# 



## श्रीउमास्वातिवाचकप्रवरप्रणीतम्

# ॥ तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् ॥

स्वोपज्ञभाष्येण श्रीसिद्धसेनगणिकृतटीकया च समलङ्कृतम्।

-d>-d-

तस्य चायं पञ्चाध्यायीमयो

# द्वितीयो विभागः।

संशोधकः-

गुर्जरदेशान्तर्गतसूर्यपुरवास्तव्यश्रीयुतरसिकदास्ततनुजो हीरालाल एम्. ए. इत्युपपद्विभूपितो न्यायकुसुमाञ्जल्यादिग्रन्थानां विवेचनात्मकभाषान्तरकर्ता ।

**⇔** 

प्रसिद्धिकारकः---

जहरीत्युपाद्वः साकरचन्द्रात्मजो जीवनचन्द्रः। अस्य कोशस्यैकः कार्यवाहकः।

प्रथमसंस्करणे प्रतयः १२५०।

वीरात् २४५६]

[ विक्रमात् १९८६

पण्यं रूप्यकषद्कम् ।

अस्य पुनर्भुद्रणाद्याः सर्वेऽधिकारा एतत्संस्था-कार्यवाहकानामायत्ताः स्थापिताः ।

## TATTVĀRTHĀDHIGAMASŪTRA

( A Treatise on the Fundamental Principles of Jainism )

## Part II-Chapters VI-X

BY

## HIS HOLINESS S'RĪ UMĀSVĀTI VĀCHAKA

TOGETHER WITH HIS OWN GLOSS

Elucidated by S'RĪ SIDDHASENAGAŅI

EDITED WITH

INTRODUCTIONS IN SANSKRIT & ENGLISH

BY

HĪRĀLĀL RASIKDĀS KĀPADĪĀ, M. A.,

Translator of Nyāyakusumānjali, Śringāravairāgyatarangiņī, etc.

PUBLISHED BY

JIVANCHAND SAKERCHAND JAVERI,

A Trustee of Sheth Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhar Fund.

All rights reserved.

First Edition, ]

A. D. 1930.

1250 Copies.

Price Rs. 6-0-0.

Printed by M. N. Kulkarni, at the Karnatak Printing Press, 318/A, Thakurdwar, Bombay

Published by Jivanchand Sakerchand Javeri, Trustee, Sheth Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhar Fund, Badekhan Chakla, Surat.

## प्रज्ञान्त तपस्वी तपेगच्छाचार्य श्रीमद् १००८ विजयसिदिस्ररीश्वर

1

r)

ė,

٧,

₽.



जन्म वि. से. १९६१ श्रावणहाह १७ राजनगरे. दक्षिा वि. सं. १९३४ ह्येष्टकृष्ण २ राजनगरे. पंन्यासपदं वि. सं. १९७० आपाटग्रुह्म ६१ सूर्यपुरे, सृशिषदं वि. सं. १९७५ मावहाह ४ महेशानपुरे,

indial production in the contraction of the contrac

Ų,

ځ

٠,٠

d

2°.

.,

. 2

r.

47

14. ) 14. )

*)*-

## समर्पणपत्रम् ।

अयि प्रशमपीयूषपयोनिधि-शान्त-तपोम्न्ति-स्रिमन्त्राराधक-तपागच्छाधिपति-प्रातःस्मरणीय-आचार्य्यवर्य-श्री १००८ विजयसिद्धिसृरीश्वरपादाः!

समाकृष्टमस्ति मचेतो भगवत्पादानामप्रतिमैः शमदमादिगुणगणैः । सुविहितनामधेयानां भवतां गभीरता, "मुधादायी मुधाजीवी" इत्यादिशास्त्रीयवचनानुसारिण्युपदेशप्रवृत्तिश्वापूर्वा वर्तत इति तु सर्वजनाऽविगानमेव । 'सा मम समप्रस्य
कुटुम्बस्य सधर्मजीवनं निर्मातुमतीवोपयोगिन्यभूत् ' इत्येतत् सच्यति खल्छ
मां प्रति निरतिशयं वात्सल्यं सदा संस्मरणीयानां श्रीमताम् । समप्रप्राणिगणहितपरायणानां भगवत्पादानां प्राग् दर्शिताया एतस्याः
स्तुत्योपकृतेस्तथा 'अस्मदीयसंस्थाये श्रीमद्भिवितीर्यमाणायाऽनर्ध्यानुमतेविश्वोपकारकसर्वोत्तमसाहित्यसंशोधनप्रचारकर्मणि
स्वकीयस्वहस्तसंशोधितानेकशास्त्रप्रतिप्रदानादिना मम परोपकारकनिष्ठिर्मुनिपुङ्गवैभविद्गिविहितं भूरि भूरि साहाय्यं '
तस्य च चिरस्मरणाय महनीयेभ्योऽिय महनीये
भवतां करामभोजे ममर्प्यतेऽयमपूर्वग्रन्थो
मया भवदिभिलाषाहतेऽिष ।

सकलवस्तुतत्त्वप्रज्ञापके श्रीमहाचीरदेवशासने द्रव्यानुयोगाद्यनेकमेदिभकं ज्ञाना-दिरत्नत्रयप्रापकमत एव सकलशास्त्रभ्योऽतिशयितं त्रिशुवनाश्चर्यकरं साहित्यिनधानं विश्विति । तस्य प्रचारकर्मणि चतुर्त्तिशयदालि-सकलसुरासुरसंसेवित-सकलोपमातीत-देवाधिदेव-श्रीमहाचीरदेवाज्ञापरिपालनपरेः श्रीवीरशासन-वियत्प्रकाशनहिमांशुभिर्महर्पिभः शासनरसिकेः श्राद्धरत्नेश्च कामं कामं व्यवसितं तस्याग्ने मम प्रयत्नास्तु सर्वथाऽकिश्चित्करा एव, तथापि ते फलेग्रहिणोऽभ्वन् तत् कृपावतां भवाद्यां कृपाफलमित्येव मन्येऽहम् । साहित्यप्रचारकस्य मम स्वत्पा अपि यत्नाः फल-वैपुल्यभाजो भवन्त्वित मनोऽभिलापपूर्वकं विरमाम्यहम् ।

सूर्यपूर्याम् त्रि. सं. १९८६ आषाढमासे अमाबास्यां शुक्रवासरे ( 'दिवासा'पर्वदिने )

भवदीयचरणसेवासम्रत्सुकः

साकरचन्द्रात्मजो जीवनचन्द्रः।

#### Dedication

TO

# THE CALM, HOLY ® AUSTERE ÄCHÄRYA S'RĪ 1008 VIJAYASIDDHISŪRĪS'VARA

THE HEAD OF THE TAPA-GACHCHA.

Your great and incomparable merits such as control over senses have captivated my heart. Your selflessness and the subjects you select for delivering sermons are indescribable. My entire family owes a deep debt of gratitude to your Holy self for the fatherly tenderness and care with which you have drawn us to the path of religion.

I beg leave to dedicate this invaluable work to you as an humble tribute and holy offering in recognition of the incomparable services you have rendered to the spread of Jaina literature by placing at my disposal rare manuscripts that you were careful to go through and correct yourself and by giving me on all occasions and at all times your invaluable sympathy, help, advice and guidance in every matter of difficulty, thus rendering my task of publication as easy and smooth as it should become.

I am paying this tribute as a spontaneous and heart-felt offering in spite of your wishes to the contrary.

Compared with the efforts that the Jaina scholars—the ascetics and laymen as well, have made in the past to spread the sacred literature of Jainism far and wide, out of mere love of learning and knowledge and as a matter of pious duty owed by them to Lord Mahāvira of holy and imperishable memory, my publishing work is like a mere drop in the ocean. But I do feel that what little I have been able to do so far is the fruit of your Holiness's blessing and encouragement. With the prayer and wish that my work may grow and prosper by your grace and favour.

I beg to remain,
Your most obedient servant,
JIVANCHAND SAKERCHAND JAVERI.

## शास्त्रविशारदजैनाचार्यश्रीविजयधर्मस्रिविनेयरत्नानां न्यायतीर्थन्यायविशारदपदसमलङ्कृतानाम् उपाध्यायश्रीमङ्गलविजयानाम्

## अभिप्रायः।

—<≫≪⇒— नमो नमः श्रीप्रभूधर्मसरये ।

अयि भाग्यवन्तः सज्जनमहोद्याः ! आर्यावर्तेऽस्मिन् प्राक्ताले चतुर्थारकलक्षणेऽनेके महात्मानः स्वपरदर्शने सञ्जातास्तथाऽस्मिन् पञ्चमारकेऽपि बहुवः स्वपरदर्शनज्ञाः समभूवन् , दर्शनान्यपि पोढा मुख्यतया प्रचिलतानि । अपि च तैः सर्वेर्दर्शनकारमहानुभावः स्वकीय-स्वकीयदर्शने यानि यानि तन्त्वान्यभिमतानि सन्ति तत्प्रतिपादकानि शास्ताण्यपि स्वानुकूल-मुक्तियुक्तानि निपुणबुद्धिशालिगम्यानि निरूपितानि । अधुनाऽपि विद्यन्ते तेषां समस्तानां महाशयानां प्रधानतयोद्देशस्तु मोक्षनिरूपणविषयक एव । किश्व तैर्निरूपितं शास्त्रं पूर्णमपूर्णं वेति न चर्च्यतेऽप्रस्तुतत्वात् , परन्तु तेषां मध्ये गीर्वाणांगरायां जैनदर्शनविषयकं श्रीउक्तराध्ययन-भगवतीप्रभृतिम्त्रप्रन्थरत्नेभ्यः पूज्यपादभगवदुमास्वात्निमहर्षिणा सङ्गृहीतं तक्ष्वार्थ-स्व्यान्वयं शास्त्रं स्वोपज्ञभाष्ययुक्तं यदाऽऽलोकितं तदा निर्णायीदमेव शास्त्रं मम्पूर्णतया मोक्ष-मार्गनिरूपणपरम् । अत्र प्रतिपादकशेल्यपि अतीव गम्भीरा मुमुक्षोर्मकर्मार्गस्याश्वास्वासनी-भूताऽर्थाद् विश्वासाधायिनी । अत्रत्यः क्रमोऽपि योऽपूर्वो वर्तते सोऽपि स्पृष्टतया प्रदर्भते—

अस्य दशाध्यायात्मकस्य शास्त्रस्थोत्थानभूतं सम्पूर्णतया मोक्षमार्गप्रदर्शकं महामङ्गल-स्वरूपं प्रथमाध्यायस्य प्रथमं सृत्रम्—"सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः" इत्येव प्रथममुपन्यस्तम्। किश्व दर्शनान्तरं तु न ताद्यः क्रमः, किन्तु ज्ञानमेव केवलं मोक्षसाधकं प्रज्ञप्तम्। यदि च क्रियां विनाऽपि ज्ञानादेव केवलाद् मोक्षप्राप्तिः स्यात् तिर्हं समग्रोऽष्टाङ्गयोग-प्रकारो व्यर्थः स्यात्, तसात् पूर्णश्रद्धापूर्वकज्ञानचारित्रद्वारा एव मोक्षप्राप्तिरित्युपर्युक्तो मार्ग एव मोक्षसाधकः स्यान्नापरः। किञ्चैतत् सृत्रमवलम्ब्यैव सक्लं शास्त्रं प्रवृत्तम्, अर्थादिद्मेव सृत्रं सम्पूर्णशास्त्रविरचने बीजभूतम्।

अधुना विषयविभागोपर्यपि दृष्टिपातः क्रियते । तथाहि—तावत प्रथमाध्याये सम्यग्-दर्शनज्ञानयोर्निरूपणावसरेऽत्रात्यन्तोपकारिजीवतत्त्व-नय-निक्षेप-प्रमाणप्रभृतीनामपि निरूपणम-त्यन्तगम्भीररूपेण कृतम्, अर्थात् शब्दतः सङ्क्षेपतयाऽर्थतो विशदरूपेण निरूपणमकारि ।

द्वितीयेऽध्याये जीवानां स्वतत्त्वरूपौपशमिकादिभावपश्चकानां व्याख्यानं जीवस्वरूप-प्रदर्शनपूर्वकं तथेन्द्रियाणां द्रव्यभावभेदपूर्वकिनरूपणसहकृतजन्मयोनि-शरीरपश्चकानामपि प्ररूपणं सम्यक्तया कृतम् ।

तृतीये नरकस्थानभूतनरकावास-नरकसङ्ख्यानिर्देश-जम्बृद्वीपस्थमेरुभरतादिक्षेत्रप्ररूपणा-पुरस्सरद्वीपसमुद्रपरिधिप्रभृतीनां निरूपणेन सह मनुप्यतिरश्चामपि स्पष्टरूपेण मेदनिरूपणं कृतम्। चतुर्थे देवयोनिप्रदर्शनेन देवविभागं विस्तृतरूपेण निरूप्याध्यायोऽयं पूर्णीकृतः।

पश्चमे जीवानां साक्षात् परम्परया चोपकारिभूतानां धर्मास्तिकायाधर्मास्तिकायाकाशास्ति-कायपुद्गलास्तिकायकालेत्यजीवतस्वानां लक्षणप्रभेदावगाहप्ररूपणपूर्वकं सुस्पष्टतया निरूपणं कृतम्।

पष्टसप्तमाष्ट्रमेषु च जीवानां संसारमोक्षावस्थासाधकवाधकानां स्वरूपं युक्तिपूर्वकं प्रदर्शक-मास्रवबन्धाख्यं तस्वद्वयं विस्तरेण प्रतिपादितम् ।

नवमेऽध्याये मोक्षसंसारावस्थासाधकवाधकानां लक्षणस्वरूपभेदप्रभेदनिरूपणपूर्विका संवरनिर्जराख्यतस्वद्यी प्ररूपिता ।

दशमे मोक्षस्वरूपप्रतिपादकं मोक्षतस्वं निरूपितम् ।

किश्च यथाऽस्य स्वोपज्ञभाष्यभूपितस्य स्त्रस्योपिर अनेकाष्टीका सम्प्रत्यप्युपलभ्यन्ते तथैव केवलस्त्रोपर्यपि सम्प्रदायान्तरिका वार्तिकव्यत्यादिरूपा बहवष्टीका दृष्टिपथमवतरिन । तासु सर्वासु दीकासु मदीयं मनम्तु पूज्यपादभगवत्सिद्धसेनगणिविरचितवृत्त्या याद्यामाकृष्टं ताद्यां न कयाऽपि टीकया । पठिता अपि प्रायोऽनेकाष्टीकाः, परन्तु न्यायशैलीपूर्वक-सिद्धान्तप्ररूपणमतीवगम्भीररूपणात्र याद्यां प्रतिभाति ताद्यामन्यत्र न । अत्र तु भवभीरुणा श्रीमता भगवता सिद्धसेनस्रुनिवरेण तथाविधमपि कष्टसाध्यं कार्यं सम्पूर्णत्याकृतम् । वृत्तिगपि सार्धद्वाविंशतिश्लोकसहस्त्रप्रमाणा विशालकाया गम्भीरार्थप्रतिपादिका दृश्यते । अपरश्च तत्र स्त्रार्थनिष्कर्परूपणि वाक्यान्यपि प्रनुरतयोपलभ्यन्तेऽन एव ज्ञायते प्रौद्धपाण्डिन्यस्विकयं वृत्तिः प्राचीनतराऽपि । भाष्यभिष सर्व विशदरूपेण व्याख्यातमनेन महपिणा, अन्यस्तु स्त्रकीय-स्वार्थसाधकत्वं तत्राविलोक्य नैतद्भास्वातिप्ररूपितमित्युक्त्वा विलुम्पकैर्विवृध्भितं, परन्तु न तत्र ताद्यापलापकार्यकरणे मनागिप अधोद्धम् । किश्च भवभीरुणा श्रीसिद्धसेनगणिना तु पूज्यत्या स्त्रसिहतं भाष्यं प्रामाणीकृत्य व्याख्यातम् । पद्धिकद्विशत (२०६)तमे पृष्ठे भाष्यवृत्तिगतोल्लेकस्य भावार्थस्तु प्रक्षिप्तकारस्य प्रमत्तत्वकथनद्यातकं, न तु पूज्यपादभाष्यकारस्य, यतस्तत्त्वरत्नानामाक्तरम्पितितुरुपकारस्थान दोषारोपणं कः सुर्पाः सुर्यात् १। किश्च वृत्तिकारममुलकोऽवगन्तव्यः । भिन्ने केनचित् पण्डितंमन्येनाक्षेणे वृत्तिकारोपिर कृतः, स तु निमान्तश्रममुलकोऽवगन्तव्यः ।

अपरश्चेयं वृत्तिरिप सूत्रभाष्यसमेता जैनसमाजस्य भाग्योद्येन महानुभावेः सज्जन-महोद्येद्वेचन्द्र लालभाइ जैनपुन्तकोद्धारसंस्थाकार्यवाहकैर्विपुलद्रव्यव्ययपूर्वकं महत्पुण्यस्वाय-तीकृत्य सुद्रापिता । किश्च ताद्दशप्रन्थरत्नस्य प्रशंसनीयं संशोधनकार्यं महापरिश्रमपूर्वकमनेक-प्रन्थसम्पादकानुवादकिर्विचकविद्धद्वप्रेप्रोफेसर हीरालाल रिसकद्रास कापाद्धिया एम्. ए. इत्युपाधिधारिणा विशिष्टप्रस्तावनाटिप्पण्यादिविषयविभागविश्वदपूर्वकं कृतं तेन पाठकानां पठनपन्था अतीव सरलः कारितः । याद्यं संशोधनकार्यमन्यैः कर्तं दुःशकं ताद्दशमनेन महाशयेन कृतम् । पाठान्तराण्यपि न विस्मृतानि । अन्तत एत्त्संस्थाकार्यवाहकश्रेष्टिवर्य-जीवनचन्द्रसाकरचन्द्रप्रभृतयः श्रद्धापूर्वकसंशोधनकार्यकर्तारः प्रोफेसरहीरालालमहाशया अपि धन्यवादमहन्ति । एते सर्वेऽपि एतादक्साहित्योद्धारकार्यकरणे निरन्तरदक्षा भवन्त्विति शासनदेवं प्रति विज्ञप्यते न्यायतीर्थस्रनिमङ्गलविज्यवेन ।

# THE LATE SHETH DEVCHAND LALBHAI JAVERI.

FAR FAR FAR



# श्रेर्छ। देवचन्द्र लालमार्ट् जहवंगी

निकार १९८१ वेतमाओ । अंतरणम् १ ६० प्रश्नमण्ड सूर्य छ।

स्मानक्ष्यं अकास्त्रणः । १९७१(५७) देन १ हे । एत्रकाणाननः प्राथाणः । अकास्तरमञ्जन सर् संहमय(स्थ्यंत्र









Tet mount tomornes.

# <sup>શ્રીવીરમ્</sup> **આમુ**ખ

શ્રીતત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રના ખીજો વિભાગ અધ્યાય ૬ લી ૧૦ અદ્યાપિ પ્રસિદ્ધ થયો ન હોતો તે અમે શૈઢ દેવચંદ લાલભાઇ જૈન પુસ્તકાદ્ધારે ગ્રંથાંક ૭૬ તરીકે પ્રસિદ્ધ કરવા ભાગ્યશાળી થયા છિયે.

પ્રથમ વિભાગની પેકે આ દિતીય વિભાગનું કાર્ય પણ પ્રોકેસર હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા M.A. દારા કરાવવામાં આવ્યું છે. તેઓએ ગ્રંથકારના પરિચય વગેરે પ્રાસંગિક બાબતા ઉપર બન્યા એટલા સુન્દર પ્રકાશ પાલ્યો છે એટલે એ સંબંધ હમારે કશું ઉમેરવા  $\hat{\sigma}$ વું રહેતું નથી.

પ્રથમ વિભાગ સંગાંધે પાર્વાત્ય અને પાશ્ચાત્ય વિદ્રાનાના અભિપ્રાયા મળ્યા છે. તે ઉપરથી વાંચક વર્ગ આ અપૂર્વ સત્યનું મૃદ્ય આંકી શકશે એમ ધારિયે છિયે. અભિપ્રાયા અંતમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

અમારા પ્રકાશન કાર્ય માં વિના સંકાર્ગ સહાયતા કરનાર પરમ પૂજ્ય આચાર્ય વર્ય **બ્રીવિજયસિદ્ધિ**-સ્ટ્રીશ્વરજીના કરકમળમાં પ્રથમ વિભાગની જેમ આ દ્વિતીય વિભાગ પણ સમર્પણ કરી પ્રમાદિત થઇયે છિયે.

િતીય વિભાગનું પણ પાર્કાતરપૂર્વ ક શુદ્ધિપત્રક તૈયાર કરી આપવા માટે ન્<mark>યાયતીથે ન્યાયવિશારદ</mark> ઉપાધ્યાય શ્રી**મંગલવિજયજી** મહારાજશ્રીના અમા ઋણી છિયે.

સદર પ્રથમી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન તાડપત્રીની પ્રત પાલણપુરના એક યતિજીના ભંડારમાં છે એવી અમાને ખળર મળતાં તે મંગાવવા બનતા પ્રયાસ સેવ્યા પણ તેમાં ફલીભૃત થઇ શક્યા નહિ. પાલણપુર જઇ ત્યાં લાંભા સમય રાકાઇ કાર્ય કરાવી શકવાની અનુકૃલના હતી નહિ તેથી તે પ્રતિના લાભ લઇ શકાયા નથી પણ ભવિષ્યમાં ઉપયામી થઇ પડે એ આશાએ અમે એની અત્ર ટુંક તાંધ લેવી દૂરસ્ત ધારીએ છિયે.

સુરત, ગાપીપુરા, સં ૧૯૮૬ જેઠ સુદ ૧ ગુરુવાર તા૦ ર૯ મે ૧૯૩૦. લિંગ **જીત્રણચંદ સાકરચંદ જવેરી** પોતે અને ખીજા ટસ્ટીએા વતી.



# विषयसूचीपत्रम्—TABLE OF CONTENTS

## 少かかいいいかんか

| विषयः                                                                     | पृष्टाङ्कः     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| समर्पणपत्रम्                                                              | -              |
| Dedication (अप्णपत्रिका)                                                  | <b>ų</b>       |
| अभिप्रायः                                                                 | <i>9</i>       |
| आमुख्य (Foreword)                                                         | ς <b>ξ</b> ο   |
| किञ्चिद् विज्ञापनम्                                                       | <b>११</b>      |
| Preface (सम्पाद्कीयं निवेदनम्)                                            | १३— <i>१</i> ४ |
| प्रस्तावना                                                                | १५—१ <b>६</b>  |
| Introduction (उपोद्धानः)                                                  | <u> </u>       |
| ं तस्वार्थाधिगमस्त्रं स्वीपज्ञभाष्यश्रीसिद्धसेनगणिवरविरचितवृत्तिविभूपितम् | 1-             |
| पष्ठोऽध्यायः                                                              | १–३२८          |
| सप्तमोऽध्यायः                                                             | 5-80           |
| अप्टमोऽध्यायः                                                             | ४१-१२०         |
| नवमोऽध्यायः                                                               | १२१-१७९        |
| दशमोऽध्याय:                                                               | १८०-२०२        |
| सुत्रक्रमेणान्तराधिकारम्चा                                                | २९३–३२८        |
| श्वेनाम्बरीय-दिगम्बरीयसूत्रपाठभेदसूची                                     | ३२९–३४६        |
| पाठान्तराणि                                                               | ३४७–३५५        |
| अनुभवधारेणाशुद्धिशोधनपत्रकम्                                              | ३५६–३५९        |
| अभित्रायाः ( Opinions )                                                   | ३६०–३६६        |
|                                                                           | ३६७–३६९        |



# किश्चिद् विज्ञापनम्

चिरत्नग्रन्थरत्नगवेषकाः ! सानन्दं निवेदयामि तत्रभवद्भ्यः शेमुषीशालिभ्यो यदुत बहार्थाल्पस्त्रस्य श्रीतत्त्वार्थोधिगमसन्त्रेतिनामधेयस्यास्य ग्रन्थरत्नस्य प्रथमविभागप्रस्ता-वनाप्रान्ते 'द्वितीयं विभागं यथामित संशोध्य धीधनकरकमले समर्पयिष्यामी'ति याऽभिलाषा प्रदर्शिता मया तत्पूर्तिः सञ्जाता सम्प्रति देवगुरुक्रपाकटाक्षेण । परं न चायं मे प्रयासो विष्न-विकलः, यतो लिघिष्ठश्रातुः खुशमनलालस्य वर्षद्वयपर्यन्तानारोग्येण न केवलं नानाकदर्थना मम सञ्जाताः, किन्तु तत्पग्लोकगमनेन चिरस्थायी मर्मस्पर्शी उद्वेगथानुभूतो मया ।

किश्च 'श्रीमोहनलालजीजैनसेन्द्रललाइब्रेरी'सत्कक्त-संज्ञकप्रत्याधारेणारब्धे अद्यावध्य-प्रकाशितैतद्विभागमुद्राप्यमाणपुस्तिकाकर्मणि गरीयांसं तापं समन्वभवम्, अद्युद्धिपाठपातादिप्रा-चुर्यात् । श्रीयुतजीवनचन्द्रद्वारा प्राप्ता श्रीचिजधिसिद्धिम्रिवरसत्का ख-प्रतिरिप तद्द्-रीकरणे न प्रभविष्णुरभूत् । अतः प्रायः सार्धपष्टाध्यायात् गेतिसंज्ञानिर्धारितस्या मदीयजन्म-भूमि'सूर्यपुर'स्थ'जैनानन्दपुस्तकालय'प्रत्या आधारेण मुद्राप्यमाणा पुस्तिका कथमपि सम्पूर्णतामानिन्ये ।

एवं महता कप्टेन विहितायां पुस्तिकायां 'एशियाटिक् सोसायटी ऑफ बेन्गाल् ' इति संज्ञया सुप्रसिद्धसंस्थया सुद्रापितस्य घ-संज्ञितस्य पुस्तकस्य साहाय्येन सूत्रभाष्यपाठानां संशोधनसमये महती चिन्ताऽऽपिता यत् किं करणीयं शेपसन्दिग्धस्थलपिरस्वलनापिरमार्जने । प्रकाशकमहाशयाय निवेदितेऽस्मिन् सङ्कटे नेन कितपयमासान्तरे कस्याधन प्रतेः प्रतिलेखो मह्यं प्रददे । तत्र प्रतिलेखकस्य प्रमादान् लिपेरनिभज्ञानत्ताच शुद्धा अपि पाठा अशुद्धीभूता दृष्टिगोचरमागताः, तथापि किमपि साहाय्यमलेभि ङ-संज्ञकयाऽनया प्रत्या, अतो मुलप्रतिप्रापणे प्रयत्नोऽकारि किन्तु स न सफलीवभूव ।

एवं पुस्तकपश्चकसाहाय्येन कथमपि निष्पादिता मुद्रणालयोचितपुस्तिका यन्त्रालये एव प्रेषिता । अत्रायं हेतुर्यद् ग्रामानुग्रामिवहारकरणप्रष्टत्तानामागमोद्धारक-च्याख्याग्रज्ञ-जैनाचार्यश्रीआनन्द्सागरम् रिवराणामेकत्र स्थिरताऽभावात् तत्सविधे पुस्तिकाप्रेषणे नावकाशः, विलम्बकरणं तु दुःसहं द्वितीयविभागपाठनतत्परजनानां वारंवारपृच्छनादि-त्वात्।

सत्यामप्येवंविधपरिस्थित्यां ग्रन्थस्यास्य द्वितीयवेलाशोधनपत्राणि (revised proofs) तु मया प्रहितानि जैनागमप्रसिद्धिसेवाहेवाकिनां सार्वसिद्धान्तप्रवीणानां श्रीमतां आनन्द-

सागरमूरिपादानां सविधे । एभिः सूरिमत्तमैर्विहारावस्थायामपि यावच्छक्यं पाठस्थल-च्छायादिभिः सङ्कलस्य संशोधितानि तानि पत्राणि ।

२४० पृष्ठेषु तु सुद्रितेषु एवंविधमपि साहाय्यं दत्तुमसमर्था अभूवन् स्रिवरा विहारादि-रपश्रचिताः। तथापि संशोधनकर्मणि स्वसौजन्यस्यापकेन यावता साहाय्यदानेनानुगृहीतोऽस्मि दावता तेभ्यो ददामि शतशो हार्दिकान् धन्यवादान्। अपरश्चावशिष्टस्य विभागस्य संशोधने सुख्यत्वेनोपकर्तृणां दक्षिणविहारिमुनिवरश्रीअमर विजयशिष्यश्रीचतुर विजयानां नामधेयं कीर्तयाम्यनेकशः।

अत्रेदमपि निवेदनमावश्यकं यद् १०४ प्रष्ठमुद्रणानन्तरं प्रकाशकेनान्यत् प्रतियमलं महामदायि । तत्र एका च-संज्ञका प्रतिः अमदाबादस्थ डहेलेतिनामकोपाश्रयमाण्डागार-सत्का, ज-संज्ञका तु एतद्पेक्षया प्राचीना कतिपयजीर्णपत्रमया 'जैनानन्दपुस्तकालय'-सत्का यत्सहायतया ग-प्रतिर्लिखिनेति मां प्रतिभाति । एतत् प्रतियुगलमभूत् किमण्यु-पयुक्तं सन्देहनिराकरणावसरे । छ-मञ्ज्ञप्रतिक्षाध्यायानां न्यायतीर्थन्यायविशारदेतिपद्वी-द्वयविराजितृणां श्रीमङ्गलविजयानां यदुपयोगः क्वचिदेव कृतोऽत्र मया ।

अन्तेऽस्य २०६८०श्रोकप्रमाणकस्य प्रन्थस्य प्रकाशनेन जैनतत्त्वजिज्ञाम्नां प्राच्य-पाश्चात्यविपश्चितां साहाय्यकारिणः, मदीयस्चनानुसारेण प्रो. यकोबी-विन्द्रनिद्दस् लियमेन-गरिनोप्रमुखिवद्वद्वरेभ्योऽप्रव वनरूपां प्रस्तावनामम्बन्धिनीं वा लेखसामग्रीं विज्ञप्तिपत्रद्वारा याच-मानस्य च श्रेष्ठिप्रवरस्य श्रीयुतसाकरचन्द्रात्मजजीवनचन्द्रस्य प्रयासिममनुमोद्यन् , प्रन्थस्य द्वितीयस्यापि विभागस्य शुद्धिपत्रकस्य विधातृणां न्यायव्याकरणतत्त्वज्ञानविपयकनाना-प्रन्थप्रणेतृणां उपाध्यायश्रीमङ्गलविजयानां कृतज्ञतापृर्विकामुपकृतिं संस्मरन् कृपापीयूप-पाथोधिभयो विवेकविचक्षणेभ्यः स्खलनासम्बन्धिनीं च क्षमां याचमानो विरमाम्यस्माद् विज्ञा-पनाप्रस्तावाद् विबुधवृन्दारविन्दमकरन्देन्दिन्द्रो हीरालालः।



## **PREFACE**

It is a matter of great solace to me to mention that I have fortunately succeeded in fulfilling my promise of editing this important and interesting work, though the progress in the direction of completing this arduous task was seriously hampered by the untimely death of my youngest brother Khushmanlal. He appeared for the B. Sc. examination with Chemistry from the Elphinstone College, the Almameter of mine also, in 1921 A. D. and secured the first class. Soon after, he joined the St. Xavier's College as an Assistant Professor of Chemistry, the College wherein, I, too, have worked as Assistant Professor of Mathematics, though, for a term. He continued to discharge his duties till the cruel hand of Death snatched him away from the midst of his relations, friends and acquaintances, on the 28th August 1926, after he had suffered from a protracted illness for about two years. This is not the place where I should even briefly record his career; so, without dilating upon my personal worries and shocks, I had to put up with, owing to the premature deaths of three members of my family who passed away though young, within a period of 15 months, I shall now add a few words in connection with the completion of the press-copy, in addition to what I have said in the preface of the first part of this voluminous work.

It was indeed very difficult for me to prepare the press-copy of this work, since, the manuscripts herein designated as Ka and Kha were unreliable. I would have been obliged to give up this attempt, after the sixth chapter and a part of the seventh were copied out, had I not succeeded in procuring the Ms. from the Jainananda Pustakālaya of Surat which is here named as Ga. This, too, did not facilitate my work very much; for, it only partially helped me in clearing some doubts. In course of time, I was supplied by the publisher with a hand-written copy of this work prepared by a scribe, who, ignorant as he must be of the Sanskrit language had even failed to decipher the charactres. Anyhow, this was useful to me in tackling some knotty points, a fact that led me to suggest to the publisher that he should kindly supply me with the original Ms., which I am sorry to mention, proved a fruitless attempt for him.

Under these circumstances, on the one hand, I was inclined to proceed rather slowly with a view that I may get better materials to work with, while on the other, my attention was being drawn to the continuous demand for the second part, from the various sources.

<sup>1</sup> A brief sketch is outlined in the St. Xavier's College Magazine (September 1926).

It was after 13 formes of this part were printed that I was supplied by the publisher with a Ms. belonging to the Dehla Bhandar of Ahmedabad which gave me some relief. This is the very Ms. which is here referred to as Ca. This will explain the lot of inconvenience I had to undergo in compiling the presscopy. Over and above this, unfortunately, not only was Śrī Ānandasāgarasūri unable to go through my press-copy but also he could not assist me even by examining the revised proofs; for, this sort of valuable assistance was available only up to the printing of 30 formes. For the rest of the work I was obliged to solicit help from two or three Munis out of whom Śrī Catura-vijaya deserves to be specially mentioned as he has favoured me by going through the revised proofs of Sanskrit Introduction and a major part of the portions appended to the text.

Before concluding, I may gladly record my repeated thanks and gratitude to  $\hat{Sri}$  Anandasagarasūri, an erudite scholar of Jainism, without whose willing and valuable co-operation it would have been indeed extremely difficult for me to complete this work. I shall be failing in my duty if I did not cordially thank Nyāya-tīrtha Nyāyāvis'arada Upādhyāya Śri Maṅgala-vijaya who has exerted himself not only in removing the discrepancies which must have crept in this work owing to my melhciency, by preparing the errata, but also has furnished the reader with different readings by comparing the printed formes with the Ms. in his possession, here designated as Cha. Furthermore, I may offer my heartiest congratulations to the publisher for the service he has rendered to the cause of Jainism by undertaking the publication of this gigantic work of immense value. In the end, I may avail myself of the present opportunity to acknowledge my indebtedness to Pandit Sukhalal as well as other authors whose works may have been useful to me in preparing the Introductions.

H. R. KĂPADĪA.





"परब्रह्माकारं सकलजगदाकाररहितं सरूपं नीरूपं सगुणमगुणं निर्वियु-विथुम्। विभिन्नं सम्भिन्नं विगतमनसं साधुमनसं पुराणं नव्यं चाधिहृद्यमधीशं प्रणिद्धे॥"

इह हि निःसीमसंसारपारावारिनमज्जनत्रस्तानामाधिच्याध्युपाधिग्रस्तानां परिस्पुरज्जन्मजरामरणमोहानां करालकिलकालकविलित्रोग्रुपीसन्दोहानां सिङ्क्ष्रसर्चीनां भव्यसन्तानां परोपकारसम्पादनमेव सर्वोत्तमा स्वार्थसिद्धिः सौजन्यसौद्यील्यसारल्यशेवधीनां सार्वसिद्धान्तसारपीयूषपानपीवराणां श्रीजिनेश्वरशासनप्रभावनाप्रभाऽऽविभावभास्कराणामिति मत्वा परोपकृतिकर्मकर्मठैः श्वेताम्बरपरम्परानुसारेण पञ्चशतप्रकरणप्रणेतृमिरप्रतिमप्रतिमामण्डलैर्वाचकाखण्डलैः
श्रीउमास्वातीतिसुभगनामधेर्येनं केवलं सन्दन्धस्तन्त्वार्थाधिगमसृश्वनामा व्यक्तविषयात्मको
महामृल्यो ग्रन्थः, किन्तु सङ्कलितोऽयं भवसन्ततिदारिकाभिरशेषक्रेशनिराकारिकाभिक्षपोद्धातरूपिकाभिः सम्बन्धकारिकाभिः, समलङ्कृतश्व गीर्वाणगीर्गुम्कितेन सृत्रार्थप्रदीपकेन सरलसरससुश्विष्टस्वोपज्ञभाष्येणेति समवगम्यते प्रथमविभागगवेषकः। अद्याद्ययावदनुद्धतस्यास्य
ग्रन्थस्य प्रस्तावना प्रस्तूयते प्रतिज्ञापालनार्थं मन्दमेधसाऽपि मया। अवतार्यते तावन्मीमांसाभूमिकायां प्रश्लोऽयं यत् प्रथमं केन जैनग्रुनिरनेन संस्कृतभाषायां सिद्धान्तप्रणयनमकारि ।
प्रत्येकतीर्थङ्करशासने द्वादशाङ्कं प्रयो गीर्वाणगीर्गुम्फतं समस्ति। उक्तं च श्रीवर्धमानग्रुरिभिरवतरणहृष्ण आचारदिनकरे निजप्रणयने—

" ग्रेन्ण दिहिवायं कालियउकालियंगसिद्धंतं । थीवालवायणत्थं पाययग्रुइयं जिणवरेहिं ॥"

अनेन निरस्यते मतिमदं केपाञ्चिद् यदुत श्रीवीरिनर्वाणसमयानन्तरमेव जैनैः संस्कृत-भाषाज्ञानं सम्पादितम् । अपरश्च एतिक्ररसने निम्नलिखिते गाथे अप्युपयुक्ते—

" सैक्या पागता चेव दुहा भणितीओ आहिया। सरमंडलम्मि गिज्जंते पसत्था इसिभासिता॥"

--स्थानाङ्गे सप्तमे स्थानके ३९४तमे पत्रे

१ श्रीसिद्धसेनगणिवरैर्भाष्यकारिकेति नाम निरदेशि विंशतितमे पृष्ठे:। १-३ छाया—मुक्त्वा दृष्टिवादं कालिकोत्कालिकाङ्गसिद्धान्तम्। स्त्रीबालवाचनार्थं प्राकृतसुदितं जिनवरै:॥ संस्कृता प्राकृता चैव द्विधा भणिती आहिते। स्वरमण्डले गीयेते प्रशस्ते ऋषिभाषिते॥ " सैक्या पायया चेव भणिईओ होंति दोण्णि वा। सरमण्डलम्मि गिज्जंते पसत्था इसिभासिया॥"

—अनुयोगद्वारे सू० १२७, १३१तमे पत्रे

एवं परिस्थित्यां मत्यां गीर्वाणगिरायां सिद्धान्तप्रणयनमनादिकालीनम्, यत् अनन्तानि तीर्थानि प्रवर्तितान्यद्यावि । अतः केन प्रथममेवं कृतिमिति प्रश्नस्य कोऽवकाशः ? । किश्च श्रीमहावीरस्वामियत्तायां श्रीइन्द्रभूतिप्रमुखेर्गणधरं रचितानि चतुर्दश पूर्वाणि विहायास्या हुण्डावसर्पिण्या अस्मिन्नरे गीर्वाणभाषामयः कः प्रथमो ग्रन्थ इति जिज्ञासातृष्त्यर्थं यथेष्टसाधना-नामभावः, परन्तु वर्तमानकाले समुपलब्धं माहित्यमाश्रित्य तत्त्वार्थाधिगमसञ्ज्ञकिमदं शास्त्रं प्राथमिकं स्थानमलङ्करोतीति कथने न मनागिष सन्देहो वर्तते, सैवेषां पूर्वाणामुच्छेदत्वात् ।

बालस्त्रीमन्दमूर्खानामप्युपकारिणीं प्राकृतभाषां परिहाय कस्माद् हेतोर्गीर्वाणगिराऽऽश्रियि तरवार्थसूत्र-प्रशासर तिप्रभृतिप्रन्थप्रथनकलानर्तकीनाट्याचार्यर्वाचकवर्षेरित्यिप प्रश्नः सम्रुप- जायेत, किन्तु तस्य सन्तोषकारकमुत्तरं दातुं नाहमलम् । वाचकवारिधिसत्तासमये संस्कृत- भाषायाः प्राधान्यं, दर्शनान्तरीयसाहित्यस्य एतद्भाषाद्वारा सुप्रचारस्यावलोकनं, तेषां संस्कृतभाषाभाषिक्षेत्रेषु विहारः, तेषां ब्राह्मणजातिरित्यादिसम्भावनारूपप्रेरकवलेन तैस्तत्त्वार्थ- सुत्रस्य स्वोपज्ञभाष्यपूर्वकस्य प्रणयनं कृतं संस्कृतभाषायामिति सम्भाव्यते।

" जेंबुद्दीवे णे भंते ! दीवे भारहे वासे इमीसे ओर्सापणीए देवाणीपयाणं केवितयं कालं पुष्विगए अणुमिज-स्सिते ! गोयमा ! णं दीवे भारहे वासे इमीसे उ(ओर)स्सिपणीए ममं एपं वाससहस्यं पुष्विगए अणुमिजस्सिते । "

[ जम्बूद्वीपे भदन्त ! द्वीपे भारते वर्षेऽस्यामवस्मिण्यां देवानुप्रियाणां कियन्ते कालं पूर्वगतमनुसंक्यित ? । गौतम ! द्वीपे भारते वर्षेऽस्यामवसर्पिण्या ममैकं वर्षेसहस्यं पूर्वगतमनुसंक्ष्यति । ]

किञ्च निम्नावतारितोऽ'युक्तेग्वो वरीवर्तिः---

" बोलीणंमि सहस्से, विस्साणं वीरमोक्सामणाउ । उत्तरवायमवसमे, पुष्वमयस्स भवे छेदो ॥ विस्सरहस्म पुण्णं, तित्थोग्गालिएँ वद्समाणस्स । नासि ही पुष्यमतं, अणुपरिवाडिएँ जं जस्स ॥"

[ व्यतीते सहस्रे वर्षाणां चीरमोक्षगमतात् । उत्तरवाचकष्टपभे पूर्वगतस्य भवेत् छेदः ॥ वर्षसहस्रे पूर्णे तीथौंद्गाछितं चर्चमानस्य । नाशि ही पूर्वगतमनुपरिपाटितो यद् यस्य ॥ ]

३ प्राकृतभाषायां ये साम्प्रदायिका विचारा सुबद्धा आसंस्ते गीर्वाणगिरायां सुप्रसन्नसिङ्क्षससरल्झुद्धरील्या वाचकवर्यः सफलं गुम्फिताः । अनेनानुमीयते यदुत वाचकवर्यसमयात् प्राकालीना जैनसुनिपुङ्गवाः संस्कृतभाषायां प्रान्थनिर्माणे न केवलं समर्था आसन्, किन्नवेतस्यां दिश्चि सफलः प्रयासोऽपि तैः कृतः स्यात् ।

९ छाया प्राय उपरिवत् ।

२ अन्तिमाश्चतुर्दशपूर्वधराः श्रीस्थूलभद्भाः, प्रान्तिमा दशपूर्वधराः श्रीवज्रस्वामिनः, सार्धनवपूर्वधराः श्री-सार्यरक्षितसूरयोऽन्त्यार्थकपूर्वविदः श्रीदेविद्धिगणिक्षमाश्रमणाः । श्रीवीर्गनर्वाणात् वपंसहस्रे व्यतीते पूर्वविन्छेद इति भगवत्यां ( श. २, उ. ८, सृ. ६७८ ) निर्देशः । स चायम्—

## श्रीदेवगुप्तसृरिविचारः—

यद्यपि द्वितीये विभागेऽस्मिन् न कोऽपि सम्बन्धः साक्षात् समस्ति श्रीदेवगुससूरि-प्रस्तावस्य तथापि प्रथमविभागगतसम्बन्धकारिकाप्रणेतृत्वपरिचयप्रकाशनपट्ड किमपि वक्तव्यं नासङ्गतिमङ्गति । संशोधनार्थं मया समासादितासु सर्वासु तत्त्वार्थोधिगमसूत्रप्रतिषु श्रीदेवगुसीया टीका श्रीसिद्धसेनीयायाः पूर्वसुलेखिता द्रीहश्यते । तत्र केनापि कारणेन भवितव्यमिति तर्के सति प्रतिभाति विकल्पोऽयं यदुत श्रीदेवगुससूरयः श्रीसिद्धसेन-सूरिभ्यः पूर्वगामिनो ज्यायांसो वा भवेयुः । अथवैतैः प्रणीतायाष्टीकायाः सम्बन्धकारिका-टीकाया एवोपलव्धिः पूर्वोल्लेखने कारणं भवेत् ।

## गन्धहस्तिपद्परामर्शः—

गन्धहस्तिपदमुपलभ्यते श्वेताम्बरीये दिगम्बरीये च साहित्ये। तावत् प्रथमं श्वेताम्बराणां साहित्यं लक्ष्यीकृत्य किञ्चिदुच्यते। दाक्रस्तवेत्यपरनामध्ये 'नमोत्थुणं 'नाम्नि प्राचीने स्तोत्रे 'पुरिसवरगन्धहत्थीणं ' इति परमकारुणिकचतुिह्मिश्चदित्रियधारिधर्मदेवश्रीतीर्थङ्करस्य विशेषणं विद्यते, परन्तु न चास्यात्र किमपि विशिष्टं प्रयोजनं वर्तते। बृद्धवादिश्रीदेवसुरिशिष्यरज्ञ-श्रीसिद्धसेनदिवाकराणां गन्धहिस्तिरूपेणोह्नेखोऽकारि न्यायाचार्यन्यायविशारदमहामहोपाध्यायश्रीयशोविजयगणिभिः स्वनिर्मिते वीरस्तुतिरूपे न्यायखण्डखाद्ये (श्लो. १६, ए. १६) निम्निलिखितपिङ्क्तप्रणयनेन—

## "अनेनैवाभिप्रायेणाह गन्धहस्ती सैम्मतौ "

किन्तु आन्तिम्लकोऽयमुक्षेय इत्यवगम्यते, यतः श्रीयशांविजयान् विहाय न केनापि प्रन्थकारेण श्रीसिद्धसेनिद्वाकराणां विषये तेषां सुनिश्चितां काञ्चन कृतिं तद्भतावतरणसमुद्धरणप्रसङ्गं वाऽऽश्रित्य 'गन्यहम्ती'ति विशेषणं प्रायुद्धि । अपरश्च श्रीसिद्धसेनिद्वाकराणां जीवनवृत्तान्तस्य ये प्रांचीना अर्वाचीनाश्च प्रवन्धाः सम्प्राप्यन्ते तत्रापि तेषां पद्वीरूपेण उपनामरूपेण वा गन्धहस्तिपदं न दृष्टिपथमवतरित । तेषां दिवाकरेत्युपाधिस्तु द्रशद्द्यतेऽन्यान्यस्थलेषु, यथाहि—श्रीहरिभद्रस्रित्वरकृते पञ्चवस्तुनामके प्रन्थे (गाँ. १०४८) सन्मितिन्तर्कस्य श्रीअभयदेवस्रितिकृतायां व्याख्यायां च प्रथमे पृष्टे ।

किश्व गन्धहस्तिनामधेयाः केऽपि सूरय आसन्नित्यनुमीयते जम्बूझीपप्रज्ञसेः श्रीशान्तिचन्द्रवाचकविहितप्रमेयरत्नमञ्जूषाऽभिधवृत्तिगतेन निम्निलेखितेन पद्येन—

१ एतत्सम्पादकमतेन 'सन्मति ' नाम वास्ताविकम् ।

२ श्रीभद्रेश्वरविरचितकथावस्रीगतः श्रीसिद्धसेनप्रवन्धः, प्रभावकचिर्त्रगतौ वृद्धवादिप्रवन्धान्तेर्गतः श्रीसिद्धसेनप्रवन्धः, प्रवन्धचिन्तामणिगतः श्रीसिद्धसेनप्रवन्धः ।

३ "आयरियसिद्धसेणेण सम्मईए पइडिअजसेणं । दूसमणि दिनागर कप्पत्तणओ तदक्खेणं ॥"

४ " सिद्धसेनदिवाकरः तदुगायभूतसम्मत्याख्यप्रकरणे । "

" सर्वानुयोगसिद्धान् बृद्धान् प्रणिदध्महे महिमऋद्वान् । प्रवचनकाञ्चननिकपान सरीत् गन्धहस्तिमुखान् ॥ २ ॥"

अपस्थ दशमग्तारदीयैः सन्मतिटीकाकारैः श्रीअभयदेवस्ररिभिः सन्मतितर्कस्य द्वितीय काण्डगताद्यगाथाच्याख्यायां तत्त्वार्थाधिगमसत्रस्य प्रथमाध्ययस्य नवमात द्वादशपर्थ-न्तानां सूत्राणामवतरणपूर्वकं ५९५तमे पृष्ठे येत् प्रोक्तं तृतीयकाण्डस्य चतुथत्वारिशद्गाथागत-हेतुवादपदच्याख्याऽवसरेऽग्रिमं सूत्रमवतार्य यचै ६५१तमे पृष्टे समुद्रीण ताभ्यामपि निर्देशाभ्यां गन्धहस्तीति सुभगनामधेयाः केअपे गुनिवरा बभुवृरिति समर्थ्यते । किश्व कोट्याचार्येत्यपरा-भिधानैः श्रीशीलाङ्कसरिभिः स्वकीयायामाचाराङ्गेटीकायां निम्नलिखितौ-

" 'शस्त्रपरिज्ञा 'विवरणमतिबद्धगहनं च गन्धहस्तिकृतम्" ( पृ. १ )

"'शस्त्रपरिज्ञा 'विवरणमतिगहनमितीव किल कृतं पुज्यैः। श्रीगन्धहस्तिमिश्रैविंब्रणोमि ततो इमबशिष्टम् ॥" ( पृ. ८२ )

- उल्लेखी कृतौ । अनेनापि दृदीभवति पूर्वोक्तं मन्तव्यम् ।

अवरश्च गन्धहस्तिनामनिर्देशपूर्वकाणि यान्यवतरणानि समुपलभ्यन्ते तानि समग्राणि स्वल्पेन परिवर्तनेन युक्तानि भावसाम्यपुरस्नराणि वाज्यिगम्यन्ते तत्त्वार्थभाष्यस्य श्रीसिंह-सुरीणां प्रशिष्यः श्रीमास्वामिनां शिष्यः श्रीसिद्धसेनगणिवरैर्विर्चितायामस्मिन प्रन्थे प्रसिद्धिं च नीतायां रैंाकायाम् । तद्यथा--

्(१) "निद्राद्यो यतः सभाधिगताया एव हन्ति दर्शनलव्धिमित्यतो ।"

> -तस्वार्थ( अ. ८. मृ. ८)वृत्ती ( पृ. १३५ )

(२) "या त भवस्थकेवितनो द्विविधस्य सादिरपर्यवसानेति।"

(१) ''आह च गन्धहस्ती—''निद्रादय: दर्शनलब्धेः उपयोगघाते प्रवर्तन्ते, चक्षुर्दर्शना- समिधगताया एव दर्शनलब्धेरुपधाने वर्तन्ते, वरणादिचतुष्टयं तुद्रमोच्छेदित्वान्धृलघातं नि-ंदर्शनावरणचतुष्टयं तुद्रमोच्छेदित्वात् समूल-थातं हन्ति दर्शनलव्धिमिति।"

> -प्रवचनसारोद्धारँटीकायां ३५८तमे पत्रे

(२) " यदाह गन्धहस्ती—भवस्त्र-सयोगाऽयोगभेदस्य सिद्धस्य वा दर्शनमोहः केविलिनो हिविधस्य सयोगायोगभेदस्य सिद्धस्य नीयसप्तकक्षयादपायसद्द्रव्यक्षयाचोदपादि सा वा दर्शनमोहनीयसप्तकक्षयाविर्भूता सम्यग्दष्टिः सादिरपर्यवसाना इति।"

-तस्वार्थ(अ. १, स्. ७)वृत्ती (पृ. ६०) -नवपदवृत्ती ८८तमे पत्रे विशोधशतके च

१ "अस्य च सुत्रसमूहस्य व्याख्या मन्यहिस्त्रप्रगृतिमविदित्ति न प्रदृश्येत । ''

२ " तथा गन्धहस्तिप्रसर्तिभिविकान्तांमति नह प्रदर्शते विस्तरभयात्।"

अत इम एव गणिवरा ' गन्बह्स्ति 'बिह्दधारिण इति पण्डितसुखराहाः ।

४ अयमेव पाठो गन्यहस्तिनामपूर्वको वर्तते अदिचेन्द्रमृतिकृतप्रथमकर्मप्रन्थ (गा. १२ )टीकायाम् ।

५ १२४८तमे वैकमीयाब्दे श्रीसिद्धसेनसृरिमी रचितयम् । ६ श्रीजिनचन्द्रेः श्रीदेवगुप्तानार्येस्युत्तरः नामधेयैः १०७३तमे वेकमीऽब्दं प्रणीतयम् । ७ उपाध्याय्यीसमयसुन्दरकृतोऽयं प्रन्यः ।

- (३) "तत्र याऽपायसद्द्रव्यवर्तिनी श्रोणिकादीनां सद्द्रव्यापगमे च भवति अपायसहचारिणी सा सादिपर्यावसाना," —तत्त्वार्थ(अ. १, सू. ७)वृत्तौ (पृ. ५९)
- (४) "प्राणापानावुच्छ्वासनिःश्वासिकयाः रुक्षणौ"

-तत्त्वार्थ(अ. ८, सू.१२)वृत्तौ ( पृ.१६१ )

(५) " हरयो विदेहाश्र पश्चालतुल्याः "

-तत्त्वार्थ(अ.३, सृ.१०)वृत्तौ (पृ. २५३)

(६) "सम्यक्त्वं च मोहशुद्धद्विकानुभयः, प्रायेण तत्प्रवृत्ता किया सम्यक्त्विक्रया-प्रश्नमसंवेगनिर्वेदानुकम्पास्तिक्याभिन्यक्तिलक्ष-णजीवादिपदार्थविपयाश्रद्धा, जिनसिद्धगुरू-पात्त्याययतिजनयोग्यपुष्पभूपप्रदीपचामरातपत्र-नमस्करणवस्ताभरणाक्रपानशस्यादानाद्यनेक-वयावृत्त्याभिन्यङ्गचा च सम्यक्त्वसद्धाव-संवधनपद्वी सद्देद्यबन्धहेतुर्द्वादिजन्मप्रतिलम्भ-कारणम् "

-तत्त्वार्थ(अ. ६, मू.६)वृत्तौ (पृ. ११)

(७) "समन्तानुपातिकया स्त्रीपुरूपनपुं-सकपश्चसम्पातदेशे उपनीयवस्तुत्यागः। प्रमत्त-संयतानां वा भक्तपानादिकेऽनाच्छादितेऽवश्य-त्याज्ये समन्तादनुपातो भवति सम्पात्यसत्त्वा-नाम्।"

-तस्वार्थ(अ. ६, सू. ६)वृत्तौ (पृ. १२)

(३) "यदुक्तं गन्घहस्तिना तत्र—या-ऽपायसद्द्रव्यवर्तिनी अपायो—मतिज्ञानांशः सद्रव्याणि—ग्रुद्धसम्यक्त्वद्रिकानि तद्वर्तिनी श्रेणिकादीनां च सद्द्रव्यापगमे भवत्यपाय-सहचारिणी सा सादिसर्पयवसाना इति "

-नवपदृष्ट्यौ ८८तमे पत्रे विद्योषदातके च (४) "यदाह गन्धहस्ती-प्राणापानौ

(४) "यदाह गन्धहस्ती-प्राणापानी उच्छ्वासनिःश्वासौ इति।"

-धर्मसङ्ग्रहणीवृत्तौ ४२तमे पत्रे

(५) ''यदाह तत्त्वार्थमूलटीकाकृत् गन्ध-इम्ती-

हस्ती-'हरयो निदेहाश्र पश्चालादितुल्याः' इति" -बृहत्क्षेत्रसमासंनिष्टतौ १९तमे पत्रे ।

- (६) "एतासु च प्रेमद्रेषप्रत्ययिक्रयाद्वय-स्थाने सम्यक्तिमध्यात्विक्रये गन्धहस्ति-नोक्ते, तयोथ शुद्धमिध्यात्वमोहद्दिकानुभव-प्रवृत्तप्रश्नमादिलिङ्गगम्यजीवादिपदार्थविषयश्र-द्धारूपा, जिनसिद्धाचार्योपाध्यायसाधुयोग्य-पुष्पभूषप्रदीपचामरातपत्रनमस्करणवस्त्रान्नपान-शय्यादानाद्यनेकवैयावृत्त्याभिन्यङ्गचा, शुद्ध-सम्यक्त्वादिभाववृद्धिहेतुर्देवादिजन्मसद्वेद्यबन्ध-कारणं सम्यक्त्विक्रया।"
  - -नवतत्त्वप्रकरणमौष्ये ३१तमे पत्रे
- (७) "पूर्वच्याच्यानं तु गन्धहरूत्य-भित्रायेण कृतम्"

-नवतत्त्वप्रकरणभाष्ये ३०तमे पत्रे

९ श्रीमस्यगिरिसूरिकृतेयम् । २ श्रीमस्यगिरिसूरिकृतेयं दृतिः । ३ श्रीअभयदेवसूरिविरिचतमिदम् ।

(८) "अत एव च मेदः प्रदेशानामवय-वानां च, ये न जातुचिद् वस्तुच्यतिरेकेणोप-लभ्यन्ते ते प्रदेशाः, ये तु विशकलिताः परि-कलितमूर्तयः प्रज्ञापथमवतरन्ति तेऽवयवाः इत्यत् ।"

-तत्त्वार्थ(अ. ५, सू.६) वृत्ती (पृ. ३२८)

(८) "यद्यप्यवयवप्रदेशयोर्गन्धहरूत्या-दिषु भेदोऽस्ति।"

-स्याद्धादमञ्जर्या ६२तमे पृष्ठे

अथ दिगम्बरसाहित्ये गन्धहस्तिपरत्वे कीद्य उल्लेखाः सन्तीति विचार्यते । शकीय-द्रशैकादशशताब्दीयेषु दिगम्बरीयशिलालेखेषु एकस्य सुभटस्य गन्धहस्तीत्युपाधिरवलोक्यते, परन्तु न चायमुल्लेखोऽत्रोपयुक्तो विशेषतः । दिगम्बरपरम्परानुसारेण आसमीमांसादिप्रण-ियतिः श्रीसमन्तभद्राचार्यस्त्रच्यस्त्रच्य मोक्षशास्त्रत्यपराहस्य या टीका निरमापि सा गन्धहस्तिरूपेण प्रसिद्धिं गता, परन्तु प्रमाणोपलव्धि विना कथं स्वीक्रियतेऽभिप्रायोऽयम् ११ अपरश्च इयं टीका श्रीसमन्तभद्राचार्याणां कृतिरित्यङ्गीकरणेऽपि सर्वार्थसिद्धौ तत्त्वार्थ-राजवार्तिके वा तस्या नामधेयं किमप्यवतरणं न दृष्टिपथमवतरित, अतः किं फलिते १। यदि साऽभविष्यत् तिहीं सा नाशं गता, न केवलं श्रीअकलङ्कदेवसमयात् प्राक्, किन्तु श्रीदेव-नन्दीतिमूलनामधेयानां पष्टशताब्दीयपूज्यपादसमयाद्पि । परन्तु न चेयं सम्भावना विश्वास-माजनप्राया, यतः श्रीवीरसेनाचार्यः ७३८तमे शकसंवत्सरे प्रणीतायां धवलाख्यटीकायां वर्तते निम्नलिखितमवतरणमिति न्यायालङ्कारपण्डितबंद्यीधराः—

"उक्तं च पुनर्गन्धहस्तिभाष्ये उपपदो जन्म प्रयोजनं येषां त इमे औपपादिकाः विजय-वैजयन्तजयन्तापराजितसर्वार्थसिद्धारुयानि पश्चानुत्तराणि अनुत्तरे स्वीपपादिकाः ऋपिदास-धन्य-सुनक्षत्र-कार्तिकेय-नन्द-शालिभद्रा-ऽभय-वारिषेण-चिलातपुत्रा इति ।'' अनेन गन्धहस्ति-भाष्यस्य विद्यमानता श्रीअकलङ्कदेवसत्तासमयरूपवैक्रमीयनवमशताब्दीपर्यन्तेत्यनुमीयते ।

किश्व 'गन्थहस्ति'सञ्ज्ञात्मिका टीका तत्त्वार्थस्तृत्रं विहाय अन्यस्य कस्यचिद् दिग-भ्वरीयसैद्धान्तिकग्रन्थस्यापि न सम्भवतीति कथने निम्नलिखितादुलेखादन्यत् किमपि प्राचीनं प्रमाणं वर्तते इति न मे श्रुतिपथं दृष्टिगोचरतां वा गतम्—

"भगवद्भिरुमास्वातिपादैराचार्यवर्षेरासृत्रितस्य तत्त्वार्थाधिगमस्य मोक्षशास्त्रस्य गन्ध-इस्त्याख्यं महाभाष्यमुपनिवधन्तः स्याद्वाद्विद्यायगुरवः श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्याः।"

९ श्रीहेमचन्द्रसृरिवरनिर्मिताय। स्याद्वादकारिकत्यपराह्वया अन्ययोगव्ययच्छेदिकाद्वाविशिकाया वृत्ति-रियं श्रीमहिष्ठेपेणसूरिप्रणीता । २ प्रेक्ष्यतां दिगम्बरसाहित्यगवेषकश्रीयुतद्भगळिकिशोररिवतः स्वामिसमन्तभवनामको निवस्यः ( प्र. १४१-१४३ ) ।

अपरश्च गन्धहस्तिमहाभाष्यकर्तारः श्रीसमन्तभद्राचार्या दिगम्बरीया एवेति सुनिश्चयो न सञ्जायेत निम्नलिखितपदवीक्षणोनोत्पद्यमानशङ्काया निरसनं विना ।

" अथो गुरुश्चन्द्रकुलेन्दुदेव-कुलादिवासोदितनिर्ममत्वः । समन्तभद्रः १७ श्रुतदिष्टशुद्ध-तपस्कियः पूर्वगतश्रुतोऽभूत् ॥ बृद्धस्ततोऽभूत् किल देवस्त्रिरिः १८, शरच्छते विक्रमतः मपादेः ।"

सहस्रावधानिश्रीर्मंनिसुन्दरस्रिकृताया गुर्वावल्या अवतरणिमदम् । अनेन श्रीसमन्तभद्रसमयो यो ध्वन्यते स एव दिगम्बरसम्प्रदाये श्रीसमन्तभद्रसमयरूपेण सुप्रतिष्ठितः । अतः मसुपतिष्ठति शङ्का यदुत किमिमे श्वेताम्बरीया दिगम्बरीया वा । एवं परि-स्थित्यां सत्यां दिगम्बरीयश्रीसमन्तभद्राचार्यगेन्धहस्तिनामनी टीका प्रणीतेति निर्णयात्मकं कथनं दुःशकं प्रतिभाति ।

#### वाचकविचारः---

वाचकशब्दस्यार्थत्रितयं समस्ति—(१) पूर्विविचं, (२) उपाध्यायत्वं, (३) वांचक-वंशीयत्वं च। श्रीडमास्वातीनुद्दिश्य उपाध्यायत्वं न सङ्गच्छते, ऑचार्यरूपेण तेषां सुप्रसिद्ध-त्वात्। एते वाचकवंशे सञ्जाता अतस्तेषां वाचकत्वं श्रीधनगिरि-सिंहगिरिवत्, न तु विद्यये-त्यपि पक्षो नादरणीयः तत्ममये पूर्वानुच्छेदात्, अनिधकारिषु पदवीप्रदानासम्भवात्, स्वस्य वाचकरूपेण म्वयं ग्रन्थकारकृतनिर्देशाद्, घोषनिन्दक्षमणानामेकादशाङ्गविच्वरूपेणव न तु वाचकपद्द्वारोङ्घेखात्, उचैर्नागरस्य वाचकवंशस्य शाखारूपेण कथनस्यानुपलव्धेश्च। पण्डित-सुखलालेक्वीचकवंशीयत्वेनैव तेषां वाचकत्विमिति कल्पना कृताऽस्ति, किन्तु साऽसमीचीना भाष्यगतप्रशस्तेः समुचितानवधारणात् तदुत्पत्तेः, अतः प्राथिमिक एव अर्थोऽत्र स्वीकर्तव्यः। किञ्च न कस्यापि श्वेताम्बरमुनिवरस्यास्य विषये विसंवादो दश्यते।

## भाष्यं तत्कर्तृत्वं च—

९ "समन्तभद्रः शान्तारिधर्माचार्यो दयानिधिः" इति जिनसहस्त्रनामगतपद्यार्थसूचितः समन्तभद्रो नात्र विवक्षितः, तस्य 'जिन'शब्दस्य पर्यायत्वात् । महर्षिबुद्धस्यापि पर्यायोऽयम्, परन्तु सोऽप्यत्रानपेक्षणीयः।

२ इमे श्वेताम्बराचार्याः ।

३ इयं तु अद्ययावत् नैवोपलब्धा ।

४ एतदुक्षेखः समस्ति निम्नलिखितगाथायाम्

<sup>&</sup>quot; वायगवरवंसाओ तेवीसइमेण धीरपुरिसेणं । दुद्धरधरेण मुणिणा पुन्वसुयसिसद्धबुद्धीणं ॥"

५ प्रेक्ष्यतां सभाष्यसटीकस्य तत्त्वार्थाधिगमसूत्रस्य प्रथमो विभागः ( पृ. १, ३, १० )।

६ विलोक्यतामाङ्ग्लभाषानिबद्ध उपोद्धातः ( पृ. ५ )।

७ सूत्रमाष्यगतविविष्टताऽपि व्यनक्ति तेषां पूर्ववित्त्वम् ।

भाष्यं स्वोपइं समस्ति न वेति प्रश्न उत्तरतो विचारिषण्यते । अत्र तावत् तदई समीस्यते। एकत्रिंशत्सम्बन्धकारिका दशमाध्यायस्य सप्तमस्वत्रस्य विवरणात्मिका द्वात्रिंशत् स्ठोकाः
प्रशस्तिश्च भाष्यस्याङ्गानीति ज्ञायते । यद्येषां स्त्ररूपेण गुम्फितेन मूलप्रन्थेन सहाङ्गाङ्गिभावरूपः पक्षः कक्षीक्रियते तिर्हं भाष्ये तिद्वरणं किं नास्तीति प्रश्नस्य सन्तोषकारि समाधानं
दुःशकम् । श्वेताम्बरटीकाकारादिभिर्भाष्यस्य स्वोपज्ञत्वं स्वीकृतं, दिगम्बरैसतु अनादृतम् । एवं
सत्यिष मुद्रितत्तत्वार्थराजवार्तिकप्रान्ते श्रीअमृतचन्द्रकृते तत्त्वार्थसारं च पूर्वोक्ता द्वात्रिंशत्
स्रोका अङ्कादिरूपस्वल्पपरिवर्तनपूर्वका दृष्टिपथमायन्ति । अष्टमः श्रोक औमास्वातिक इति मत्वा
श्रीहरिभद्रस्रिवरैः द्वास्त्रवातासमुच्चयसञ्ज्ञायां स्वकीयकृतौ ६९३तमपद्यरूपेणोदधारि ।
सम्बन्धकारिकाणामेकोनत्रिंशत्तमा तथैवोद्धता श्रीमुनिचन्द्रस्र्रिभिर्धमिबन्दुवृत्तौ । कचित्
आह उक्तं चेत्यादि निर्देशपुरस्सरं तदुलेखरिहतानि वा यानि कतिपयानि पद्यानि भाष्ये दृश्यन्ते
तान्यिष भाषाशैलीसमानत्वाद् भाष्यकारस्यैव सम्भवेषुः ।

शैली-साम्प्रदायिकाभिनिवेशा-ऽर्थविकासरूपैस्त्रिभिर्दिष्टिविन्दुभिः परीक्ष्यमाणयोः भाष्य-सर्वार्थिसिद्धयोर्भाष्यस्य प्राचीनता पोस्फुरीति । अतस्तुष्यतु दुर्जन इति न्यायेन यदि भाष्यस्य स्वोपज्ञता न स्वाक्तियते तर्छपि उपलब्धव्याख्यानिकाये भाष्यस्य सर्वोपरि प्राचीनतेति कथने न मनागपि सन्देहो निष्पक्षप्रतिभाशालिनां सम्भवति ।

याकिनीमहत्तराम्नुश्रीहरि भद्रम्रिशेखर-श्रीसिद्धसेनगणिवरप्रभृतिभिः समस्तैः श्रेताम्बरम् निवर्धेभाष्यस्य स्त्रोपज्ञत्वं स्पष्टतयाञ्ज्ञीकृतिमिति निर्विवादम् । श्रो. यकांबी-श्रो. विन्टिनित्स्—पं. सुखलालाद्याधुनिकविद्वद्वरैरिपि तथैव कृतम् । अनेन किं न फलति यदुतेदं मतं प्रामाणिकम्? । भवतु, द्वे युक्ती अपि निर्दिश्येते । तावत् कतिपयामु सम्बन्धकारिकासु भाष्येशपि कुत्रचिदुपदेश्यामः वश्यामि वश्याम इति प्रतिज्ञाद्वारा ये विषयाः सुचितास्तेषां प्ररूपणं सुत्रेषु दश्यते, न तु भाष्ये । अतोऽनुमीयते सृत्रभाष्ययोरेककर्तृत्वमर्थाद् भाष्यस्य स्त्रोपन् ज्ञता वरीविते । अपरश्च मूलकारव्याख्याकारयोर्थत्र भिन्नव्यक्तित्वं वर्तते तत्र प्रायः सृत्रपाटानां विसंवादिस्वरूपं तद्र्थविपयकं विकल्पजालं सन्दिग्धत्वं सृत्रपाठभेदश्चेति द्रीदृश्यते । निद्शनार्थं समीक्ष्यतां सर्वार्थसिद्धिप्रमुखदिगम्बरटीकासाहित्यं श्रीबाद्रायणप्रणीतस्य ब्रह्मसूत्रस्य शारीरकस्त्रित्रेत्रपराहृस्य व्याख्यावजं वा । ईदृक्परिस्थितेरभावो भाष्ये समर्थयति तत्स्वोपज्ञत्वमिति मे मतिः ।

## सुत्रभाष्ययांवैशिष्ट्यम्—

९ सन्तुल्यतामयं निम्नलिखितया श्रीओपपातिकसूत्रगतया गाथया-

<sup>&</sup>quot; बीआण पुणर्रावे अग्गिदङ्हाणं अंकुरूपत्तीण भवइ । एवामेव सिद्धाणं कम्मवीए दृह्दे पुनर्ति जम्मुपत्ती न भवइ॥ "

तत्त्वार्थसूत्रे स्वोपज्ञे भाष्ये च कतिपया उल्लेखाः सन्ति ये श्वेताम्बरीयागमादिषु प्रन्थेषु विगम्बरीयप्रधानभूतेषु वा न दृष्टिपथमवतरन्ति । ते चैमे—

(१) तत्त्वार्थसूत्रे (१-४) तत्त्वसप्तकस्य निर्देशः। जैनसम्प्रदायद्वये तु पुण्यपापपूर्वकं सप्तकमिदमथीत् नैवतत्त्वनिरूपणम् । एवं सित विरोधप्रसङ्ग इति चेन्न, 'शुभः पुण्यस्य' 'अशुभः पापस्य' इति सूत्रद्वयेन पुण्यपापयोस्तत्त्वरूपेण सूत्रकारेः स्वीकृतिः । किश्च पुण्यपापयोः फलस्वातन्त्र्यमपि प्रदर्शितं ' सम्यक्तवहास्यरतिपुंवेदशुभायुनीमगोत्राणि पुण्यम् ' इति सूत्रप्रथनेन ।

नतु प्रैज्ञापना-स्थानाङ्गा-ऽनुयोगद्वारेषु जीवाजीवेति तत्त्वद्वयं निर्दिष्टम् । किमने-नास्त्रवादेरपलापो वक्तुं न शक्यते ? नैव, किन्तु सत्यमेतद् यदुत पुण्यपापयोः स्वतन्त्रतत्त्व-रूपेणाङ्गीकृतिने कृता वाचकग्रुख्यैः, एकनिष्ठदृष्ट्या प्ररूपितं तत्त्वसप्तकम् ।

(२) अस्मिन् ग्रन्थे (१-३४) नयानां प्रथमं पश्चिविधता प्रदर्शिता । तदनन्तरं (१-३५) पश्चमस्य त्रैविध्यं प्रतिपादितम् । तत्र साम्प्रतिमत्येकस्य नयस्य सँज्ज्ञा समस्ति साऽन्यत्र कुत्रापि न दृश्यते । एवं नयनिरूपणे वैशिष्ट्यं वर्तते । नेगमस्य सङ्ग्रह्य्यवहार-योरन्तर्भावं कृत्वा श्रीसिद्धसेनिद्वाकरैर्नयस्य सङ्ख्या पद्द निर्धारिता । किश्च विद्योषावद्य-कभाष्ये (गा. २२६४) नयपश्चकप्रपश्चो विद्यते स औमास्वातिकपरम्पराप्रतिविम्बह्सप इत्यनुमी-यते । अनुयोगद्वारे वसतिप्रदेशविषयकनयवर्णनावसरे शब्दसमिम्हद्वैवम्भूतानां गणनैक-रूपेण कृता ।

१ एतदुक्केखसमर्थनाय कतिपयान्यवतरणादीनि दीयन्ते, यथाहि-

<sup>(</sup> अ ) " अभिगयजीवाजीवा उषलद्भपुण्णपावा आसवसंवरनिज्ञरिक्षियाहिगरणबंधप्पमोक्खकुसला " इस्मादि श्रावकज्ञानसमृद्धिवर्णनं भगावत्याम् ।

<sup>(</sup> आ ) उत्तराध्ययनसूत्रे मोक्षमार्गगतिसन्द्राकेऽध्ययने निम्मलिखिता गाधा—

<sup>&</sup>quot; जीवाजीवा य बंधो य, पुण्णं पावासवो तहा । संवरो निज्जरा मोक्खो, संते ए तहिया नव ॥ १४ ॥ "

<sup>(</sup>इ) वाचकवर्यप्रणीतायां प्रदामरती १९०तमपद्यादारभ्य १२१तमपर्यन्तानि पद्यानि ।

<sup>(</sup>ई) श्रीदेवेन्द्रसूरिविनिर्मितधर्मरत्नप्रकरणपृत्युद्धता १०७ गाथाः ।

२ "अस्यो प्रज्ञापनायां षद्त्रिंशत् पदानि, तत्र प्रज्ञापनाबहुवक्तव्यविशेषचरमपरिणामसञ्ज्ञेषु पञ्चसु पदेषु जीवाजीवानां प्रज्ञापना । प्रयोगपदे कियापदे चाश्रवस्य 'कायवाङ्मनःकर्म योग आश्रव ' इति वचनात् । कर्म-प्रकृतिपदे वम्भस्य प्ररूपणा । समुद्धातपदे केवलिसमुद्धातप्ररूपणायां संवरनिर्जरामोक्षाणां त्रयाणाम्, शेषेषु तु स्थाना-दिषु पदेषु क्रजित् कस्यचित् " इति प्रज्ञापनाष्ट्रतौ श्रीमस्वयगिरिस्र्यः ।

३ इदमनुस्तय कलिकालसर्वज्ञश्रीहेमचन्द्रसूरिभिस्त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरिते श्रीदेवानन्दसूरिभिः समय-सारे, न्यायतीर्थन्यायविशारदोपाच्यायश्रीमङ्गलविजयैजैनतस्वप्रदीपे च तत्त्वसप्तकविरचनाऽकारीति प्रतिभाति ।

४ सञ्जाऽभिनवत्वे समीक्ष्यतां पञ्चमे सूत्रे निक्षेपस्थाने न्यासपदप्रयोगः।

(३) श्राद्वानां गुणवर्ताशक्षावतानां यो क्रमोऽस्मिन् ग्रन्थे (७-१६) समाद्दरः स श्रेताम्बरपरम्परायां न नथनगोचरतां गतः।

अत्रेदं ध्येयं यदुत व्रतग्रहणे क्रमस्य गौगत्वम्, न त्वष्ठकक्रमेण तद्ग्रहणस्य प्रतिपादनं क्रत्रचिद् विद्यते ।

- (४) अष्टमेऽध्याये पद्द्विशे मूत्रे पापपुण्यप्रकृतिविभागप्रदर्शनावसरे पुरुपवेद-हास्य-रित सम्यक्त्रमोहनीयेति प्रकृतिचतुष्कं पुण्यस्पण व्यावर्णितम् । कर्मप्रकृतिप्रमुखकर्मप्रन्था-दिषु नवतत्त्वविषयकेषु विविधेषु च ग्रन्थेषु हिचत्वारिशत् पुण्यप्रकृतयः प्रदर्शितास्तत्र न एतच्चतुष्कस्य समावेशः कृतः । एतिहरोधपरिहारकरणे टीकाकारा नालमिति स्त्रयं कथयन्ति हितीये विभागे १७८तमे पृष्टे । एपा मान्यताऽऽसादन्येपामिति तु निर्दिष्टं तैः १७९तमे पृष्टे । अनुकृलतया यद् वेद्यते —अनुभूयते तत् पुण्यम् , प्रतिकृत्रतया तु यद् वेद्यतं तत् पापमितिकथन-पूर्वकं करिमिश्चन्मानिके आगमानुगगीत्युपनामधारिणा केनापि भाष्यगतव्याख्यायाः सङ्गतिः साधितेति मां स्पुरति ।
- (५) नवमे अधाय द्वाविशे सूत्रं प्रायिक्षत्तम्य नविधन्यं निरदेशि । उँत्तराध्ययना-दिषु तु तस्य दशविधता प्रोक्ताअस्ति । परन्त्वेनद्भिशयभिन्नतयोः समाधानं टीकाकारैः समसूचि २५३तमे पृष्ठे इत्यानन्दस्य प्रसङ्गः ।

छेदमूलप्रायिक्षित्तयोरंक्यं कथिति माधियतं शक्यतं । यतः साधुपर्यायस्यांशतक्छेदनं छेदः, सर्वथा छेदनं मूलम् । एवं छेदिविवक्षया मूलस्यापि छेदिति सञ्ज्ञा स्यात् । अनवस्थाप्यप्रायिक्षित्ते आतं पर्यन्तं महावतारोपणं न विधीयतं इति निष्कर्षः, परिहारेऽप्येवम् । उपस्थापनशब्देन स्थितिकरणात्मकोऽर्थो ध्वन्यते । प्रायिक्षत्तस्य चिरकालेन पारं गत्वा स्थेयमित्य-र्थात्मकः पाराश्चिकः । अनेनोपस्थापनेऽनगस्थाप्यपाराश्चिकयोगन्तर्भावः । अपरश्च पाराश्चिकस्य प्रायिक्षत्तस्य सञ्चावश्चर्तद्वश्चर्यभागाश्चित्तयः । तेपामनुपलव्धौ एतद्नुद्धेखोऽपि समीचीन इति केचित् ।

सर्वार्थसिन्द्री वार्तिकह्रयेऽपि सूत्रपाठमेदः समस्ति ।

२ नवतत्त्वप्रतिपादनपरिष्कृतानां कतिपयानां श्रन्थानां नामानि सूच्यन्ते, यथाहि-

<sup>(</sup>अ) श्रीदेवगुप्तसृरिस्त्रितं नवतस्वप्रकर्णम् । श्रीअभयदेवसूरिसन्दर्धेन भाष्येण विभूषितम् ।

<sup>(</sup> आ ) श्रीजयदोखरसृतिवरचितं नवतस्वप्रकरणम् ।

<sup>(</sup>६) चिरन्तनाचार्थकृतावच्रि-श्रीसाधुरत्नप्रणीतावच्रि-श्रीदेवनद्रमूरिनिर्मितवृत्ति—बृहसवतस्वप्रक्षिप्तगाथा— सदवच्रिणविभूषितं नवतस्वप्रकरणम् ।

<sup>(</sup> ई ) श्रीभाग्यविजयादिकृतनवतत्त्वस्तवनादिगृजरगीगृम्फितो प्रन्थसङ्ग्रहः । एतस्पृथद्नामनिर्देशार्थं विलो-भयतां श्रीजैनमन्थप्रकाशकसभाद्वारा प्रसिद्धिनीतस्य नवतत्त्वविस्तरार्थस्य विषयानुक्रमणिकायास्त्रयोदशं प्रप्टम् ।

३ त्रिंशत्तमेऽध्ययने एकत्रिंशत्तमायां गाथायाम् ।

(६) भगवती-ज्ञाताधर्म-स्थानाङ्गादिपु सुप्रसिद्धेष्टागमेषु लोकान्तिका नवविधाः प्रज्ञप्ताः, तन्वार्थे त्वष्टविधाः । अत्र समाधानमिदम्—लोकस्यान्ते भवा ब्रह्मलोकपर्यन्त- वासिनो लोकान्तिका इति लोकान्तिकशब्दस्य व्युत्पत्तिमनुलक्ष्य मूत्रं निरमायि सूत्रकारैः ।

अथ भाष्यगतपाठानां परामर्शः क्रियते । तथाहि---

- (१) १-८ भाष्ये सम्यग्दर्शनसम्यग्दष्योरशीन्तरता प्रकटीकृता ।
- (२) २-१७ भाष्ये उपकरणेन्द्रियस्य द्वैविध्यं निर्दिष्टम् । एतदुद्दिश्य प्रोक्तं टीकाकारैः—
  - "आगमे तु नास्ति कश्चिदन्तर्विहिर्भेद उपकरणस्येत्याचार्यस्येव कुतोऽपि सम्प्रदाय इति ।"
- (३) षण्णवतेरन्तरद्वीपानां निर्देशो नास्त्यधुनोपलभ्यमाने भाष्ये, किन्तु तथाविध आसीदित्यवगम्यते टीकाकारवैचनात् ( पृ. २६७)। इदं स्मरणीयं यदेताद्दगुल्लेखे दिगम्बराणां सम्मितः, श्वेताम्बराणां तु विमितः। अनेनानुमीयते यदुत केनापि तादक् वर्णनं श्रीसिद्धसेनगणिवरेभ्यः प्राक्काले तत्ममये वा भाष्ये प्रश्लिष्ठम्, तदनन्तरं केनचित् तद् भाष्यान्निरस्तं तत्म्याने च श्वेताम्बरसम्प्रदायानुसारि निद्यानं पुनः कृतम् । अथवा शुद्धं भाष्यमुपलव्धम्।
- (४) ८-३२ भाष्ये द्वितीयसंहननस्य सञ्ज्ञाऽर्धवज्रपंभनाराचिमिति, परन्तु नान्यत्र तथाविधमभिधानं समदलोक्यते ।
- (५) पर्याप्तीनां सुप्रसिद्धम्सङ्घास्थाने पश्चेत्युलेखः, किन्तु इदं न विस्मरणीयं यद् राजपश्चीयसुक्ते ९८वमे पत्रे भाषामनयोग्ययं गत्वा पश्चानां निर्देशः समस्ति।
- (६) द्श्वविधयतिधमनण्तप्रयङ्गे सिक्षोद्वीद्शप्रतिमाप्ररूपणे उप्टमी सप्तरात्रिकी नवमी चतुर्दशरात्रिकी दशमी त्वेकविंशतिरात्रिकीित प्रतिपादितम्, किन्तु न चेयं पद्धतिरागमा-नुमारिणी।
- (७) निर्प्रन्थनिरूपणे पुलाकबकुशादीनां यत शुतं निर्दिष्टं तचागमविसंवादि। दिगम्बर-प्रन्थेपु त तथाविधो निर्देशः समस्ति।

एवं कचित् श्वेताम्बरीयागमेभ्यः पृथगृपा, कुत्रचिद् सम्प्रदायद्वयान्यतरा किहिचिद् दिगम्बरामतानुसारिणी च प्ररूपणा श्वेताम्बरमान्ये मृलग्रन्थे माण्ये च वर्तते ।

१ तम् यथा--

<sup>&</sup>quot; एतचान्तरद्वीपकभाष्यं प्रायो विनाहितं नर्वत्र कैर्ए दुर्विद्रग्धेयंन पण्णवितरन्तरद्वीपका भाष्येषु दश्यन्ते । "

<sup>&#</sup>x27;भाष्येषु ' इति प्रयोगेण भाष्यस्य विविधा हस्तलिख्तिः प्रतयः सम्भवेयुरथवा ' टीकासु ' इत्यर्थकोऽयं प्रयोगः स्यात् ।

२ स चायम्---

<sup>&</sup>quot; देवे अहुणोववण्णामेत्तए चेव समाणे पंचिवहाए पजतीए पजती भावं गच्छह.....।" ३ विलोक्यतां मदीयाऽइ**हेतददीनदी(पेका**सिया कृतिः ( पृ. १०३४-१०३५)।

## ः सुत्रभाष्यपाठमीमांसा-

तत्त्वार्थाधिगमसूत्रभाष्यगतानां कतिपयानां पाठानां शान्दिकार्थिकसाद्यमजैन-ग्रन्थेष्वपि दरीद्यते । तत्र महर्पिश्रीपतञ्जलिप्रणीते योगदर्शने श्री व्यासर्पिविरचिते भाष्ये च शब्द-विषय-प्रक्रिया-सम्बन्धिनी समानता तु यथा—

## तत्त्वार्थ०

- (१) भवप्रत्ययो नारकदेवानाम् । (१-२२)
- (२) श्रेषा मनुष्यास्तिर्यग्योनिजाः सोप-क्रमा निरुपक्रमाश्रापवर्त्यायुपोऽनपवर्त्यायुपश्र भवन्ति ।......

यथाहि संहतस्य शुष्कस्यापि तृणराशे-रवयवशः ऋमेण दह्यमानस्य चिरेण दाहो भवति तस्यैव शिथिलप्रकीर्णोपचितस्य सर्वतो यगपदादीपितस्य पवनोपऋमाभिहतस्यार्थस्या-श्च दाहो भवति तद्वत् ।। यथा वा सङ्ख्याना-चार्यः करणलाचवार्थे गुणकारभागहाराभ्यां राशि छेदादेवापवर्तयति, न च सङ्घचेयस्या र्थस्याभावो भवति, तद्वदुपक्रमाभिह्तो मरण-सम्बद्धातदुःखार्तः कर्मप्रत्ययमनाभोगपूर्वकं कर-णविशेषमुत्पाद्य फलोपभोगलाधवार्थं कर्मा-पवर्तयति, न चास्य फलाभाव इति ॥ किञ्चा-न्यत्—यथा वा धौतपटो जलाई एव संहत-श्विरेण शोपग्रुपयाति, स एव च विनानितः सूर्यरिमवायुभिहतः क्षिप्रं शोषम्प्रपयाति । (२-५२ भा०)

- (३) सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्ष-मार्गः।(१-१)
- (४) कायवाङ्मनःकर्म योगः । (६-१) । स आस्त्रवः । (६-२)

### योग०

- (१) भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्। (१-१६)
- (२) आयुर्विपाकं कर्म द्विविधम्—सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथाऽऽर्द्रवस्तं वितानीतं लघीयसा कालेन शुष्येत् तथा सोपक्रमम् । यथा च तदेव सिपण्डं चिरेण संशुष्येद् एवं निरुपक्रमम् । यथा वाऽग्निः शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन वा समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेत् तथा सोपक्रमम् । यथा वा स एवाग्निस्तृणगशौ क्रमशोऽवयवेषु न्यस्त्थिरेण दहेत् तथा निरुपक्रमम् । (३-२२ भा०)

- (३) विवेकक्यातिरविश्रवा हानोपायः। (२-२६)
- (४) क्रेशमूलः कर्माशयो दृशादृष्ठजन्म-वेदनीयः। (२-१२)

१-२ एते हें दृष्टान्ते वर्तेते आचश्यकानिर्युक्ता (गा० ९५६ ) विशेषावश्यके (गा० ३०६१ ) च।

## तरबार्थ ०

- (५) शुभः पुण्यस्य । (६-३) अशुभः पापस्य । (६-४)
- (६) सकषायाकषाययोः साम्परायिके-र्यापथयोः।(६-५)
- (७) हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विर-तिर्वतम्। (७-१)
- (८) हिंसादिष्विहासुत्र चापायावद्यदर्श-नम् । (७-४)
  - (९) दृःखमेव वा। (७-५)
- (१०) मैत्रीप्रमोदकारूण्यमाध्यस्थ्यानि स-न्वगुणाधिकक्तिक्यमानाविनेयेषु । (७-६)
- (११) मिध्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाय-योगा बन्धहेतवः । (८-१)
- (१२) सकपायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्रलानादत्ते । ( ८-२ ) स बन्धः । (८-३ ) । ( २-१७ )
  - ( १३ ) आस्रवनिरोधः संवरः । (९-१)
- (१४) स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपह-जयचारित्रैः। (९-२) तपसा निर्जरा च । (१-१२) यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार- $(\varsigma - 3)$
- (१५) पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मिकयाप्रति-पातिच्युपरतिकयाऽनिष्टत्तीनि । (९-४२) । नुगमात् सम्प्रज्ञातः । (१-१७) तत्र शब्दार्थ-तत् त्र्येककाययोगायोगानाम् । (९-४३) ज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः । एकाश्रये सवितर्के पूर्वे । (९-४४) वितर्कः (१-४२) स्प्रतिपरिहाद्वी स्वरूपशुन्येवार्थ-

#### योगः

- (५) ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्य-हेतुत्वात । (२-१४)
- (६) (२-१२)। सित मूले तद्विपाको जात्यायुर्भीगाः। (२-१३)
- (७) अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः। (२-३०)
- (८) वितर्केबाधने प्रतिपक्षभावनम् । (२-३३) वितर्का हिंसादयः कृतकारितांत्रै-मोदिता लोमकोधमोहपूर्वका मृदमध्याधि-मात्रा दुःखाज्ञानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् । (2-38)
  - (९) दुःखमेव सर्वं विवेकिनः।(२-१५)
- (१०) मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख-दःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसाद-नम् । (१-३३)
- (११) प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः। (१-६) अविद्यास्मितारागद्वेपाभिनिवेशाः क्रेशाः। (२-३)
  - ( १२ ) द्रप्टृह्ज्ययोः संयोगो हेयहेतुः।
    - ( १३ ) योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । (१-२ )
- ( १४ ) अभ्यासवैराग्याभ्यां तिन्नरोधः ।
- धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि (२-२९)
- (१५) वितर्भविचारानन्दास्मितारूपा-

१ एतत्स्थाने जैनदर्शने 'अनुमत 'शब्दस्य प्रयोगः । प्रेक्ष्यता तस्वार्थसूत्रम् ( ६-९ ) ।

## तस्वार्थः

योग०

सङ्क्रान्तिः। (९-४६)।

( १६ ) मोहक्षयाज्ज्ञानदर्भनावरणान्तराय-क्षयाच केवलम् । (१०-१)

(१७) (९-३) कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः। (१०-३)

श्रुतम् । (९-४५) विचारोऽर्थव्यञ्जनयोग- मात्रनिर्भामा निर्वितर्का । (१-४३) एत-यंत्र सविचारा निर्विचारा च सक्ष्मविषया व्याख्याता। (१-४४)

> ( १६ ) तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमऋमं ्चेति विवेकजं ज्ञानम् । (३–५४)

> (१७) तद्भावात संयोगाभावो हानं तद् ं इशेः कैवल्यम् । ( २-२५ )

तत्त्वार्थसूत्रे (६-११) 'ज्ञानावरण 'प्रयोगः, योगदर्शने (२-५२, ३-४३) ' प्रकाशावरण 'प्रयोगः । तत्त्वार्थे( ८-१२ )भाष्ये ' वज्जर्पभनाराचसंहनन 'प्रयोगः, योग-दर्शने (३-४६) 'वज्रसंहनन'प्रयोगः । तत्त्वार्थे (६-१४) 'केवलि 'शब्दः, योगद्शीन-(२-२७)भाष्येऽप्ययं शब्दः । योगदर्शने (२-४) अविद्यायाः प्रधानता, यथा जैनदर्शने मिथ्यात्वस्य । योगदर्शने (२-२४) अनादिगंशीगस्याधीनतारूपेणाविद्याया उल्लेखः, यथा जैनदर्शने अनादिबन्धस्याधारो मिथ्यादर्शनम् । योगदर्शने ( २-३९, ३-१६ ) संयम-जनितविभूतीनां दिग्दर्शनम्; एवं तत्त्वार्थेऽपि ।

## वाचकसमयपरामर्जः---

प्रणीतप्रवचनोन्नतिहेतुप्रशामरति तत्त्वार्थाधिगम पूजाप्रकरणाद्यनेकमहाशास्त्राणां पूर्वगतवेदिनां श्रीउमास्वातियानकवर्याणां सनास्ययविर्णयहनकानि साधनानि स्वल्पानि प्राप्यन्ते । भाष्यान्तगनप्रशस्तौ तेषां नदीशागुरुअगुर्वोदीनां वा समयनिर्देशो नास्ति । उचैर्नागरशासीछेखप्तु वर्तते किन्तु किमियं कल्पसूत्रस्थविरावलीनिदिष्टौऽर्थशान्ति-श्रेणिकनिर्गता चान्ति न वेति गङ्कास्पदम् । एतं परिस्थित्यां सर्वार्थसिद्धेर्भाष्यस्य प्राचीन-तेति निर्णयः अञ्चन प्रकाशं जनयति । अनेन वक्तभीयपञ्चमीपष्टीशतार्व्यानो वाचकवर्या नार्वाचीना इति फलति । समयनिर्णये विविधानि संतान्तराण्यंवनरणानि चै सहायकारीणि, परन्त तत्ततकर्तृविषयकं जानमपि न यथास्थितियति निरुपाया वसस् ।

९ समो६यतां यहकं दरीन्त्रवक्तरणमाधित्य नक्व। श्रीतीकाना हितीये विसागे ७ उत्तमे पूछे ।

२ प्रेक्ष्यतां चन्द्रकृत्यम्यमंनगाकर्काङ्क्ष्ट्रक्षेत्रसम्भिताहाः ते स्वोपक्षशृत्तिस्पिते च **धर्मग्रनप्रकरणे ६६तमं पत्रम् ।** 

इ एतेषां सनासम्बंध धीकांनकांभाग ४ १९ वृष्णानः ।

४ एतद्भी भिनंत्यन्तां ४४, ५४, ४५, ६५%, ५५% अयावङ्गामकाति प्रश्नानि प्रथमस्य विभागस्य ।

५ एतत्स्वर्यातं ८४, ११०, १६२ त्यातांत्त्वातंत् पृष्टान् । अत्र **पारिमति**ष्टणीतव्याकरणगते अवत**रणे पूर्वस्य शब्दप्राभृता**भिववस्थमते द्रयसुमीयते त्रस्यार्थकात् ।

६ अनेन ( ज. ३, स्. १ ) भाष्यमाः राणानपमः अहेगोऽनुदीचि ( भा० ५,३ )-पेडा ( भा० १०,६ )-देशीशब्दप्रयोगाऽपि होया।

## श्रीसिद्धसेनगणीनां समयः—

श्रीसिद्धसेनगणीनां परिचये स्वनिर्मिततत्त्वार्थटीकाप्रशस्तः साधनम् । परन्तु तत्र तेषां तद्गुर्वादीनां वा समयनिर्देशात्मक उल्लेखों न विद्यते । एवं सित टीकानिरूपणेनैव तेषां समयस्य निर्णयः कथित्र भवेत् । तत्र निर्दिष्टश्रन्थावंतरणाँदीनां मृलस्थलानामवगमने मार्गः सरलः स्यात् । एभिवस्थिनन्धु-धर्मकीत्धोदिविदुषां नामधेयान्युल्लिखितानि । धर्मकीर्तिः समयः सप्तमा शतार्व्दा । अनेनेदं स्फुटं भवति यदुर्वते नैतेषां पूर्वगामिनः । यद्यपि हिमवन्तपद्दावल्यांद्याधारेण श्रीसिद्धसेनगणयः श्रीगनधहस्तिभ्यो भिन्ना इत्यवगम्यते तथापि पण्डितसुखलालाभिप्रायो यदि स्वीक्रियते तिर्दं श्रीआचाराङ्गटीकायां तत्प्रणेन्त्रिः श्रीशिलाङ्कस्रिभः कृताभ्यामुल्लेखाभ्यामेतेषां सत्ता नवमशतार्व्दातो पूर्विकेत्यनुमीयते । सङ्ख्यावन्त इतिहासज्ञा निर्णयं करिष्यन्तीति तेभ्यः प्रार्थयामि सहदयमाक्षरकृपाकाङ्की

हीरालालः।



९-३ प्रन्थसूर्चाचिक्षिष्टनरनगरादिसृन्विरवतरणानामकाराद्यनुक्रमध्य मया रच्यमाना वर्तन्ते, परन्तु प्रकाशन-विलम्बनसङ्नाक्षमेण प्रकाशकेनात्र तन्मुद्रापणं दुःशकं भाति ।

४ तर्करहस्यदीपिकायाः ८१तमे पत्रेऽयमुहेखः--

<sup>&</sup>quot; यथोक्तं श्रीगन्धहस्तिना महातर्के-द्वादशाङ्गमपि श्रुतं विदर्शनस्य मिथ्या ।"

<sup>ं</sup> तदुक्तं च प्रवचनं ' इत्युक्षेसपुरस्तरेयं पङ्किरवतरणरूपेणावतारिता श्रीदेवगुप्तसृरिभिस्तस्वार्धदीकायां द्वितीये पृष्ठे । यदीयं सन्द्रव्या पण्टितसुखरारुमतानुसारेण श्रीगन्धद्दस्तिभ्योऽभिन्नः श्रीसिद्धसेनगणिभिस्तर्हि श्री-देवगुप्तसूरयः एतत्पूर्वानुगामिनो नेत्यनुमीयते । इयं पङ्किः श्रीसिद्धसेनगणिगुम्फिततस्व।श्रीटीकायां न दश्यते मया । कदाचित् सत्यामिप श्रीगन्धहस्तीतिः नामपूर्वकाणां विविधानां निर्देशानामत्र सर्वाङ्गीणसादश्यामावेन श्रीसिद्धसेनगणयः श्रीगन्धहस्तिभ्यो भिन्ना इति मे मतिः । अपरद्य सम्बन्धकारिकाटीकाप्रारम्भगतेन तृतीयेन पद्येनानुमीयते यदुतितदीकाया विस्तृततरा अपि कतिपया विश्वतय आसन् । तासु विशालतमकाया विश्वतिः श्रीगन्धहस्तिप्रणीता स्यादिते मां माति । निर्णयासकनिर्देशकरणे तु विशेषङ्गा अरुम् ।

|  | ν |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### INTRODUCTION

We have briefly outlined the life of our venerable and prolific author in the introduction to the first part (p. 7) of this work; but, as some issues have arisen in the meanwhile, we shall commence this introduction by examining his \*parentage\* and gotra\* (lineage).

Generally speaking, there are two kinds of genealogy namely (1) janma-vamśa and (2) vidyā-vamśa. The former refers to the line of ancestors, while the latter to that of preceptors. Both of these seem to have been current in India from a very remote period, even before the time of Srī Pāṇini, the great grammarian; for, there is a side-reference to these in his Aṣṭādhyāyī (4-3-77). Furthermore, the second type of genealogy is twofold due to the duplicate nature of a guru. He may be a dīkṣā-guru, that is to say, one who initiates an individual and admits him as a member of the holy order of ascetics or a vidyā-guru meaning one who imparts spiritual knowledge to such an individual.

In the case of our venerable author  $Um\bar{a}sv\bar{a}ti$ , the colophon (praśasti) given at the end of the bhāṣyā supplies us with information on all these points. For, from the 'third verse we learn that the name of his father is  $Sv\bar{a}ti$ , that of his lineage Kaubhiṣana, and his mother's 'Vatsa, her name being  $Um\bar{a}$ . The latter fact is of course based upon the interpretation of the learned commentator Śrī Siddhasena Gani. As his is the oldest record available at present in this connection we need not doubt its vera-



- 2 "विद्यायोनिसम्बग्नेभ्यो बुज्" i. c. to say "the affix बुज् comes, in the sense of 'thence come' after a word denoting a person connected through the relationship of learning or family origin."—Eng. trans. by Srisa Chandra Vasu, B. A.
  - 3 "'न्यब्रोधिका 'प्रसूतेन विहरता पुरवरे 'कुसुम 'नाम्नि ।
    - 'कोभीषणि'ना स्वातितनयेन 'वात्सी'सुतेनार्ध्यम् ॥ ३ ॥ "
- 4 References to this gotra are found in "History of Mediæval Hindu India" (vol. II, pp. 50-51) by C. V. Vaidya, M.A., LL.B.
- In connection with the antiquity of this gotra may be mentioned the following lines from "Vedic Index of names and subjects" (vol. II, p. 284) by Prof. Macdonell and Dr. Keith:—
- "Vātsī-putra, 'son of a female descendant of Vatsa', as the name of a teacher mentioned in the last Vanysa (list of teachers) of the Brhadaranyaka Upanisad, as a pupil of Pārāsarīputra according to the Kānva recension (VI, 5, 2), as a pupil of Bhāradvājīputra according to the Mādhyamdina (VI, 4, 31).

city unless we come across a solid argument contradicting it, even if it may be that this is his ingenious invention to explain the significance of the word Umāsvati, of which the latter part is admitted by all the Śvetāmbaras as denoting the name of the father of the author. Looking to the tradition of the Hindus that the members of the same lineage are not admissible for murriage (that is to say consanguineous marriages are prohibited) it is but natural that the author should mention the lineage of his mother rather than her name especially when it is easily inferrable as in the present case. Pandit Sukhlāl, however, considers Vātsī to be the very name of Umāsvāti's mother (vide p. 5 of paricaya); but, strange to say, in support of this, he advances no argument. Moreover, a closer examination of his introduction (i.e., paricaya p. 35) reveals the fact that he, too, considers Vātsī as the name of the gotra of Umāsvati's mother; so, his former statement loses its significance.

## Spiritual descent-

We shall now turn to Umāsvati's spiritual line. From the first two verses of the colophon we learn that his dikṣa-guru is Sri Ghoṣa-naudin, a kṣamaśramana well-versed in the 11 fangas and a disciple of Sri Śivasri, a Vācaka-mukhya of great renown, whereas his vidyā-guru is Śri Mūla who is a Vacakācārya and who has as his guru Śrī Mundapāda, a Mahā-vācaka kṣamana.

## Significance of the word 'Vacaka'-

The word Vacaka is used in the prasasti (v. 1,2 & \*5) as an appellation for Śivaśri, Munḍapāda, Mūla and even for Umasvati. Thus the only individual left out is Ghoşanandin, even though the colophor, is composed by



- 3 "वायकमुख्यस्य शिचश्रियः प्रकाशयक्षमः प्रशिष्येण । शिष्येण घोषनन्दिश्वमाश्रमणस्यैकादशाङ्गविदः॥१॥ वायनया च महावायकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य । शिष्येण वायकाचार्यमुखनाम्नः प्रथितकीर्तेः ॥ २ ॥"
- 4 Replace "who was" by "and a" in the English introduction pt. I, p. 7, 1, 22.
- 5 Prof. Albrecht Weber has trended these angas, etc., in his article "Uber die beiligen scripben der Jamas" published in Indischen Studien vol. XVI-XVII. This article was subsequently translated into English and published in Indian Antiquary (XVII 279,339; XVIII 181,369; XIX 62; XX 18,170,365; XXI 14,106 etc.)
  - 6 "इदमुचैनागरवाचके'न मत्त्वानुकम्पया द्व्धम् ।

तस्वार्थाधिगमास्यं स्पष्टमुमास्वातिना शाह्रम् ॥ ५ ॥"

his very pupil. For him, however, is reserved the less dignified title of Ehā-daśāngavid, the knower of 11 angas. This circumstance deserves a careful examination; so, first of all we shall note what Vācaka means. At the very outset, it may be pointed out that there is practically no Digambara source much less one which reliably throws light on this word. Therefore, we have to turn our eye only to the Śvetāmbara literature. Vācaka is a learned degree given to one who is conversant with the Pūrva literature. This is what is borne out by Bṛhatkalpa, Siddhasena Gaṇi's commentary (pt. II, p. 206.) Prajñā-panā-vṛtti (p. 5) and Pañcāśaka-vṛtti (p. 122). It also signifies Uṭādhyāya, or a sub-preceptor i.e. one who imparts spiritual vācanā. This meaning is indicated in Āvaśyaka-niryukti (v. 82), Āvaśyaka-cūrṃ (p. 86) and Viścṣāvaśya-ka (sv. 1260). Over and above this it refers to a Vācaka-vaṁśa so to say a dynasty of the Vācakas as is clear from Nandīsūtra (v. 30-36), etc. The inter-

2 " पूर्वगतं श्रुतं सूत्रमन्यच विनेयान् वाचयतीति वाचकः । पूर्वगतश्रुतधारिणि, वृ. ६ उ. ।"

—अभिधानगजेन्द्रे (मा. ६, पु. १०८४)

- 3 " वाचको हि पूर्विवित् कथमेवंविधमार्षिवसंवादि निषध्नीयात् ॥"
- 4 '' वाचकाः पूर्वविदः'' इति श्रीमस्त्रयगिरिस्रयः।
- 5 " वाचकः पूर्वधरोऽभिधीयते । स च श्रीमानुमास्त्रातिनामा महातार्किकः प्रकरणपञ्चशतीकर्ता-ऽऽचार्यः सप्रसिद्धोऽभवत । "
  - 6 " एक्षारस वि गणहरे पवायए पवयणम्स वंदामि । मध्वं गणहरवंसं 'वायग 'वंसं पवयणं च ॥"
- 7 '' सब्बं गणहरवंसं अज्ञसहरमेहिं थेराविष्या वा जेरिं जाव अम्हं सामाइयमादीयं वादित । वायगवंगो णाम जेहिं परंपरएणं सामाइयादि अत्थों गंथों य वादितों अन्नो गणहरवसों अन्नो य वायगवंगों तेण पत्नेयं कियते ।''

These two quotations apparently seem to refer to Vācakavainša but so far as I remember, the interpretation for this as well as for Gayadharavainša is that the former means a line of Vācamā-nāyakas or Upādhyāyas and the latter, a succession of Gacchanāyakas or Ācāryas. Hence, these two are here bracketed with Višesāvasyaka.

- nāyakas or Ācāryas. Hence, these two are here bracketed with Višesāvasyaka.

  Some 1260th gāthā of this work here referred to is the same as the one quoted in ft. note 6.
  - 9 "बह्दउ 'बायग 'बंसो जसवंसो अजनागहर्त्थाणं । वागरणकरणभंगियकम्मपयडीपहाणाणं ॥ ३० ॥ जबंजणधाउसमप्रहाण मुद्यिकुवलयनिहाणं । वहृदउ 'बायग 'वंसो रेवइनक्ख त्तनामाणं ॥ ३१ ॥ 'अयल 'पुरा णिक्खते काल्यिसुयआणुओगिए धीरे । 'बंभदीवग 'स्तिहे वायगपयमुत्तम पत्ते ॥ ३२ ॥ जेसि इमो अणुओगो पयरइ अज्ञावि अह्द भरह 'म्भि । वहुनयरनिग्गयजसे ते वंदे खंदित्वायिए॥३३॥ तत्तो हिमवंतमहंतविक्कसे धिइपरक्षममणेते । सज्झायमणंतधरे हिमवंते विदेसो सिरसा ॥ ३४ ॥ काल्यिसुय अणुओगस्स धारए धारए य पुव्वाणं । हिमवंतसासमणे वंदे णागज्जुणायरिए ॥३५॥ मिसमहवसंपन्ने अणुपुव्वी वायगत्तणं पत्ते । ओहस्यसमायारे नागज्जुणावायए वदे ॥ ३६ ॥ ''
- 10 Cf. the following verses quoted by Śrī~Malayagiri in his commentary to Prajnapanasutra~(p. 5.):-
  - "'वायग'वरवंसाओ तेवीसइमेण घीरपुरिसेणं । दुद्धरघरेण मुणिणा पुन्वसुयसमिद्धवृद्धीणं ॥ सुयसागरा विणेऊण जेण सुयर्यणमुत्तमं दिन्नं । सीसगणस्य भगवओ तस्य नमो अज्ञस्तामस्य ॥"

I As regards its meaning, causes of being lost etc., Prof. Jacobi has expressed his opinion in his introduction to the Sacred Books of the East (vol. XXII, pp. XLIV-XLV), from which I humbly beg to differ.

pretation of Avasvaka-nirvukti etc.. a meaning no doubt etymologically correct is not applicable here; for, the learned commentator 'Śrī Devagupta Sūri as well as the exegetist "Siddhasena Gani distinctly inform us that he is Acarya. So, we have to fall back upon the first and the last interpretations. This presents some difficulty: for, while accepting the first interpretation our author's knowledge shall have to be admitted to be superior to and wider than that of his guru; since, the Purvas form a part of the 12th anga and thus the states of a Pūrvavid (Vācaka) is much higher than that of an Ekādaśāngavid. But such a circumstance is not certainly impossible. The very fact that our author's 'vidva-guru is different from his 'diksā-guru (though the latter is well-versed in the 11 aireas), seems to be suggestive. It may be that our author's thirst for drinking the nectar of knowledge was not to be quenched by his diksa-guru and so his training was to be entrusted to a sadhu superior in knowledge. Such a sādhu here is of course Vācakācarva \* Müla, pupil of Mahaçaçaka Mundahada. These two being well-versed in the  $P\bar{u}rvas$ , it is not unnatural, if their student, our competent author should become equally clever and earn the unique title of Vijcaka.

Another question that may confront us at this stage is about the self-praise or boasting of our author. Our thoroughly educated and cultured author will not like to belittle his  $d\bar{t}k\bar{s}\bar{d}$ -guru's merits, much less can we expect him to be puffed up with pride and announce his  $v\bar{u}cakatva$ , and only  $ck\bar{u}das\bar{u}$  gavitiva of his guru. But, he had no other go; the fact could not be denied. The phrase  $uccairn\bar{u}$  garav $\bar{u}cakana$  is, no doubt, capable of being construed in two ways. (1) meaning one belonging to the  $uccan\bar{u}$  gara  $s\bar{u}$  akha of the  $V\bar{u}$  caka-vansa and (2) implying one belonging to the  $uccan\bar{u}$  gara branch and  $V\bar{u}$  caka (conversant with the  $P\bar{u}$  rva literature); but the former is hardly admissible as we shall presently see.

<sup>1</sup> See pt. I, pp. 1, 3, 4 and 10.

<sup>2</sup> Vide pt. I pp. 26, 31, 41, 56, 59, 63, 65, 66, 68, 78, 80, 98, 108, 120, etc., and pt. II p. 308, etc.

<sup>3-4</sup> In the Sthaviravali of Kalpasatra or any other pattavali we do not come across the names of these two.

<sup>5</sup> Compare the cases of Śrī Vajrasvāmin and Śrī Āryarakşita Sūri, who respectively studied from Śrī Bhadragupta and Śrī Vajrasvāmin.

<sup>6</sup> It may be added that Sri SivaSri, the gurn of Umasvati's diksa-gurn could have taught him; but, perhaps, owing to his old age or death, he had to receive instructions at the feet of  $M\bar{n}la$ .

Let us see if the 'third interpretation can hold good so that if it does, the first may be discarded in its favour. This would mean that our author is styled *Vācaka*, merely because he happens to be a member of that 'dynasty like Śrī Dhanagiri and Śrī Sinhagiri. To put it plainly, a son of a Vakil is also so designated, even if he has not passed the LL.B. examination. Similar will be the case with our author. This will surely be an open insult and an outrage to his profound scholarship. Moreover, are we prepared to admit that even in the days of our author the practice of conferring degrees to the undeserving was in vogue? Has he not flourished in a period when persons used to acquire their dignified titles rightly?

Furthermore, is there any conclusive data by means of which it can be established that  $uccan\bar{a}gara$  branch which is founded by  $\hat{S}r\bar{i}$   $\bar{A}rya$   $\hat{S}\bar{a}nti$ - $\hat{s}renika$  belongs to  $V\bar{a}caka$ - $vam\hat{s}a$  so that the first construction embodied in the third interpretation may be unquestionably admitted?

Over and above this, it should not be forgotten that the tradition of the *Digambaras*, too, supports his high standard of proficiency. The following inscription of *Epigraphica Karnalika* (vol. 8, Nr. 46, p. 268) bears testimomy to this:—

# " तत्त्वार्थस्वकर्तार-मुमास्वातिमुनीश्वरम् । श्रुतकेवाळदेर्शायं, यन्देऽहं गुणमन्दिरम् ॥ "

- 1 The three interpretations are:-(1) conversant with the  $P\overline{u}rva$  literature, (2)  $Up\overline{u}dhy\overline{u}ya$  and (3) belonging to the  $V\overline{u}cakavvam\acute{s}a$ .
- 2 This vainsa seems to be only traceable till there were some individuals conversant with at least one *Pārva*. In other words the disappearance of knowledge of a *Pārva* synchronizes with the termination of this dynasty.

Furthermore, it is rather strange to note, that in this dynasty we do not come across the names of *Umāsvāti*, Śivaśrī, Mūla and Mundapāda. Are even the last three holding a bogus title of *Vācaka*?

- 3 By the time (Vira samvat 980 i. c. A. D. 453) the reduction of Jaina canon took place under the leadership of Śrī Devardhi Gaṇi, at least knowledge of one Pūrva did exist and our author has flourished undoubtedly before hun. However, according to the Digambaras the Pūrvacid flourished up to 345 years after the liberation of Lord Mahāvīra i. e. till B. C. 182. They maintain that Umāsvāti lived from 135 A. D. to 219 A. D.; so, in that case he cannot be considered by them as conversant with one or more Pūrvas.
  - 4 This is borne out by Sthaviravali of Kalpasiitra:
  - " थेरेहिंतो णं अजसंतिसेणिएहिंतो 'माढरस'गुत्तेहिंतो एत्थ णं 'उचानागरी' साहा निग्गया ।"

At this stage, it may be mentioned that Pandit Sukhlāl, however, endorses the third interpretation. But, so far as I can see, he is forced to take up this attitude as he does not tremember the verse correctly—a fact that leads him to an erroneous interpretation. He believes that Vācaka and Ekādaśāṅgavid are the two qualifications simultaneously mentioned in the case of Ghoṣanandın. So, the resulting incongruity can only be accounted for by interpreting Vācaka as denoting the dynasty and not the required knowledge. But, how can we attach any weight to an interpretation based upon unreality?

The very fact that  $v\bar{u}cakatva$  is not attributed to Ghosanandin rather establishes our proposition. Moreover, it should be borne in mind that there are feertain statements in the sutras and the bhasya as well, which chalk out altogether a new path—the path astounding to but at the same time admired by even the orthodox Jainas. This is a task worthy of one conversant with at least one Purva: otherwise, by this time, our author would have been ridiculed and thrown into oblivion by at least the orthodox Jainas. The fact is, however, just the reverse. Under these circumstances, I, for one, am inclined to consider the first interpretation as legitimate.

There remains, all the same, a problem to be solved as to the number of *Purvas* our author had mastered. The general trend is in tayour of nine or so. But, this statement may be left for more comprehensive intellects to be amended or altered.

# Uccairnāgara śākhā—

In Prakrit we find a name  $ncc\bar{a}n\bar{a}gari$ . See the 4th ft-note on p. 5. This branch seems to have been named after some city or village. But the identification is rather difficult; for, there are many villages and cities having  $n\bar{a}gara$  as their last member. Cunnigham believes it to be associated with  $u\bar{n}chan\bar{a}gar$  (vide Archaelogical survey of India, vol.

I I am somy to mention that Fundit Sukhtāt is blind from his very birth; so, unfortunately he has to get the required portion read by some one else; hence I have not used the word "misreads".

<sup>2</sup> See Sanskrit introduction pp. 35-27.

14, p. 147). This branch originated from  $\bar{A}$   $\bar$ 

## Materials for composing 2Tattvārthādhigama-sūtra and its gloss-

Our celebrated author  ${}^{3}V\bar{a}caka$ -mukhya  $Um\bar{a}sv\bar{a}ti$  was singularly fortunate in inheriting the proficiency in the sacred  ${}^{4}\bar{a}gamas$ , which form the seed, germ or essence of Jainism and which are fully respected by the Jainas as the highest, the most direct and unique authority in religious and spiritual matters.  ${}^{5}H$  is tour in the Bihar and other districts and perhaps his birth in a Brahmin family helped him a great way in becoming thorough-

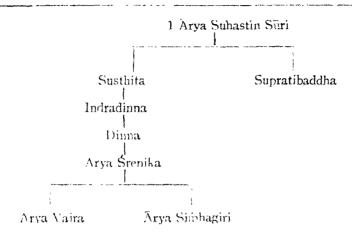

2 This name is suggested by the author himself in the 22nd Sambandha-kārikā. It is also designated as Tattvārtha by Śrī Devagupta Sūri in the very beginning of his commentary to Sambandhakārikās. Śrī Malayagiri Sūri, too, has used this very title in his commentary to Prajūūpanā (vide my introduction in Sanskrit pt. I, p. 16) and in his commentary to Brhat-kṣctra-samāsa; for, there he has said:—

# " एतचामिहितं प्रपचतस्तरवार्थटीकायामिति नेहाभिधीयते ।"

In his commentary to Jīvājīvābhigama sūtra (p. 9), he has however styled it as Tattvārthasūtra.

- 3 This is how he is often quoted by the subsequent writers. See Prasamarati-(v.1), vrtti-Gunasthānakramāroha, (v. 1)-vrtti and my Sanskrit introduction (pt. I, p. 20.)
- 4 The Jainas give to these the same importance and prominence as some of the other Hindus give to the Vedas.
  - 5 See the 3rd couplet of the colophon.

ly conversant with the 'Sanskrit language. This gave him a splendid opportunity of studying the important non-Jaina works composed in Sanskrit in the aphoristic style, in case we admit that Maharşis Kanāda and Patañjali were his predecessors or senior contemporaries. Thus our author's keen insight in the āgamika literature, his complete mastery over the Sanskrit language and his perfect familiarity with the style of presenting the different subjects in 'sūtras' enabled him to introduce a new line in the Jaina literature. So far as the available literature of the Jainas is concerned, he is the first to have presented the fundamental principles of this grand religion in 'sūtras in Sanskrit. Later on, several eminent Jaina scholars adopted this style while composing works on different subjects like grammar, logic, rhetorics, etc.'

## The Object of Composition-

Every Indian writer has more or less the attainment of salvation for his aim and object, in composing a work, even if his work is of a secular

<sup>1</sup> As to the date when this language became an object of study for Europeans may be cited the following remark of Prof. Jarl Charpentier made by him in his article "A Treatise on Hindu Cosmography from the 17th century" (Brit. Mus. Ms. Sloane 2748A) and published in "Bulletin of the School of Oriental Studies London Institution":—

<sup>&</sup>quot;Antique and mediæval Europe never had as far as we are able to ascertain the slightest acquaintance with the literature and  $k\bar{a}str\bar{a}s$  of the Hindus; nor do we know of any European from the most remote times up to the sixteenth century who possessed even the scantiest knowledge of either Sanskrit or any other Indian language."

<sup>2</sup> Sūtras or "the short and pregnant half-sentences" serve to hold before the reader the lost thread of memory of elaborate disquisitions with which he is already thoroughly acquainted. They aim pre-eminently at brevity and therefore there is no room for repetitions of the same ideas, in a compact system of sūtras. Prof. Theodor Goldstücker has elsewhere suggested that the sūtra style may have arisen from the scarcity of materials for writing.

<sup>3</sup> The bhasyakara who will be hereafter identified with the author himself gives this designation as can be seen from the bhasya of I. 35, II. 2 etc.

<sup>4</sup> Cf. what Dr. A. B. Keith, D. C. L., D. Litt., says in "A History of Sanskrit Literature (p. 497):—

<sup>&</sup>quot;Jaina philosophy, originally written in Prākrit, was driven by the advantage of Sanskrit to make use also of that language, and in that Tattvārthādhigamasūtra of Umāsvāti we find in Sūtras and commentary a very careful summary of the system. His example was followed widely; Samantabhadra wrote in the seventh century the Aptamīmāmsā..."

nature, to say the least even if it deals with erotics and eugenics. Under these circumstances it is but natural that the object of philosophical and metaphysical works may be the same. This is corroborated by a number of works. For instance, Kanāda, the founder of the Vaisesika system points out in the 24th sūtra that the discussion of the bramevas will lead to absolution. Śrī Gautama, the helmsman of the Nyāya philosophy starts with the firm belief that his logical system will land him on the beautiful island of liberation. 3 S'rī Iśvara Krsna, the author of the Sānkhva-kārikā sails in the same boat as could be seen from his 'second couplet. This rule applies even to the Yoga darśana, the Brahma-mīmā insā, the Buddhistic philosophy etc. Our learned author, too, commences this noble and ennobling work of his with the same view viz., that the ultimate goal of even philosophical quest is not knowledge but the achievement of true and transcendental freedom from bondage. He points out the way to salvation to the ignorant and the misguided as well. It may be added that the 28th chapter of Uttarādhyayanasūtra which is designated as moksa-mārga and in which the Jaina philosophical conceptions are very beautifully epitomised (or to express it

<sup>1</sup> As for example Valtsyayana (identified with Kautilya, by Sri Hemacandra Suri, one of the stars of the first magnitude in the galaxy of the Jain writers), the author of Kamasulra which embraces these two sciences in its scope winds up his thesis by saying that the trivarga must be worked out in such a way that there may be no conflict among these three and one should not be unmindful of the fourth or final good of mankind, viz., moksa, the ultimate release from the limitations that check the cternal growth of his soul. In support of this may be quoted the following verses from his work:—

<sup>&</sup>quot; अधिकारवशादका, ये चित्रा रागवर्धनाः । तदनन्तरमत्रैव, ते यत्नाद विनिवारिताः ॥ "

<sup>&</sup>quot; तदेतद् ब्रह्मचर्येण, परेण च समाधिना । विहितं लोकयात्रार्थं, न रागार्थोऽस्य संविधिः ॥ "

<sup>&</sup>quot;रक्षन् धर्मार्थकामानां, स्थितिं स्वां लोकवर्तिनीम् । अस्य शास्त्रस्य तत्त्वज्ञो, भवत्येव जितेन्द्रियः ॥ " "स्थाविरे धर्मं मोक्षं च।"

<sup>2 &</sup>quot; धर्मविशेषप्रस्ताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्थेवधम्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निः-श्रेयसम् ( १-२-४ )।"

<sup>3 &</sup>quot;प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवाद्जल्पवितण्डाहेत्वामासच्छलजातिनिप्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः ( अ. १, आ. १, सू. १ )।"

<sup>4 &</sup>quot; दष्टवदानुश्रविकः, स हाविद्युद्धिश्रयातिशययुक्तः । तद्विपरीतः श्रेयान् , व्यक्ताव्यक्तझविज्ञानात् ॥ २ ॥ "

In this connection we may quote the following Sūtra of the Sānkhya system of thought:—

<sup>&</sup>quot;अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः।"

figuratively where the Lord of Philosophy is married to the Muse of Poetry) may have suggested the starting point to our author who utilized his wonderful ability in expanding these principles and in exhibiting them in a scientific way. This work of his is known amongst the Digambaras as mokṣa-śāstra.

#### The Method of Composition-

Tativārthasūtra is divided into 10 short chapters, styled as nadhyāyas as is the case with the Vaiseṣika sūtra, the number of the sūtras of the
fomer being 344, whereas that of the latter 333. But it may be noted that
these adhyāyas of the Tattvārtha are not further subdivided as the āhnikas
(daily lessons) or the pādas, and thus they differ both from the
Vaiseṣika sūtra and the Yoga daršana which are respectively divided into the āhnikas and the pādas. Of course, this remark is applicable only to the Śvetāmbaras; for, such a task is subsequently
undertaken by the Digambara commentators like Śrī Akalankadeva
and others. One of the striking features is that like the Yoga
daršana, this Tattvārtha goes on treating the subjects on axiomatic
basis. It does not wait to add pros and cons to establish their veracity
as is the case with the Vaišeṣika and Nyāya systems.

The form of the sūtras of Tattvārtha is hardly metrical. So it differs from those of Jaimini, Būdarāyana and others. For, a very large number of sūtras or paris of sūtras of Jamini are identical in form with metrical pieces: ślokas, three fourths of ślokas, hemistiches and pūdas. Even, in the Vcdānta sūtras on the whole there are 30 metrical pūdas. In Kūtyāyana-śrauta-sūtras too, there are 13, the total number of the sūtras being 256.

<sup>1.</sup> Umāsvāti is the first Jaina, it seems, to have used this term instead of the current term adhyayana.

<sup>2.</sup> Nyāya daršana is, too, divided into adhyāyas but their number is 5; the number of the āhnihas is however 10, that of the sūtras 528 and that of the padas 196. So is Mimāmsā daršana or Jaiminīya sūtra.

<sup>3.</sup> Yoga darśana consists of 195 sūtras grouped under four heads called pādas. The Brahmasūtras or the Śūrīraka sūtras as they are called are also arranged as pādas, the complete work consisting of 555 sūtras in four adhyāyas, each subdivided into four pūdas.

<sup>4.</sup> Cf. "कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः" (X. 3) which forms a pada.

<sup>5.</sup> For details see "Proceedings and transactions of the fifth Oriental Conference" (vol. II, pp. 842-852).

## Selection of the subject-matter—

There are certain systems of philosophy e.g., the Vaiseṣika, the Sānkhya and the Vedānta which assign a prominent place to knowledge ( $j\tilde{n}\bar{a}na$ ), whereas there are others, for instance the Buddhistic and the Yoga systems of philosophy, which attach a greater importance to the character or translation of knowledge into action ( $c\bar{a}ritra$ ). That the co-operation of  $j\tilde{n}\bar{a}na$  and  $c\bar{a}ritra$  and not their exclusiveness is the only right source of attaining the desired goal viz., liberation, is the verdict of the Jaina School of Thought.

Lord Mahāvīra has so arranged his synopsis of tattvas that on the one hand he describes the Universe under the groups of jīva and ajīva (the animate and the inanimate substances), while on the other hand he treats character by explaining āsrava, samvara, etc., which after all, are only different phases of the first or the second group according to the stand-point we take. These two divisions may be roughly styled as jñeya-mīmāmsā and cāritra-mīmāmsā. Our author deals with the seven tattvas and as his work is a means of acquiring knowledge pertaining to them, it is designated by him as Tattvārthādhigamasūtra. He has not failed even to include in this excellent work of his the jñāna-mīmāmsā or pramāṇa-mīmāmsā which had probably attracted the attention of other darśanakāras. Thus, we find that the present work deals with jñāna, jñeya and cāritra, all the three types of the mīmāmsā.

# Classifications of Subjects-

The 1st chapter is busy with the discussion of  $j\tilde{n}ana$ , the 2nd up to the fifth with that of  $j\tilde{n}eya$ , and the remaining 5 with  $c\bar{a}ritra$ . To put it a little more explicitly, the first chapter mainly deals with the following 8 subjects:—

(1) Knowledge classified as pramāna and naya, (2) the well-known five kinds of knowledge, mati and the rest and their grouping under the headings pratyakṣa and parokṣa (the immediate and the mediate), (3) the means of the generation of mati-jñana, its divisions and sub-divisions and the process of their developments, (4) the authority of the scriptures

This remark, however, seems to be questionable.

<sup>1.</sup> In this connection may be quoted the opinion of Prof. A. Chakarvarlinayanar M.A., L.T., who observes in his introduction to  $Pa\tilde{n}c\bar{a}stik\bar{a}ya$  (p. XLV):—

<sup>&</sup>quot;This is not given the super-eminent place which it has in the other Hindu systems of thought. The Vedas form the ultimate Pramāṇa for the Brahmanical systems. Every other principle of knowledge is subordinated to the Vedic revelation which itself must be implicitly accepted. But the Jainas recognise Śruta Jūāna as only one of the Pramāṇas and even then it is only subordinate. Direct and Immediate apprehension is the ultimate standard of truth."

described as śruta, (5) avadhi, manah-paryāya and kevala-jñāna, defined and divided, (6) the scope for each kind of knowledge and the possibility of co-existence of the different kinds of knowledge, (7) the true and the perverse nature of the different kinds of knowledge, and (8) the divisions and sub-divisions of nayas.

As already stated jũeya-mūmūmsā is covered up by the 2nd, 3rd, 4th and 5th chapters. Therein the first three deal with jũva-tattva only. The 2nd chapter is engaged in pointing out the ordinary nature of the mundane living beings and their various classifications. In the third chapter we find as it were the 'geography of the subterranean world along with that of our globe. The fourth chapter treats of celestial beings, their longevity, etc., and is also occupied in presenting the Jaina aspects of a stroomy. The fifth deals with the essential characteristics of each of the six substances viz., jīva, ajīva, dharma, adharma, ākāśa, pudgala and kāla, and their natural and striking differences. Thus the jñeya-mīmāmsā includes 16 subjects as under:—

(1) The nature of jiva-tativa, (2) the varieties of the mundane beings, (3) organs of sense with their names, provinces and their distribution in different living beings, (4) the stage of the transmigration of the soul, (5) kinds of births, their nuclei, etc., (6) different sorts of bodies, their characteristics and owners and the possibility of their co-existence, (7) the sexes and the two kinds of the period of longevity, (8) the different strata of the subterranean earth, the abodes of hellish beings and their life-periods, etc., (9) continents, oceans, mountains, countries, etc., on the surface of this globe and life-spans of human beings, birds, beasts, etc., (10) different grades of gods, their attendants, locations, means of enjoyment, and the solar system, (11) kinds of substances, their similar and dissimilar qualities, their location and operations, (12) the nature of pudgala (matter), its varieties, etc., (13) the rational explanation of conceptions of sat and nitya, (14) the formation of electrons and molecules, (15) the definition

<sup>1.</sup> For a splendid description the reader is referred to Professor Kirfel's work "Die Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt" (Bonn. and Leipzig, 1920) (pp. 208-331), which is a systematic treatise based upon almost all available sources belonging to the Brahmanic, Buddhist and Jaina lore.

<sup>2.</sup> This has been dealt with by Dr. G. Thibau in his article "Astronomic, Astrologic and Mathematic" in Grundriss der Ind. Arischen Philologic und Altertumscunde III, 9 (Strassburg, 1899).

of dravya and the reality or unreality of time, and (16) characteristics of properties and modifications along with the various types of the latter.

The caritra-mimainsa commences with the sixth chapter and goes up to the last (10th). The outline of these chapters is already drawn in the introduction to the 1st part (vide page 5); all the same it is being treated here once more with a view to facilitate the comparison of the subjects treated herein with those in the different systems of Indian philosophy. It mainly discusses the following 11 points:—

(1) The nature of āsrava, its varieties, and the kinds of karmans they give rise to, (2) the meaning of vratas, the types of vratins and the ways of achieving stability in their observance, (3) the disadvantages accruing from himsā, etc., and partial transgressions of vratas, (4) donation and its characteristics with its corresponding grades, (5) causes of the amalgamations of karmans with the soul and the various kinds of bondages, (7) samvara or restraint, means for its achievement and its divisions and subdivisions, (8) shedding off of the kārmika particles and the ways of accomplishing this object, (9) the different grades of the sādhakas and their limitations, (10) causes leading to the attainment of omniscience and the nature of liberation, and (11) the path of liberation, the motion of the liberated, etc.<sup>3</sup>

## Comparison of Subjects, etc.

Jñāna-mīmāmsā deals with knowledge. Its treatment is very near that in Nandīsūtra inasmuch as it treats of the varieties of knowledge, their provinces, and their distinguishing characteristics. It, thus, differs from Pravacanasara where the subject is examined logically and philosophically. The 7th sūtra will remind a Latinist of 'quis quid ubi quibus auxilis cur quomods quando. The order of the development of avagraha, īha, etc., (I.15-19) may be compared with nirvikalpa and savikalpa types of knowledge of the 'Nyāya philosophy and the corresponding

<sup>1.</sup> Out of these sixteen the first seven items form the basis of the 2nd chapter; the 8th, 9th and the 10th are the topics of the 3rd and the 4th chapters; and the rest are those of the 5th.

<sup>2.</sup> Analysis of the previous chapters, too, forms a part of the introduction to the 1st part, but the reason why it has been here taken up in details will be now obvious.

<sup>3. (1)</sup> comes within the compass of the 6th chapter, (2) to (5) of the 7th, (6) of the 8th, (7) to (9) of the 9th, and (10) and (11) of the 10th.

<sup>4.</sup> Who, what, where, by what means, why, how and when.

<sup>5.</sup> For example consider the following couplet of Muktavali:—
" ज्ञानं यन्निर्विकल्पाल्य, तदतीन्दियमिष्यते । महत्त्वं षड्विधे हेतु—रिन्दियं करणं मतम् ॥ ५६ ॥ " etc.

prakriyā dealt with in Abidhammatthasangaha (ch. 4, ¹p. 18) of the Buddhists. Avadhi, manahparyāya and kevala, the three kinds of immediate or direct knowledge (I. 21-26) remind us of siddha, yogin and Iśvara of the Naiyāyika and Buddhistic systems. The treatment of manahparyāya seems to resemble paracitta-jñāna of the Yoga and Bauddha darśānas. The two divisions of pramāna (I. 10-12) as pratyakṣa (including avadhi, manahparyāya and kevala jñānas) and parokṣa (including matī and śruta jñānas) are, as it were, a synthetic and systematic synopsis of the various types of pramānas of the different non-Jaina systems of philosophy viz., two of the Vaiśeṣika and Bauddha systems, three of the Tsānkhya and Yoga darśanas, four of the Nyāya darśana and six of the Mīmāmsā darśana. The line of demarkation drawn between knowledge and ignorance (I. 33) is similar to that drawn between yathārtha buddhi and ayathārtha buddhi of Nyāya darśana and that between pramāna-buddhi and viparyaya of the Yoga system. The lucid and cleai description of the nayas (I. 34-35) stands

- 1. "कथं ! उप्पादिविभंगवसेन खणत्तयं एकचित्तक्खणं नाम ॥ तानि पन सत्तरस चित्तक्खणानि रूप-धम्मानमायु ॥ एकचित्तक्खणातीतानि वा बहुचित्तक्खणातीतानि वा वितिप्पतानेव पश्चारम्मणानि पश्चद्वारे आपाथ-मागच्छन्ति ॥"etc.
  - 2. Cf. what Praśastapāda has observed in Nyāyakandalī. (p. 187).
  - 3. "प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ॥ ३-१९ ॥"
  - 4. For instance it is said in Abidhammatthasangaha (ch. 9, p. 50.) :—

इद्धिविधं दिब्बसोतं, परचित्तविजानना । पुच्बेनिवासानुस्तति, दिब्बचक्ख् ति पञ्चधा ॥"

For further corroboration may be consulted Nagarjuna's Dharmasangraha (p. 4.)

- 5. Cf. Nyāyakandalī (p. 213).
- 6. Cf. Nyayabindu (ch. 1)—" द्विविधं सम्यायज्ञानं प्रत्यक्षमनुमानं च ।"
- 7. Cf. the following couplet of Sankhya-karika-
- " दष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्व्यप्रमाणसिद्धत्वात् । त्रिवित्रं प्रमाणमिष्ट प्रमेयतिद्धः प्रमाणाद्धि ॥ ४ ॥ "
  - 8. Cf. Yoga darśana-
    - " प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि । १-७।"
  - 9. Cf. Nyāya sūtra (1. 1, 3)—
    - " प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ॥"
  - 10. Cf. the Sabara bhasya of the Jaimining sutra (I. I. 5.):-
- " औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्वार्थेऽनुपलब्धे तत् प्रमाणं बादरायणस्यान-पेक्षत्वात् । ''
- 11. See the following 35th section of Tarkasangraha (Bombay Sanskrit Series No. LV):—
- "स ( अनुमनः ) द्विनिधो यथार्थोऽयथार्थश्च । तद्वित तत्प्रकारकोऽनुमनो यथार्थः यथा रजत इदं रजतमिति ज्ञानम् । स एव प्रमेत्युच्यते । तदभाववित तत्प्रकारकोऽनुमनोऽयथार्थः । यथा शुक्तानिदं रजतमिति ज्ञानम् । "
  - 12. Consider the following sutra of Yoga darsana:—
    "प्रमाणविपर्ययिकिल्पनिद्रास्मृत्यः। १–६।"

however unparalleled. In short, the jñāna-mīmāmsā of Umāsvāti gives us an exact idea of what Jainism has to say, in place of the pramāna-mīmāmsā of the Vedic and the Buddhistic systems.

Most of the topics included in jñeya-mīmāmsā, are scattered here and there in the āgamas, hence their concise and connected treatment is the special characteristic of this work. The jñeya-adhikāra of Pravacana-sāra and the dravya-adhikāra of Pañcāstikāya no doubt cover up the province of the fifth chapter; but, their treatment is altogether on a different basis; for, they resort to logic and deal at length with the topics.

The subject-matter of the chapters second to the fourth has been presented in a systematized way in its entirety; such is not the case with the original  $Br\bar{a}hmana$  or Bauddha works written in  $s\bar{u}tras$ . The third and fourth chapters of  $Brahmas\bar{u}tra$ , no doubt, deal with subjects like the stage after death, evolution, different kinds of  $j\bar{v}vas$ , etc., which may stand in comparison with the corresponding portions of the  $Tattv\bar{a}rthas\bar{u}tra$  and its  $bh\bar{a}sya$ .

Upayoga, the main characteristic of an animate object pointed out in Tattvārtha (II. 8) does not seem to differ very much from jñāna or caitanya of the ātma-vādin darśanas. Though the description of the organs of sense in Tattvārtha (II. 15-21) appears to be different from those of the Vaiśe-sika and Nyāya systems, yet their names, objects, etc., tally almost word for word. The description of the five kinds of body, pārthiva etc., in the 2Vaiśeṣika darśana and that of the two kinds of the body viz., sūkṣma linga and sthūla śarīra of the 3Sānkhya system seem to differ from that in Tattvārtha (II. 37-49). But, does not the closer observation reveal the fact that they only represent the different sides of the same sort of experience? The two kinds of the life-period and their propriety dealt with in Tattvārtha (II. 52) fairly resemble the corresponding treatment in Yoga darśana

<sup>1.</sup> Cf. Nyāyasūtra I. 1, 12, 14.

<sup>2.</sup> See Tarkasangraha, sections 10-13 pertaining to pythvī etc. (B. S. S. No. LV).

<sup>3.</sup> See Sankleya-karika (v. 40-42):—
" पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादि सूक्ष्मपर्यन्तम् ।
संमरति निरुपभोगं भावरिधवासितं लिङ्गम् ॥ ४० ॥
चित्रं यथाऽऽश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यां विना यथा छाया ।
तद्गद् विना विशेषेस्तिष्ठति न निराश्रयं लिङ्गम् ॥ ४१ ॥
पुरुषार्थहेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गेन ।
प्रकृतेर्विभुत्वयोगान्नटवद् न्यवतिष्ठते लिङ्गम् ॥ ४२ ॥ "

(III. 22) and its hasva. Of course, the cosmography treated in the third and the fourth chapters is not to be found in any of the sūtra-granthas. All the same, we find the same topic on a smaller scale in the bhāsva of Yoga darsana (III. 26) and in the Buddhistic works like Dharmasangraha (pp. 29-31). Abidhammatthasangaha (ch. 5.5p. 23), etc. The fifth chapter resembles the Vaisesika and Sānkya daršanas more than any other in point of matter, method, etc. The six dravyas remind us of the six padarthas of the Vaiśesika darśana (I. I. 4). The way in which the similar and dissimilar attributes of these substances are represented in Tattvārtha resembles the one adopted in the Vaisesika darsana. Though it is a fact that dharmāstikāva and adharmāstikāva (V. 1, 17) belong exclusively to the Jaina metaphysics and that the nature of the soul viz., \*consciousness (V. 15-16) singularly differs from the one described in the other darśanas, yet there are some points relating to atma-vada and budgala-vada which Jainism shares as a common property with the other systems such as Vaisesika, Sānkhya, etc. Just as Jainism admits a plurality of souls (V. 2) so do Nyāya, 10 Vaiśesika and "Sānkhya systems. The pudgala-vāda of Jainism (V. 23-28) is considered by some scholars as a synthetic representation of the paramanuvada

- 1. " सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत् संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टभ्यो वा । ३--२२ । "
- 2. See Sanskrit introduction.
- 3. This deals with the naraka-bhūmis, their supports like water, wind, etc., and denizens of hells; it describes madhyama-loka, etc., its mountains such as Meru, Nişa-dha, Nīla, etc., its divisions like Bharata, Hāvṛtta, Jambūdvīpa and other continents. Lavana and other oceans; it treats of the upper loka along with the description of heavens, their residents, their paraphernalia etc.
  - 4. Continents, oceans, patalas, narakas, gods, etc., form the subject-matter.
- 5. " तासु निरयो, तिरच्छयोनि, पेत्तिविसयो, असुरकायो चेति अपायभूमि चतुिष्वधा होति ॥" étc.
  - 6. " शेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यवैधम्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्त्रःश्रेयसम् ।१-१-४१ । "
  - 7. See Nyayakandali (p. 16 f.).
- 8. A student of modern psychology knows it too well that consciousness performs three functions—a fact assumed by Jainism.
- 9. It may be added that the Jainas accept the furusa or rather an infinite number of the furusas; but, in their hands not only do these cease to be passive spectators, but they become active architects of their own destiny, and through their own effort attain final emancipation bearing all the while full moral responsibility for conduct. Similarly prakrii is also reconstructed; it is made more definite, and is denied many of its psychological implications, and is given an atomic constitution.
  - 10. " व्यवस्थातो नाना " इति वैद्योधिकदर्शने ( ३-२-२० )।
  - 11. See the following couplet of Saikhya-karika:-
  - " जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत् प्रवृत्तेश्व । पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रेगुण्यविपर्ययार्थव ॥ १८ ॥ "

of the Vaiseșika darsana and prakrtivāda of the Sānkhya darsana; for, it embraces both ārambha-vāda and parināma-vāda.

The characteristics of \*kāla as defined in Tattvārtha (v. 22) and the question of its admission as an entity (v. 38) have a very great resemblance with those mentioned in the Vaiśeṣika darśana (\*II. 2. 6). This system looks upon time as a separate entity, whereas the Sānkhya does not. The definitions of sat and dravya can be compared very easily with parināminitya defined in the Sānkhya and Yoga systems. The necessary environment for dravyārambha as regards the paramānus of the Vaiśeṣika system differs widely from the one for paudgalika-bandha-dravyārambha of Tattvārtha (v. 32-35).

The definitions of dravya and guna mentioned in Tattvārtha (v. 37,40) are very near those of the Vaiseṣika darśana (81. 1-15, I. 1-16). The technical words for parināma-vāda used in Tattvārtha and in the Sānkhya system are practically the same. The representation of sat as dravya, guna and paryāya in Tattvārtha reminds us of the treatment of

- 1. See Tarkasangraha, sect. 10-13.
- 2. See the following couplet of Sankhya-karika:-
  - " प्रकृतेर्महांस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः। तस्मादपि षोडशकात् पश्चभ्यः पश्च भूतानि ॥ २२ ॥ " etc.
- 3. For the detailed description of this see my work  $\overline{A}$ rhata·darśana·dīpikā (pp. 590-610).
  - 4. " अपरस्मित्रपरं युगपत् चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि । २-२-६ ."
  - 5. See Nyāyakandalī (p. 48.)
- 6-7. Prof. A. Chakravartinayanar observes in his introduction (pp. XXIX and XXX) to Pañcāstikāya:—

"The term Dravya denotes any existence which has the important characteristic of persistence through change. Jaina conception of reality excludes both a permanent and unchanging real of the Permedian type and also the mere eternal flux of Heraclites. An unchanging permanent and mere change are unreal and impossible abstractions. Jaina system admits only the dynamic reality or Dravya. ......

The approximate parallel conceptions in the western thoughts will be Spinoza's substance, qualities and modes. Of course for Spinoza, there was only one substance whereas here we have six distinct substances or Dravyas. The term 'attribute' is used in a technical sense by Spinoza whereas it means merely the qualities in Jaina Metaphysics."

- 8. " क्रियागणवत समवायिकारणमिति ब्रव्यलक्षणम् । १-१-१५।"
- 9. "द्रव्याश्रयगुणवान् संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम् । १-१-१६ । "

sat and parināma-vāda in the Sānkhya system and that of dravya, guna and karman in the Vaisesika one.

Chapters 6-10 answer the following questions and the like:-

What activities should be given up in life? What is the main origin of the undesirable activities? What are the consequences of not avoiding them? What are the means of avoiding them, if such a thing is possible? What activities should be indulged in, with a view to replace these? What will be the ultimate gain accruing from it?

This entire subject is treated in Tattvārtha and other Jaina works in a style and technicality peculiar to itself. So, one is led to assume that Jainism has nothing in common with the other systems of thought. But careful and comprehensive study of the 'Bauddha and 'Yoga systems wherein cāritra plays an important rôle brings to light the wonderful resemblance between Jainism and these systems. No doubt, these systems use their own technical words; but the ideas underlying do point out a common background. In other words, all of them seem to enjoy the hereditary property consisting of the thoughts and deeds of the Āryans their ancestors.

The treatment of cārilra-mimāmsā in Tattvārtha differs from that of the same subject in Pravacanasāra of Śrī Kundakundācārya; for, the latter does not deal with āsrava, etc., in the way these are expounded in Tattvārtha, and it only draws a picture of the life of an ascetic and that too, of a Digambara sādhu.

Pañcāstikāya and Samayasārā have developed cāritra-mīmāmsā by resorting to āsrava etc., as in Tattvārtha, but there is a striking difference in their expositions. For, in these two Digambara works, we find logic and niścaya-naya holding the best card. To express it in clear terms Tattvārtha has dealt more with the vyāvahārika aspect than with the naiścayika one; every vow is treated exhaustively; all walks of life of both a layman and an ascetic forming the bases of the Jaina church are treated in toto.

<sup>1.</sup> A few of points of similarity may be pointed out. The four bhāvanās known as the Brahmavihāras treated in Visuddhī-magga (ch. IX) etc., the four kinds of meditation, the idea conveyed by nirvāṇa, the third ārya-satya, and the five abhijnās dealt with in Dharma-sangraha (p. 4) and Abhidhammatthasangraha (ch. 9, para 24) etc., may be studied side by side with Tattvārtha (VII. 6, IX. 42-46, I. 12 and X. 7.)

<sup>2.</sup> See Sanskrit introduction.

It may be mentioned that there are certain subjects to which different degrees of attention have been paid by the different systems. Consequently that subject on which a special stress is laid by a particular system comes to be known as its unique subject or its distinguishing characteristic. For instance, examine the theory of Karman. The fundamental principles at least in their vague or crude form, are present in the Bauddha and 'Yoga systems, too; but their clear and exhaustive treatment is a speciality of Jainism. So, while dealing with Karmans in cāritra-mīmāmsā, Tattvārtha (VI. 11-26, VIII. 4-26) includes the entire subject in a nut-shell.

As another example, may be cited the ideal of  $c\bar{a}ritra$ . Jainism, Buddhism and the Yoga system as well define  $c\bar{a}ritra$  as annihilation of  $kas\bar{a}yas$  and kleśa; but each system has been obliged to adopt its own plan for achieving this goal. "Jainism is said to be emphasising deha-damana, Buddhism  $dhy\bar{a}na$ , and Yoga system  $pr\bar{a}n\bar{a}y\bar{a}ma$ , sauca, etc. These within their limits are quite welcome, but when carried to extreme, they become objects of ridicule, and one  $darsanak\bar{a}ra$  is tempted to prove the non-validity of the means adopted by the other. As for example  $^3Majjimanik\bar{a}ya$  looks down upon the penance of the Jainas. The easy-going life and the meditative attitude of a Buddhist has been jeered at, by  $Sil\bar{a}nka$  Suri, in his commentary to Sutrakrtaniga (III. 4,6).  $Pr\bar{a}n\bar{a}y\bar{a}ma$ , saucha etc., meet with a similar fate at his hands in the same work (VII. 14 f.).

Under these circumstances there is nothing unusual if there is not a single sūtra in Tattvārtha dealing with prānāyāma, etc., and if it does not point out the practical methods for meditation, described in the Bauddha and Yoga systems. The spheres of these discussions have been however utilised for the full treatment of pariṣaha and tapa, to which equal importance is hardly attached by the other systems.

Though jñāna and cāritra as well are admitted in Jainism, Buddhism and Yoga system, yet they differ as to whether jñāna is to be recognised as the immediate and direct means of attaining freedom from metempsychosis. Jainism holds the brief for cāritra; for, it looks upon jñāna as subsidiary and leading to cāritra. The other two systems hold the opposite view, inasmuch as they replace cāritra by jñāna, and consider the former as a subordinate of the latter.

Before we close this chapter, we shall just cast a glance at the nature of moksa as expounded in different schools of thought. All the  $\bar{a}rya$  schools

<sup>1.</sup> See Yogadarsana (II. 3-14).

<sup>2.</sup> See Dasavaikālika (VIII. 2) where it is said " देहदुक्लं महाफलं ".

<sup>3.</sup> See the 14th sūtra.

are unanimous in considering the complete cessation of misery for ever as moksa. The 'Naiyāyika, 'Vaiśeṣika, Yoga and Bauddha systems do not admit any other positive element as existing in the state of liberation. Complete and permanent absence of misery is in their opinion tantamount to happiness to be expected in this state. The Jaina and Vedānta systems however maintain that there is supersensuous and natural happiness besides the total non-existence of misery. Jainism goes a step forward and proclaims that not only "knowledge but even other natural attributes of the soul shine in full effulgence in this liberated condition."

Which is that place which the liberated occupy is a question that confronts Jainism only; for, in Buddhistic metaphysics, there is no room for an independent entity like  $\bar{a}tman$ , and other systems like  $Ved\bar{a}nta$  have not to deal with this question as they recognise  $\bar{a}tman$  as all-pervading or omnipresent.  $Tattv\bar{a}rtha$  answers this question, the reply being that a liberated soul goes vertically up to the top of loka and remains there for ever, never, never, entering the physical encasement for any reason whatsoever. It also assigns reasons for its upward motion, one of them being the previous activity, reminding us of the first law of motion enunciated by Sir Isaac Newton.

This comparison could have been dilated upon but consideration of space does not permit us to do so. So, we have to close this chapter and open a new one fairly akin to it.

Tativartha and some of the modern branches of knowledge.

<sup>6</sup>Tattvārthādhigamasūtra and its bhāṣya deal with 6many branches of knowledge, some of which have been pointed out by me in the English in-

- 1. See the following sutra of Nyaya darkana :-" तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्ग : । १-१-२२।"
- 2. See Vaiseşika darsana :- "सद्भावे संयोगाभावोऽप्राद्रभविश्व मोक्षः। ४-२-१८।"
- 3. It has been remarked somewhere that Jainism is an uncompromising apotheosis of knowledge, and in a way, in Jainism, omniscience also is experimental, almost empirical. This omniscience again is a negation of Noetics. There is no science or progression in omniscience. It is just the seeing of the whole Truth.
- 4. The Jaina idea of moksa is absolute freedom from samsāra which is after all the entanglement of the soul in the vortex of karmans. Thus the life of the bhavya soul in samsāra is an infinite series without beginning but with an end which is moksa.
- 5. This holds a prominent place even from the point of Jaina logic. Dr. S. Dāsgupia M.A., Ph.D., observes in his work "A History of Indian Philosophy" (vol. I, p. 309) as follows:—
- "In Jaina logic Daśavaikālikaniryukti of Bhadrabāhu (357 B.C.), Umāsvāti's Tattvārthādhigamasūtra, (1-85 A.D.), Nyāyāvatāra of Siddhasena Divākara (533 A.D.).....deserve special notice."
- 6. This may be one of the reasons why *Umasvati* is assigned a highly illustrious place in the *Jaina* annals, and is held in great veneration by the *Jainas*.

troduction (p. 6) to the first part. Out of them, we may treat here, the primitive zoology, as Prof. Winternitz names it or Umāsvāti's classification of animals, the title under which this subject is treated in "The Positive Sciences of the Ancient Hindus" (pp. 188) by Dr. Brajendranath Seal M.A., Ph.D., in his own words:—

- "A more thorough classification of animals is found in the ancient Jaina work, the *Tattvārthādhigama* of Umāsātvi, which the Jaina chronological lists enable us to assign with great probability to the fourth or fifth decennium after Christ (*circa* 40 A. D.). Umāsvāti's classification is a good instance of classification by series, the number of senses possessed by the animal being taken to determine its place in the series. Perhaps only senses actively determining the life-habits were counted.
- I. First come animals with two senses, viz. touch (as evidenced by contractility of tissue) and taste (as involved in the selection and rejection of food). This division comprises—
  - (a) Apādika (Vermes without lateral appendages, Scolecids).
  - (b) Nūpuraka (ring-like, with pendants, Vermes with unsegmented lateral appendages, Annelids).
  - (c) Gandupāda (knotty-legged, Arthropoda, including Crustacea, Myriapoda, etc.).
  - (d) Some forms of Mollusca e.g. Śankha (Conchifera, Lamelli-branchiata), Śuktika (Pearl-mussel, Lamelli-branchiata), and Sambuka (Helix).
  - (e) Jalūkā, Leeches (Annelids).
- II. Next come the animals with three senses, namely, smell in addition to the primordial senses of touch and taste involved in the contraction of tissues and the appropriation of food. Here also well-developed and active senses alone were perhaps intended; rudimentary or dormant senses were not reckoned. This division comprises—
  - (a) Pipīlikā (ants, Formicidæ, Hymenoptera).
  - (b) Rohinikā, Red ants (Formicidæ, Hymenoptera).
  - (c) Upachikā, Kunthu, Tuburaka, Bugs and Fleas (Hemiptera, Hemimetabola).

<sup>1.</sup> This section forms also a part of Appendix B to "The positive background of Hindu sociology" Bk.I, an attractive work of Prof. Benoy Kumar Sarkar, M.A. The observation is made after Dr. Seal has treated in this Appendix Caraka, Praśastapāda, Udayana, Patañjali, Sus'ruta, Dalvana, Chāndogya and Śankara, the dietary animals in Caraka and Suśruta, snakes in Nāgārjuna, and snakes in the Purāṇas,

- (d) Trāpusavija and Karpāsāsthikā, Cucumber- and Cotton-weevils and Lice (Aptera, Ametabola).
- (e) Śatapadī and Utpataka, Spring-tails (Aptera-Ametabola).
- (f) Trinapatra, Plant-lice,
- (g) Kāṣtha-hāraka, Termites, White ants (Neuroptera, Hemimetabola).
- III. Then come the animals with four well-developed and active senses, i.e. sight, smell, taste and touch. This division comprises—
  - (a) Bhramara, Varața, and Sāranga—Bees, Wasps and Hornets (Hymenoptera, Holometabola).
  - (b) Makṣikā, Puttikā, Danśa and Maśaka, Flies, Gnats, Gad-flies, and Mesquitoes (Diptera, Holometabola).
  - (c) Vrišchika and Nandyāvarta, Scorpions and Spiders (Arachnida, Arthropoda).
  - (d) Kīta, Butterflies and Moths (Lepidoptera, Holometabola), and
  - (e) Patanga—Grasshoppers and Locusts (Orthopteral Hemimetabola).
- IV. Finally come the animals (man and the Tiryak-yonis) with five well-developed and active senses. Omitting man, this division comprises—
  - (a) Matsya, fishes.
  - (b) Uraga.
  - (c) Bhujanga.
  - (d) Paksi, Birds, and
  - (e) Chatuśpada, Quadrupeds.

Uraga and Bhujanga in popular use mean reptiles; but here evidently Bhujanga is taken to mean oviparous limbed animals (limbed reptiles and Batrachians) and not creatures whose movements are crooked or in the form of a bent bow; and Uraga stands for apodal reptiles, including snakes (Ophidæ).

It will be seen that the first three divisions fall under the Invertebrata, and the fourth is identical with the Vertebrata. This last division (the Vertebrata) is sub-divided on a different basis, viz. the mode of reproduction. The sub-divisions are three:—

A.—Andaja, oviparous (Pisces, Reptilia and Batrachia), e.g. Sarpa (Snakes Ophidia, Reptilia), Godha, (Varanidæ, Liza-

rds, Reptilia), Krikalāsa (Chameleons, Reptilia), Grihagolika (Common Lizards, Lacertilia), Matsya (Pisces), Kūrma (Tortoises, Chelonia, Reptilia), Nakra (Crocodiles, Reptilia), Siśumāra (Dolphin or Porpoise, Cetacea) and Birds proper with feather wings—the Lomapakṣa pakṣis.

Porpoises are erroneously put here, being really viviparous like other Cetacea. Frogs are not mentioned in this list. The omission is strange. Perhaps (as in Suśruta) frogs were believed to be *Udvijja* (eruptive or metamorphic) and not *Andaja* (oviparous). But Suśruta mentions the frogs after the quadrupedal and centipedal Reptilia (Kanava, Godheraka, Galagolika and Satapadī).

B.—Jarāyuja, mammals born with placenta, including all mammals other than the Potaja (here Jarāyuja is used in a restricted sense): (1) Man, (2) Cow, (3) Buffalo, (4) Goat and Sheep, (5) Horse, (6) Ass, (7) Camel, (8) Deer, (9) Yak (Chamara), (10) Hog, (11) Bos Gavæus (Gavaya)—Ungulata, (12) Lion, (13) Tiger, (14) Bear, (15) Panther, (16) Dog, (17) Jackal, (18) Cat (Carnivora), etc.

The apes, though not expressly mentioned, are also to be included.

C.—Potaja, a class of placental mammals comprising the Deciduata with the exception of Man, the Apes and Carnivora, e.g. Śallaka (Porcupine, Rodentia), Hasti (Elephant, Proboscidea), Śvavit and Lāpaka (Hedgehogs and other creatures that lap up, Insectivera), Saśa and Sayika (Hare, Rabbit, and Squirrel, Rodentia), Nakula (Ichneumon, which though carnivorous is supposed to come under the Deciduata), Mūṣik (Mice, Rodentia), and the Charma-pakṣa Pakṣis, so-called birds with leathern wings (Bats, Chiroptera) e.g. Valguli (Flying-Fox), Pakṣivirāla (Flying-cat, Micro-Chiroptera) and Jalukā (apparently meaning blood-sucking Bats or Vampires, though these are scarcely found in the Old world).

The Potaja class thus comprises the following Deciduata: Proboscidea, Rodentia, Insectivora and Chiroptera.

The term *Potaja* is intended to signify that these animals are born without the placenta which is thrown off as an after-birth, whereas such of the *Jarāvujas* as are not *Potajas* are born with placenta attached to the

embryo. But it is not easy to explain why Man, the Apes and the Carnivera should not also be reckoned among the *Potajas*."

As regards the opinion of Dr. Seal about atoms, matter etc., as gathered by him from Tativārtha sūtra and its bhāṣya, I may quote from his work (pp. 93-97) above-referred to the atomic theoroy of Jainas:—

"Of the nine categories of the Jainas, that of Ajiva (the not-soul or non-Ego) consists of five entities, four of which are immaterial (अमर्त), viz., merit, demerit, space and time, and the fifth, material (मर्त). possessing figure). The last is called Pudgala (matter), and this alone is the Vehicle of Energy, which is essentially kinetic, i.e. of the nature of motion. Everything in the world of not-soul (the non-Ego) is either an entity (इब्ब), or a change of state in an entity (प्रम्यांब). Pudgala (Matter) and its changes of state (प्रयोग) whether of the nature of subtile motion (परिस्पन्द) or of evolution (परिणाम), must furnish the bhysical as opposed to the metabhysical basis of all our explanations of Nature. Pudgala (Matter) exists in two forms.—Añu (atom) and Skandha (aggregate). The Jainas begin with an absolutely homogeneous mass of Pudgalas, which, by differentiation (भेद) breaks up into several kinds of atoms qualitatively determined, and by differentiation, integration, and differentiation in the integrated (संघातात्, भेदात् , संघातभेदात्—Umāsavāti, chap V. Sūtra 26), forms aggregates (Skandhas). An Añu has no parts, no beginning, middle or end. An Añu is not only infinitesimal, but also eternal and ultimate. A Skandha may vary from a binary aggregate (इप्राक्त) to an infinitum (अनन्ताप्रक). A binary Skandha is an aggregate of two A $\tilde{n}$ us (atoms), a tertiary Skandha is formed by the addition of an atom (Añu) to the binary (इयुक्त) and so on ad infinitum. The ascending grades are (1) what can be numbered (संख्ये), (2) indefinitely large (असंख्येय), (3) infinity of the first order (अनन्त), (4) infinity of the second order (अनन्तानन्त), and so on.

General Properties of matter.—The special characters of the Pudgalas (Matter) are of two kinds, (1) those which are found in atoms as well as aggregates, and (2) those which are found only in aggregates. Qualities of touch, taste, smell and colour come under the first head. The original Pudgalas being homogeneous and indeterminate, all sensible qualities, including the infra-sensible qualities of atoms, are the result of evolution (परिणाम). Every atom thus

<sup>1.</sup> It may be added that this article is published as an appendix in the chapter on the "Mechanical, Physical and Chemical theories of the Ancient Hindus," in Dr. P. C. Ray's Hindu Chemistry (vol. II, pp. 178-183).

evolved possesses an infra-sensible (or potential) taste, smell and colour, (one kind of each) and two infra-sensible tactile qualities, e.g. a certain degree of roughness or smoothness (or dryness and moistness?) and of heat or cold. Earth-atoms, Ap-atoms, etc. are but differentiations of the originally homogeneous Pudgalas. The tactile qualities (बर, दिनाम, उच्चा, जीत) appear first, but qualities of taste, smell and colour are involved in the possession of tactile qualities. An aggregate (Skandha), whether binary, tertiary or of a higher order, possesses (in addition to touch, taste, smell, and colour) the following physical characters:—(1) sound, (2) atomic linking, or mutual attraction and repulsion of atoms, (3) dimension, small or great, (4) figure, (5) divisibility, (6) opacity and casting of shadows, and (7) radiant heat-and-light.

Sensible qualities.—Tactile qualities are of the following kinds:—hardness or softness, heaviness or lightness (degrees of pressure), heat or cold and roughness or smoothness (or dryness and viscosity?). Of these, the atoms ( $A\tilde{n}$ us) possess only temperature, and degrees of roughness or smoothness, but all the four kinds of tactile qualities in different degrees and combinations characterise aggregates of matter from the binary molecule upwards. The Jainas appear to have thought that gravity was developed in molecules as the result of atomic linking. Simple tastes are of five kinds—bitter, pungent, astringent, acid and sweet. Salt is supposed by some to be resolvable into sweet, while others consider it as a compound taste. Smells are either pleasant or unpleasant. Mallishena notes some elementary varieties of unpleasant smell, e.g. the smell of asafætida, ordure, etc. The simple colours are five—black, blue, red, yellow and white. Sounds may be classed as loud or faint, bass (thick) or treble (hollow), clang or articulate speech.

The most remarkable contribution of the Jainas to the atomic theory relates to their analysis of atomic linking, or the mutual attraction (or repulsion) of atoms, in the formation of molecules. The question is raised in Umāsvāti's Jaina Sūtras (circa A. D. 40?)—what constitutes atomic linking? Is mere contact (or juxtaposition) of atoms sufficient to cause linking? No distinction is here made between the forces that bind together atoms of the same Bhūta, and the chemical affinity of one Bhūta to another. The Jainas hold that the different classes of elementary substances (Bhūtas) are all evolved from the same primordial atoms. The intra-atomic forces which lead to the formation of chemical compounds do not therefore differ in kind from those that explain the original linking of atoms to form molecules.

Mere juxtaposition (संयोग) is insufficient; linking of atoms or molecules must follow before a compound can be produced. The linking takes place under different conditions. Ordinarily speaking, one particle of matter (प्रस्त) must be negative, and the other positive (विषयगुण्यक); the two particles must have two peculiar opposite qualities, roughness and smoothness (स्थल and स्निग्यल, or dryness and viscosity?) to make the linking possible. But no linking takes place, where the qualities, though opposed are very defective or feeble (जचन्यग्रण). We have seen that, ordinarily speaking, two homogeneous particles, i.e. both positive, or both negative do not unite. This is the case where the opposed qualities are equal in intensity. But if the strength or intensity of the one is twice as great as that of the other, or exceeds that proportion, then even similar particles may be attracted towards each other. In every case, change of state in both the particles is supposed to be the result of this linking, and the physical characters of the aggregate depend on the nature of this linking. When particles of equal intensity (negative and positive) modify each other, there is mutual action: in cases of unequal intensity, the higher intensity transforms the lower, it being apparently thought that an influence proceeds from the higher to the lower. All changes in the qualities of atoms depend on linking. A crude theory, of the combination, very crude but immensely suggestive, and possibly based on the observed electrification of smooth and rough surfaces as the result of rubbing. The interpretation of ह्य and ह्निण as dry and viscous must be rejected in this connection as untenable. The Tattvarthadhigama of Umäsväti which expounds the theory, most probably dates back to the first half of the first century A. D."

# Jaina cosmography-

As already observed, the third and the fourth chapters of *Tattvārtha* deal with cosmography. Instead of giving its outline, I shall rather place before the reader the inferences drawn by Dr. R. Shamasastry, B.A., Ph.D. about the divisions etc. of *Jambūdvīpa*.

He commences his article "The Home of the Ancient Hindus and their policy of racial fusion" by observing that "fabulous as is the geographical account of the world given in the Brāhmanic and Jaina literary works, it seems to contain some reliable facts, though too difficult to

recognise at a mere glance." He has examined Visnupurāna (II.) on the one hand and Tattvārtha and Tattvārtha-rājavārtika on the other.

According to this Vārtika (II. 10) "the Bhārata land is so called on account of king Bharata who ruled over it for the first time, and is situated in the midst of the Himalayas (in the north) and the three oceans (in the east, south and west). The Haimavata land is not far from the Himalayas and is situated between the lower range of the Himalayas in the south and the higher range of the Himalayas north and between the Eastern and Western oceans.

Evidently Bhārata-land is India proper from lat. 8° to 32° north, the Haimavata is a long strip of land comprising central part of China, Tibet, Turkistan and Asia Minor enclosed between the latitudes 32°-40° north."

Then the Vārtikas, 9, 10, go on defining the Harivarsa as follows:--

"The Harivarsa is so called because of the white colour of the inhabitants resembling the colour of hari, a lion. It is situated between the Nisadha land in the north and the higher range of the Himālayas in the South and in the midst of the oceans in the east and the west."

It needs no saying that it is a strip of land comprising the north of China, the lower portion of Russia, both Asiatic and European and of Europe adjacent to the Caspian, the Black and the Mediterranean Seas comprised within the north latitudes 40° and 43°.

"The Videha is so called because of the people making no attempt at getting rid of their body (birth) or at embellishing their body with religious rites for emancipation; and it is situated between the Nisadha land in the south and the Blue (Nilavata) Mountains in the North and between the eastern and western Oceans. It is divided into four parts: the Eastern Videha, the Western Videha, the Uttara Kurus and Deva Kurus. Some say that the Eastern Videha is situated to the east of Meru (axis of the earth) the Western Videha to its West; and the northern and the southern parts (of the centre) of this land are called Uttara Kurus and Deva Kurus respectively. But this is wrong. The strip of land situated between Nila and the Nisadha countries between the Meru in the north and

<sup>1.</sup> The bhāsya and its commentary do not give the complete description of the different ksetras, necessary for deduction, perhaps because they are well-known and are completely treated in Jambūdvīpaprajnapti etc.

the sea in the south is the Eastern Videha; the Western Videha is situated to the West of Nisadha, to the east of (another) Nila, to the north of the sea and to the south of Meru. The Uttara Kuru is situated to the West of the Gandhamādana Mountain, to the east of Malayavat, to the north of the Nile, and to the south of Meru; and the Deva Kuru is situated in the midst of the Saumanasa Mountain in the north, the Vidyutprabha in the West, Nisadha in the south and Meru in the North."

Evidently Videha comprising Nisadha and the Kurus seems to be a name given to the strip of land running from the sea of Japan in the east as far as the Bay of Biscay in the West and a cross Roumania between latitudes 43°-46°; for Ramyaka Varsa, the land comprising Roumania is the next division which is defined (II. 10, 14, 15) as follows:—

"The Ramyaka is so called because of the charming scenery of the land and is situated between the Nila Mountain in the south and the gold yielding mountain or land (Hairanya) in the north and between the eastern and western oceans."

Clearly this is a strip of land running from the Pacific Ocean in the east, across north Roumania to the Bay of Biscay in the West, between latitude 46°-51.

"The Hairanyavata land is so called because of its not being very far from the Hairanyavata or Rukmī Mountain and is situated in the midst of Rukmī in the south, Sikharī in the north, the eastern and western Oceans."

"Airāvata is so called on account of a king of that name having once ruled over the country; and is situated in the midst of Sikharī Mountain in the south and the three oceans, eastern, western and the northern.

Clearly Airāvata land is the Arctic Region and below that must necessarily be the Hairanyavata land."

# The problem of the Universe-

The problem of the Universe comprising the animate and the inanimate objects is so wide and intricate, that it has attracted the attention of the great thinkers from the hoary past down to the present day. The solutions of this difficult problem are varied and even at times conflicting. According to some this universe is a creation of the Almighty God. Some interpret the world-process as the creation of something out of nothing. Some make use of the spider's web in explaining the projection

and final reabsorption of a real universe, while to some it is nothing but a dream-like reality. To many a scientist the creation by the Will of God is unacceptable; the evolution of the cosmos is according to them based upon the eternal, unerring and self-adjusting laws of nature interacting between matter and energy. Thus we see that not only do the theologians differ in their opinions but as we shall see even the scientists propound different theories to account for the origin of the cosmos. For instance Laplace, a celebrated Mathematician of the 18th century resorted to an explanation technically known as the 'Nebular Hypothesis.

Physics and chemistry both agree in proclaiming that there is conservation of mass and that matter is indestructible. The well-known physicist Sir Oliver Lodge observes:—

"We may all fairly agree, I think, that whatever really and fundamentally exists, so far as bare existence is concerned be independent of time. It may go through many changes, and thus have a history; that is to say, must have definite time-relations, so far as its changes are concerned; but it can hardly be thought of as either going out of existence or as coming into existence, at any given period, though it may completely change its form and accidents; everything basal must have a past and a future of some kind or other, though any special concatenation of arrangement may have a date of origin and of destruction."

With this may be compared the very definition of sat given in Tattvārtha (V. 29).

In this connection may be cited McDougall's Physiological psychology whereby the immortality of the soul is easily established. The modern experimental psychology is generally coming round to the view that the soul is a simple substance and as such deathless and immortal. In the words of Mr. C. R. Jain, Bar-at-Law "it is incapable of disintegration or of being destroyed, because what is not made up of parts cannot be pulled to pieces in any way." Thus, in the true self or soul there is no difference, no diversity, no meum and tuum.

It is well-known to students of modern Mathematics and Science that a new field has been opened by Professor Albert Einstein, the celebrated German physicist and Mathematician who has been prea-

<sup>1.</sup> The present shape of the earth vis., an ellipsoid bulged out at the equator and flattened at the poles and the formation of the rings of Saturn are cited as the verification of this theory.

ching his "Theory of Relativity" since 1905 A. D. in the teeth of bitter opposition and unpleasant criticism. Before we mention its fundamental propositions, we shall just touch upon the theory of Sir Isaac Newton which is surpassed by it. According to Newton, there are three fundamentally independent entities—time, space and matter. He conceived of time as not depending upon space and matter for its existence. According to him flow of time will remain unaffected even if the entire world were reduced to a point and will go on even if there were no events to take place. Space is independent of both time and matter. It will pull on whether it was occupied by matter or not. Matter is equally independent of time and space; for, matter must exist somewhere and somewhen is an idea based upon its occupying space and time, since it is practically impossible to conceive of space lasting for no time and matter unoccupying space and time, the two great categories of the critical philosophy of Kant.

<sup>1.</sup> In this connection the attention of the learned reader may be drawn to the special following cable sent from Pasadena (California) Feb. 5 and published in *The Times of India* p. 9. on the 6th February 1931:—

<sup>&</sup>quot;Prof. Einstein has formed a new theory of cosmography. The audience at Mount Wilson Carnegie Institute grasped with astonishment yesterday when Prof. Einstein declared that "No matter what equations are used, space can never be anything similar to the old symmetrical spherical space of theory." In these few words he swept away his original concept of the Universe. Prof. Einstein added that the foundation of the general principle of relativity was unsatisfactory and required further development."

<sup>2.</sup> This is due to the fact that the precision and accuracy of the Newtonian theory was thrice successfully challenged by Prof. Einstein. The first case was in connection with the motion of the perihellion of the orbit of Mercury. The second refers to the deflection of light under gravitational field as predicted by Einstein. This was verified at the time of the two total solar eclipses of the years 1919 and 1922 and proved to be true. The third case is connected with his prediction about the vibration of an atom on the sun being slower than that of a similar atom on the earth. This was verified in 1926 A. D.

<sup>3.</sup> According to Zeno and Chrysippus, time is to be defined as "the extension of the motion of the world"—a ceaseless motion of the universe, an endless succession of eternal events. See Zeller's "Stoics, Epicureans and Sceptics" (pp. 186-187).

<sup>4.</sup> He declares in his "Critique of Pure Reason": "time does not change, but phenomena change in time"; also "everywhere space has three dimensions and cannot in any way have more" and again "there is only one time and there is only one space." In short according to *Kant* time and space are absolute.

<sup>5.</sup> In this connection we may quote from the introduction to Pañcāstikāya (XX):-

<sup>&</sup>quot;The Jaina system of thought is so peculiarly consistent with modern realism and modern science, that one may be tempted to question its antiquity. Still it is a fact, that such a system flourished in India several centuries before the Christian era,"

#### A Brief Sketch of the Theory of Relativity-

It follows according to Newton's mechanics that there is nothing motionless in an absolute sense and motion can be discovered in relation to something else assumed to be at rest. Rotatory motion on the other hand appears to have an absolute existence and can be inferred from the presence of centrifugal forces. Thus rotating bodies disclose their secrets, whereas bodies at rest or in translation keep their secrets. Possibility of absolute motion necessitated its discovery. Michelson and Morley's Light-Experiments on the absolute motion of the earth could not discover this motion. Einstein's explanation explained this dilemma. He says that a question as to whether a body is really in motion or at rest is meaningless and ought not to be asked. Motions with regard to different systems of reference will of course be different; but one is not to be thought of as more real than another.

Einstein's doctrine about absolute and relative motion is plain common sense, but its consequences when it is taken seriously are revolutionary and startling. A given spatio-temporal arrangement of the events of the world has validity for a particular reference-system at rest. For any reference-system in motion with regard to these the spatio-temporal arrangement is different. In other words time flows in a different manner for observers in relative motion and each observer has his special kind of time-flow. Thus space and time are interdependent and relative. Measures of space and time carried out by observers in relative motion will be different and even the idea of absolute simultaneity has to be given up. The law of momentum which has held its ground so long thus loses its significance. Even the mass varies according to the motion of the mass. Search for a law which will explain this behaviour of the mass led Einstein to discoveries of the facts of utmost importance. He showed that energy and matter were convertible terms, and gain in energy meant gain in mass.

If we apply unflinchingly this principle of relative motion to bodies in various states of motion, it is no longer possible to admit the objective existence of forces. In fact force regarded as a potential pull lying in wait to seize a body and drag it through space must be relegated with the old fashioned ether to the limbo of mathematical fictions.

If the old idea of force is to be given up how are we to account for a permanent gravitational field? Einstein's reply is that we must regard the irreducible accelerations as expressing intrinsic characters of space and time occupied by the attracting body. Space itself has quasi-phy-

<sup>1</sup> For this article I am indebted to my friend Prof. M. L. Chandratreva. M. A.

sical properties correlated with those of 'matter' immersed in it. It is these properties, not the sun's action at a distance which determine the behaviour of bodies in its gravitational field. Thus the law of gravitation which Einstein offers as a substitute for Newton's law is about the metrical properties of space around the attracting mass. In short, space is said to be 'curved'. Since it is to have universal validity it must be a mathematical formula whose form is preserved when change is made from any one system to any other; and since each system has its own time-measures as well as its own space-measures, time as well as space must be involved in the metrical properties with which the law deals.

Thus Einstein has shown that the old view of the world was extremely simple, and that its events are not contained in the two great receptacles of space and time but exist in an endless variety of modes of spatio-temporal connection. But a spatio-temporal system is not unreal simply because it turns out that there is a multiplicity of them instead of only one, nor is the unity of nature or the universality of physical laws destroyed.

The idea of curvature of space (spatio-temporal continuum) leads to the idea of the magnitude of the universe. From observations we can realize that the average density of matter in the universe is the same everywhere. According to Newton's Theory this points to stellar universe being an island in infinite space which is being gradually and systematically impoverished. According to Einstein's theory universe is an irregularly curved surface something like the rippled surface of a lake. As the average density of the world must be positive, however small it may be, the universe will be quasi-spherical. The theory supplies a connection between the space-expanse of the universe and the average density of matter in it. Thus the universe is finite but it does not mean that it is rounded. It is like the surface of a sphere which is finite but has no boundaries and an observer can go on continuously travelling without ever arriving at the end of his journey.

De Sitter has calculated the average density of matter in the Universe as  $10^{-26}$  times the density of water, of course relying upon the new theory of gravitation propounded by Prof. Einstein. On the basis of this density, the circumference of the Universe comes to 100 million light-years, its total mass is found to be  $10^{54}$  grams or  $10^{20}$  times the

<sup>1.</sup> Light is assumed to be travelling at the rate of 86,000 miles per second; so, one light year is equal to the distance covered up by light at the end of a year. A light year is a unit of distance selected for measuring interstellar distances, and its approximate value is equal to 63000 times the distance from the Earth to the Sun.

mass of the sun, and the total number of electrons to be 1078, one of the many Universal constants recognized in Physics.

#### The Jain metaphysics-

According to Jainism, we have the 'dualism of the animate and the inanimate; both of these though distinct and alien in nature can be however grouped under the head of sat or dravya. Thus Jainism is both monistic and dualistic, of course from different stand-points. Under the animate come the infinite number of souls, each endowed with the capacity for infinite, all-embracing knowledge, bliss unfettered by time and space, and thus baffling understanding, etc. These capacities are rather latent in the case of the unliberated, which may be compared with the latent power of electricity in an electrifying machine requiring only the operation of a suitable apparatus in order to be elicited. The liberated state may be expressed by an equation ātman = baramātman. The inanimate include 'dharma, 'adharma, 'ākāśa (space), budgala (matter) and kāla (time). Thus, in all, we have six substances, out of which time is according to the Śvetāmbaras a quasi-substance i.e. to say it is figuratively called a substance. Dharma and adharma are solely peculiar to Jainism. They may be designated as non-psychical substances. in a sense accounting for motion and rest. All the six substances are uncreate and indestructible. There never was a time when these six

<sup>1.</sup> Those who cannot think of these high numbers may refer to "The New Physics" by Arthur Hass Ph. D. (pp. 152-153) where he gives an illustration of the development of bacteria.

<sup>2.</sup> There are other systems, too, where we find dualism of some sort or other. For instance the  $S\bar{a}ikhya$  philosophy admits the dualism of purusa and pradhāna and the Vedānta of the Brahman and  $M\bar{a}y\bar{a}$ .

<sup>3.</sup> With this may be compared the fact that Jainism is both monotheistic and polytheistic—monotheistic because it holds that God is all-knowing or omniscient and that there is one kind of omniscience, and polytheistic because it holds that the number of the omniscient is not only one, a dozen or so, but is infinite.

<sup>4-6.</sup> Motion in Jaina doctrine is intimately associated with these three categories. Moreover, to accept the reality of motion of physical objects we have to postulate the reality of space.

<sup>7.</sup> Motion has always been an unintelligible perplexity—a riddle of Sphinx to the idealists. Both in the east and the west, they have fought shy of this by taking refuge in the conception of  $m\bar{a}y\bar{a}$  or appearance. Zeno trying to defend the unchangeable adamantine Absolute of Parmenides introduced four arguments against the reality of motion which were considered as invincible for several centuries and which figure in some form or other in Kantanian antimonies and Hegelian dialetic. It may be mentioned that these arguments are refuted by modern Mathematicians.

<sup>8.</sup> The school of *Heraclitus* asserted that there was no real rest and that everything was constantly in flux and hence, in motion. The school of *Parmendes* on the other hand contended that motion was an impossibility and that rest which was ever immutable was essential to Reality.

were one homogeneous substance or when they were not differentiated. This remark applied to the past holds good for the future, too. That is to say each remains what it is. A soul never becomes a non-soul and vice versa. Space never becomes matter. Matter never becomes a conscious thing. To put in a nutshell, the six dravyas, in spite of their common characteristic of sattva are fundamental and irreducible, one to another. These six do not need causes; some of them are themselves the causes of events. To speak metaphorically, they form the stage of the whole drama of the Universe.

<sup>1</sup>Dharma and adharma are both real substances; they are not illusive or unreal. They are eternal, amūrta, devoid of touch, etc. and co-terminous with one another as well as with lokākāśa, or filled space. They are therefore non-existent in the aloka or the infinite space left to itself. As jiva and pudgala move of and by themselves, dharma is strictly passive. Similarly adharma also is a passive substance; for, the jiva and pudgala stop or come to rest of their own accord. Dharma and adharma are thus only instrumental in motion and rest respectively, that is to say, they are devoid of any kind of direct causal potency.

It may be pointed out that we cannot treat any one of them as logically prior to the other. Nor can we conceive that one of them tends to counteract the effect of the other and thereby the order in the universe is brought about as the resultant. Furthermore, it is not possible to maintain that dharma and adharma resemble the principles of Love and Hate, the principle guaranteeing motion within limits and the principle of gravitation respectively, or the electro-magnetic influences, positive and negative like those inherent in the constitution of an atom. Moreover, we cannot attribute to them any sort of dynamic energising just as we cannot think of them as centripetal and centrifugal forces.

Thus dharma and adharma are the accompanying conditions of motion and rest i.e. are assistant in making the moving object move and the stationary object stationary. They are never, the dynamic, active or productive causes of motion and rest.

<sup>1.</sup> The picture of dharma and adharma which is depicted here is mainly based upon the article "Adharma" published in the Jaina Gazette (Vol. XXIII, Nos. 10-12)

<sup>2.</sup> If adharma were active and it alone were to function in the Universe there would be absolute rest and universal cosmic paralysis; in such a case, there will be the necessity of a counteracting force roughly called dharma which would guarantee free movements.

Though these two substances have the same place ( $de\acute{s}a$ ) as both pervade the whole of  $lok\bar{a}k\bar{a}\acute{s}a$ , have the same extent ( $sa\acute{m}sth\bar{a}na$ ), operate in the same time, are cognizable in the same way ( $dar\acute{s}ana$ ), are interpervasive ( $avag\bar{a}dha$ ) inasmuch as they pervade each other through and through, are knowable and are without form ( $r\bar{u}pa$ ), yet they are not essentially only one substance; for, their functions are essentially different. Form, taste, etc., are found in one and the same substance, in the same time and so on. But are we justified in completely identifying the former with the latter?

We cannot also reasonably assume that  $\bar{a}k\bar{a}\acute{s}a$  can replace *dharma* and *adharma*, as it cannot perform their functions. For, the function of  $\bar{a}k\bar{a}\acute{s}a$  is simply to give space. If the functions of *dharma* and *adharma* can be also attributed to it, there would be no difference between *loka* and *aloka*, and so some of the animate and inanimate objects will be lost to us forever. The very fact that we have the ordered universe—a cosmos and not a chaos as well as the unlimited empty space shows that motion and rest cannot be associated with  $\bar{a}k\bar{a}\acute{s}a$  but must have distinct substances as their accompanying causes.

It is no doubt true that in the absence of  $\bar{a}k\bar{a} \leq a$  as the locating substance, dharma and adharma will cease to function. But that is not a justification to identify  $ak\bar{a}\hat{s}a$  with them. In the  $Vai\hat{s}esika$  system we find kāla, dik and ātmans recognized as distinct substances. These cannot operate without  $\bar{a}k\bar{a}sa$ , yet  $\bar{a}k\bar{a}sa$  as a substance is differentiated from them. If we can attribute different modes of functioning to one and the same substance, why should the  $N_V \bar{a}_{V} a_{V}$  philosophy admit the doctrine of the plurality of souls? Why should also the Sānkhya system say that there are three fundamental attributes of the prakrti viz., saltva, rajas and tamas? Why should it not premise that one and the same attribute manifests itself in three essentially different ways? And what again would be the justification for the Sānkhya theory for the multiplicity of the purusas? If we turn to the Buddhistic system, do we not find that it recognises no less than five skandhas viz., rū pa-skandha, vedanā-skandha, sanjīd-skandha, samskāra-skandha and vijnana-skandha? Is it not there admitted that the four skandhas cannot operate without the rest? Yet does the Buddhistic philosophy deny the doctrine of the five different skandhas?

It may be contended that since dharma and adharma are formless they cannot help other substances in their moving or stopping. Against this contention it may be said that even formless substances can be operative. Does not  $\bar{a}k\bar{a}\hat{s}a$  give space to substances though it is formless? Is not pradhāna formless as it is supposed to be evolving for the sake of puruṣa? Is not vijnāna of the Buddhists though formless accepted as the condition of the genesis of  $n\bar{a}ma, r\bar{u}pa$ , etc.? Is there not a similar case with apūrva of the Vaišeṣika philosophy?

We may just examine the attempt made by some to trace and establish a connection between the metaphysical and ethical significances of these two words, dharma and adharma. We know what they mean in Jainism. In Indian ethics they signify merit and demerit or virtue and vice.1 There is a tendency to think that the metaphysical sense of dharma is its old and original significance which has determined its ethical sense later on. It is pointed out that according to Jainism the liberated have a natural tendency to go upwards and dharma is the principle of motion which assists them in their upward motion to the land of the blissful. A jiva is enabled to go upwards only by doing meritorious deeds. Thus, the word dharma came to signify a good or a pious act. Similar is the case with adharma. However clever this hypothesis may be, the obliged connection between the metaphysical and ethical senses of dharma or adharma does not appeal to me as logical or chronological. For, in Jain metaphysics, dharma assists even a soul descending to even the seventh hell. Furthermore, it does not only help the jivas but material bodies too, in their motions in any direction. In the case of adharma it assists the liberated souls to stay in the blissful upper region, just as well as it helps a soul even in the seventh hell—a fact hardly consistent with its ethical sense. So does it not seem futile to attempt to find out a connection between the metaphysical and ethical senses of dharma and adharma, the peculiar and sole property of Iain metaphysics?

# The bhasya and its authorship-

We shall now examine the question of the identity of the  $s\bar{u}trak\bar{a}ra$  and the  $bh\bar{a}syak\bar{a}ra$ . At the very outset, I may mention that even now, I hold the same opinion as I expressed in the introduction (p. 9) to the first part of this work. For, I have not come across any valid argument that obliges me to alter it. On the contrary the closer examination leads me to stick to it with greater force.

To start with, it may be stated that the Śvetāmbara commentators, authors and others as well consider the introductory couplets,<sup>2</sup>

<sup>1.</sup> With these two opposite principles which are considered by some as explaining the phenomena of the world may be compared the Ahura Mazda, the good principle and the Ahuman, the coil one of Zoroastrianism, God and the Evil Spirit or Satan of early Judaism and Christian theology, and the Devasland Asuras of the Vedas.

<sup>2.</sup> The 30th couplet is quoted by Śrī Municandra Sūri in his commentary to Dharmabindu (vide p. 32), a work translated into Italian (see G.S.A.I. Von A. Ballini in G. S. A. I. 25, 1912, 117 ff.).

known as the sambandha-kārikāsi, the 232 versesi in the 10th chapter and the colophon as forming a part and parcel of the bhāṣya. It may be argued that the authorship of the 31 couplets which form the background for the sūtra and the colophon may be very well attributed to the sūtrakāra. But let us see if this admission is free from any flaw. If the bhāṣyakāra is a separate individual from the sūtrakāra—a fact extremely doubtful we may naturally expect him to commence his gloss with mangala and end it with praṣasti. But, as this is not the hard and fast rule to be observed by every writer, we may leave it aside and question as to why the bhāṣyakāra has not expounded the couplets and the colophon, when they belong to the sūtrakāra? Does this not lead us to infer that these, rather, form the splendid links of the chain of the bhāṣya?

<sup>4</sup>I am practically inclined to attribute to *Umāsvāti*, the authorship of even *Praśamarati* though I know that there is at least one instance where apparently the *bhāṣya* of IX, 6 differs from it (pt. II, p. 192).

This was by the by to determine the provinces of the text and then bhāsya. We have now to establish the identity for their authors.

<sup>1.</sup> As the very name suggests these  $k\bar{a}rik\bar{a}s$  point out the object of composing the  $s\bar{u}tras$ . They are designated as  $bh\bar{a}sya\cdot k\bar{a}rik\bar{a}s$  by Sidhasena Gani (see pt. 1, p. 20).

<sup>2.</sup> Out of these the 8th verse is the 693rd verse of \$\sistantariant{Sastantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantariantari

<sup>3.</sup> These beautifully recapitulate the whole text.

<sup>4.</sup> I may point out the reasons why I am led to hold this opinion. Firstly, the learned commentator Siddhasena Gaņi definitely holds this opinion as can be seen from his statements on p. 328 (pt. I) and p. 195 (pt. II.) Moreover, the 120th verse of Praśamarati is quoted by Jinadāsa mahattara in his work Niśīthā-cārņi, who flourished in the eighth era of Vikrama (see his cārņi on Nandīsātra). The 218th verse of Praśamarati is quoted by Śrī Abhayadeva Sāri, in his commentary to Sanmatitarka (p. 64). Over and above this so far as I know no scholar worth the name bas refuted this opinion. On the contrary Prof. Winternitz considers it to be a work of Umāsvāti; for, in his Geschichte der Indischen Literatur (Vol. II, p. 358) he says—

<sup>&</sup>quot;Ein anderes Werk des Umasvati das Prasamaratiprakaraņa, ist mit Kommentar herausgegeben and übersetzt (nur der Anfang)."

<sup>[</sup>Prasamaratiprakarana, another work of Umasvati is edited with a commentary and elucidated by A. Ballini in G. S. A. I. 25, 1912, 117 ff.].

<sup>5.</sup> This is however reconciled by Siddhasena Gani (pt. II, p. 193).

In certain places in the *bhāṣya* for instance, the 26th and the 31st couplets and the *bhāṣya* to V. 22, 37, 40 and 42, we find the expressions in the first person as बश्याम, बश्याम:, उपदेश्याम:, meaning I shall say, we shall say, we shall explain. The explanation of the corresponding portion promised hereby is not to be found in the *bhāṣya* as expected; but is present in the sūtras. Hence can it not be reasonably deduced that the sūtra and the *bhāṣya* are the works of one and the same individual?

In other words if the bhāṣyakāra and the sūtrakāra were two distinct individuals the promised information was to be found in the bhāṣya. It will be certainly preposterous to assume that the bhāṣyakāra forgot to explain them or that to his surprise he later on found these very materials in the sūtras and hence did not elucidate the problems. This would mean that the bhāṣyakāra is completely incompetent for the task undertaken by him. So this is an opinion which no sensible man will endorse after he has carefully gone through the bhāṣya. For, the scholarly review of the bhāṣya bears testimony to its lucidity, forcibility, naturalness, exactness and such other inherent properties as are found in a bhāṣya, true and trustworthy and scientific and systematic as well. One is simply wonderstruck to observe that the bhāṣyakāra is not at all compelled at any time to twist the meaning of any sūtra or sūtras, to find fault with the composition of any or

For other agreeing opinions see Bhatt V. R. Jhalakikara's commentary (Bombay Sanskrit Series, p. 599).

Side by side may be mentioned the case of the identification of the authorship of *Dhvanyāloka* consisting of some basic *kārikās* with that of prose comments thereon called *vṛṭti*. The author of the *vṛṭti*, as admitted on all hands is the great Kāshmirian poet and critic *Ānandavardhana*. Mr. A. Sankaram, B. A. cquals him with the author of *Dhvanyāloka*. Vide "Proceedings and Transactions of the third Oriental Conference," (pp. 85-89). On p. 86 he observes:—

"......in the opening kārikā a promise is held out that the writer would expound the nature of *Dhvani* for the pleasure of Sahrdayas and this promise is not stated to have been fulfilled in the last kārikā as might naturally be expected, but it is done so only in the last verse of the *Vritti*."

¹ A student of Kāvyaprakuša will be reminded of a parallel argument advanced by Vaidyanātha Sarasvatitīrtha, Chukravarti, and others who attribute the kārikā and vṛṭti to one and the same author after scrutinising the kārikā (N, 91). The last part of it viz., māla tu pūrvavat implies from the context that the figure mālā-rūpaka follows the rule laid down for the figure mālopamā. This, however, is not expounded in any of the previous kārikās, but is explained in the vṛṭṭi. So it indicates that the kārikā and the vṛṭṭi form one block. Vaidyanātha has worded his argument in this connection as follows:—

<sup>&</sup>quot;एतदेव सूत्रं सूत्रवृत्तिकृतोरेकत्वे ज्ञापकम्, मालोपमायाः सूत्रावनुक्ताया वृत्तावेव कथनात्." — Kāvyamāla 1912, p. 329.

to resort to different readings for any of them. This is another argument which can be advanced to prove that  $s\bar{u}tras$  and the  $bh\bar{a}sya$  have come down from one and the same pen. For, do we not notice the artificiality, vagueness, possibility of different interpretations, alterations in the readings, etc., in case of works viz, the text and the commentary, when they have been composed by different individuals?

Take for instance  $Sarv\bar{a}rthasiddhi$ ,  $Tattv\bar{a}rthar\bar{a}ja$  or the commentaries of the  $Brahmas\bar{u}tras$ , the splendid work of  $\hat{S}r\bar{\imath}$   $B\bar{a}dar\bar{a}yana$ . These are not elucidated by the author himself, but they are left to commentators. We easily see how they are obliged to find fault with the style, in which the  $s\bar{u}tras$  are composed, and the different interpretations they are forced to resort to, indirectly suggesting the vagueness of the  $s\bar{u}tras$ , etc.

The third argument in favour of this common authorship is that no scholar has come forward up till now to point out the reasons why we should discard the common authorship. On the other hand Siddhasena Gaṇi approves of the joint authorship. See p. 72 of the 1st part. His explanation on p. 72 about the significance of using jñānam instead of jñānāṇi in (I. 9) furnishes us with an additional argument in favour of this. Even modern scholars Prof. Hermann Jacobi, a scholar of international reputation, <sup>2</sup>Prof. Winternitz and Pandit Sukhlal, the well-known editor of Sanmati-tarkā to mention a few out of many are not only whole-heartedly in favour of this common authorship but at least the last even criticizes the opposite view practically held by the Digambaras in special. The learned German scholar (Prof. Jacobi) honoured as Jaina darśana Divā-kara by the Digambaras makes the following observation in his article "Eine Jaina Dogmatik Umāsvati's Tattvārthādhigama sūtra" published in Z. D. M. G. (Vol. 60, pp. 287-325 & pp. 512-551).

<sup>1.</sup> The total absence of the *variants* distinctly suggests that even if the *bhāṣya* is not *svopajīia*, hardly sufficient time has elapsed between its composition and that of the *sūtras*.

<sup>2.</sup> This is borne out by his following statement in Geschite (vol. II, pp. 351-352):—
"Im engsten Anschlafs an den Kanon werden in diesen Sātras und dem von Umāsvāti selbst versafston Kommentar Psychologie, Kosmogrophie, Metaphysik und Ethik der Jainas behandelt."

<sup>[</sup>In closest harmony with the canon, these sūtras and the commentary composed by Umāsvāti himself deal with psychology, cosmography, metaphysics and ethics of the Jainas.]

<sup>3.</sup> The Bharat Jain Mahamandal alias Jain Young Men's Association (established in A. D. 1899) conferred this title on him on the 27th December 1913.

I may add that by merely discarding the common authorship, the Digambaras cannot assert that Tattvārthādhigamasūtra is their sole property. For, have they not to reconcile some of the istatements that go against their dogmas? Besides, can any scholar well-versed in the Digambara literature name any work, inscription or the succession-list of unchallengable authority and belonging to a period prior to the 9th century, in which there is a clear statement that Umāsvāti, a pupil or a grand-disciple of Kundakundācārya is the author of the Tattvārthasūtra? Will he further enlighten persons like me as to why not a single well-known commentary out of the three ranging from the fifth to the ninth century explicitly expresses that Tattvārtha is a work of Umāsvāti³ and this author belongs to the Śvetāmbara, Digambara or any other school of thought?

# Vācaka Umāsvāti and his knowledge of Mathematics-

From the colophon we learn that Śri Umāsvāti of Nyagrodhikā went on foot to Kusuma pura and there he composed this work known as Tattvārthādhigama(sūtra). It should be remembered that in olden days Kusumapura was well-known as a seat of Learning for Mathematics. It is generally referred to as the city where Āryabhatta, the great Mathematician flourished. Our author must have gained advantage from this place. The very first reference from which we can infer his knowledge of Mathematics is the third illustration he has given while explaining that even when the life-period is

<sup>1.</sup> For their description the reader is referred to my Sanskrit introduction to part I (p. 25-27).

<sup>2.</sup> In this connection one may record the opinion of Prof. Winternitz expressed by him in Geschichte (Vol. II, p. 351):—

<sup>&</sup>quot;Als einer Schüler des Kundakunda bezeichnen die Digambaras den Umäsväti, den sie auch Umäsvämin nehnen. Da er aber anschauungen vertritt, die mit denen der Digambaras nicht in Einklang stehen, haben sie schwerlich rech, wenn sie inh als einen der Ihren in Anspruch nehmen."

<sup>[</sup>The Digambaras call Umāsvāti who is also known as Umāsvāmin, a pupil of Kundakunda. But, since he represents views which are not in harmony with those of the Digambaras, they are hardly right (justified) in regarding him as one of their own.]

<sup>3.</sup> In the commentary written by Vidyānandi himself to his work Āptaparī-kṣā (v. 119) there is the expression viz., " বংৰাইমুসুকাইল্মান্বামিমি:". This can only throw a side-light to the fact that Umāsvāmi has written some work dealing with the Jaina tattvas but not necessarily this Tattvārthādhigamasūtra; for, such an assertion must be corroborated by some other evidence.

dessened, there is no room for faults like  $krtan\bar{a}sa$  etc., (see pt. I, p. 225). This points out that he is familiar with the method of multiplication and that of division as well, by factors. In the ordinary method operations are carried on with the two numbers considered as a whole, while, in this other method operations are carried on, in the successive stages by factors, one after another, of the multiplier and the divisor. Of course the final result is the same in either case, but the second method is shorter and simpler than the first. It may be remarked *en passant* that since  $Um\bar{a}sv\bar{a}ti$  has thus utilized the second method to explain a metaphysical principle, it must have been very familiar to the intelligentsia of his time. That he is conversant with formulæ for determining the circumference of a circle, its area etc., is borne out by the  $bh\bar{a}sya$  of III, 11 (p. 258). Here he mentions that the circumference of a circle is  $\sqrt{10} \, d^2$ . Thus we see that according to him  $\sqrt{10}$  is the value of the modern  $\pi$ , which is after all only a fair approximation.

# Date of Vācaka Umāsvāti-

We shall now start with the assumption that  $Um\bar{a}sv\bar{a}ti$  who is the author of  $Tattv\bar{a}rtha$  and who hence occupies a very important place in the hierarchy of Jaina teachers is the author of the  $bh\bar{a}sya$  as well, so that when his date is settled, there remains nothing to be said about the date of the  $bh\bar{a}syak\bar{a}ra$ . The colophon at the end does not mention the date of the composition; so we have to gather materials which are useful to us in tackling this knotty problem. Unfortunately, there is no reference whatsoever in the  $Sthavir\bar{a}val\bar{\imath}$  of Kalpasutra or any  $patt\bar{a}val\bar{\imath}$  about his  $d\bar{\imath}ks\bar{a}-guru$  or  $vidy\bar{a}-guru$  or any of his pragurus. So these names though mentioned in the colophon serve no useful purpose in this direction. However, the name of the branch to which our author

<sup>1.</sup> As regards their discovery etc., the reader is referred to "The Jaina School of Mathematics," an article written by Prof. Bibhutibhusan Datta, and published in the Bulletin of the Calcutta Mathematical Society (vol. XXI, No. 2, 1929).

<sup>2.</sup> Six of them may be expressed as under:-

<sup>(</sup>i)  $C = \sqrt{10d^2}$ ; (ii)  $A = \frac{1}{2} Cd$ ; (iii)  $c = \sqrt{4h(d-h)}$ , (iv)  $h = \frac{1}{2} (d - \sqrt{d^2 - c^2})$ , (v)  $a = \sqrt{6h^2 + c^2}$ , (vi)  $d = (h^2 + f^2)/h$ , C denoting the circumference of a circle of diameter d, A its area, a the arc of a segment of the circle less than a semicircle, c its chord and h its height or arrow.

The portions of the circumference of a circle between two parallel chords is half the difference between its corresponding arcs. This is the seventh mensuration-formula.

In Jambūdvīpasamāsa attributed to Umāsvāti we come across all these formulæ except the fourth which is however stated therein as  $h = \sqrt{(a^2 - c^2)/6}$ .

<sup>3.</sup> Those who will object to this assumption may consider the solution of this problem as fixing the date of the  $bh\bar{a}syak\bar{a}ra$ .

<sup>4.</sup> Two branches of the  $V\bar{a}tsa$ -gotra to which our author belongs are mentioned by  $Asval\bar{a}yana$  in his  $Srautas\bar{u}tra$  (Bibliotheca Indica XII. 10-6-7, p. 875).  $B\bar{a}ya$  and the author of  $Ny\bar{a}yabh\bar{a}sya$ , too, belong to this gotra.

belongs mentioned therein can give us some clue about his date, in case 'ucchair-nāgara is identified with uccanāgarī which is mentioned in the sthavirāvali, as the śākhā having its origin in Arya Sāntiśrenika. So it may be roughly estimated that Umāsvāti has not flourished earlier than 471 Vīra era. Hartmut Piper assigns the 5th century as the date of Umāsvāti. This is borne out by the following remark he has made in his work "Die Gesetze der Weltgeschichte" p. 118:—

"Der buddhistische Humanismus hat in Buddhaghosha (5. Jahrhundert), der jainistische in Umasvati (5. Jahrhundert)....."

In the "History of the Medieval School of Indian Logic" (p. 8) his date is mentioned as 1-85 A. D.

The critical study of *Tattvārthasūtra* and its *bhāṣya* reveals the fact that the statements therein are not wholly in favour either of the *Svetāmbara* tradition or the *Digambara* one, though they have a greater leaning towards the former. This may lead us to infer that *Umāsvāti* has flourished in the period when the two sects were not sharply differentiated one from the other. That is to say, his works bear the date very near that of the schism which is mostly admitted as 79 or 82 A. D.

The date of Sarvārthasiddhi is generally accepted to be the fifth or the six century. And as this is a very old commentary, it may be deduced that this determines terminus ad quem of the date in question. Thus the date of  $Um\bar{a}sv\bar{a}ti$  ranges between the 1st and the 4th centuries of the Vikrama era.

Under these circumstances it will not be futile to note certain parallel ideas etc., found in this work of  $Um\bar{a}svati$ , the  $\bar{a}gamas$  and non-Jaina works of not later than the 3rd century. For, though

- 1. See p. 6 of this introduction.
- 2. The Buddhistic humanism has its leader in Buddhaghosa (circa 5th century), the lainistic in Umāsvāti (circa 5th century).....
  - 3. Cf. Prof. Winternitz's remark in his Geschichte (vol. II, p. 351):-
- "Wahrscheinlich gehört er einer frühen Zeit an, in der die beiden Sekten noch nicht so scharf voneinander getreunt waren."
- 4. One who is hereby inclined to jump to the conclusion that one must have borrowed from the other may ponder over the following cases where the wordings are exactly the same:—
  - (1) Yoga darśana II. 46 = Sānkhya darśana III. 34
    (2) Nyāya darśana I. 1.7 = Sānkhya darśana I. 101
    (3) Vedānta darśana IV. 1.1 = Sānkhya darśana IV. 3
    (4) Kāmakāstra ch. I, p. 187 = Gṛhya sūtra I. 3.10
    (1) 188 = (1) 1. 3.20
    (1) 187-188 = (1) III. 8. 8
    "वत्सः प्रस्तवने मेध्यः ज्वा मृगप्रहणे श्रुचिः।

शकुनिः फलपाते तु स्त्रीमुखं रतिसङ्गमे॥"

is found in the Dharmasūtras of Vasistha and Baudhāyana with very slight and immaterial variations. With some further modifications, this verse is found in the Samhitās of Manu and Vişnu also.

the latter especially cannot directly help us at present in deciding the date, yet they shall be useful when other important materials are within our reach.<sup>1</sup>

Uttarādhyayana, a Jaina āgama at least traditionally believed to be older than the Vaiśeṣika sūtras, the work of Kaṇāda of the 1st century according to many gives us three glaring instances as below:—

|   | Uttarādhyayana              | Kaṇāda Sūtra                                                                     | Tattvārtha                                                |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | गुणाणमासओ दन्वं (XXVIII, 6) | कियागुणवत् समवायिकारणमिति द्रव्य-<br>लक्षणम् ([-1-5).                            | गुणपर्यायवद् द्रव्यम्<br>(V, 37)                          |
| 2 | एगद्व्यसिआ गुणा (,, 6)      | द्रव्याध्रय्यगुणवान् संयोगविभागेष्व-<br>कारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्<br>( I-1-16 ) | द्रव्याश्रया निर्शु <b>णा गुणाः</b><br>(V, 40)            |
| 3 | वत्तणालक्खणो कालो (,, X)    | अपरस्मिन् परं युगपचिरं क्षिप्रमिति<br>काललिङ्गानि (II-2-6)                       | वर्तना परिणामः क्रिया<br>परत्वापरत्वे च कालस्य<br>(V, 22) |

We see here that the definitions of dravya, guṇa and kāla seem to have for their basis Uttarādhyayana and as the development-source Kaṇāda-sūtras. Moreover, there are some striking resemblances in expression as well in ideas between Tattvārtha and some important works of Kundakundācārya, e.g., the three sūtras of Tattvārtha (V. 29, V. 27 and V. 29) of the Digambarā version are embodied in the following gāthā of Pañcāstikāya:—

" दव्वं सहक्ष्वणियं उप्पादव्वयधुवत्तसंजुतः । गुणपज्ञासयं वा जंतं भण्णेति सव्वष्ट्र ॥ १० ॥ "

There is a great resemblance between *Tattvārtha* and its *bhāṣya* on one hand and *Yogasūtra* and its *bhāṣya* on the other. Even then it will be premature to assert that one is influenced by the other.

<sup>1.</sup> Even if this is doubtful, it will not be going on a wool's gathering; for, it will surely give us an opportunity of comparing the different works of great importance.

<sup>2.</sup> See pp. 28-30 of the introduction in Sanskrit,

However as a typical case may be pointed out the **bhāsya** of **Yogasūtra** (III, 22). Here we find the same two instances out of the three mentioned in the *Tattvārtha viz.*, a wet garment and dry grass as illustrating the two kinds of āyur-vipāka.

The four pramānas of Nyāya daršana (I-1-3) are mentioned in the bhāṣya of Tattvārtha (I-6, 35). The refutation of the separate existence and maintenance of arthāpatti, sambhava and abhāva found in the bhāṣya of 1, 12 reminds us of Nyāya daršana (2-2-1). The bhāṣya of I, 12 contains the expression इन्स्यार्थकाम्म found in the definition of pratyakṣa as given in Nyāya daršana (I-1-4). The Mahābhāṣya of Patañjali and Nyāya daršana (I-1-15) use the word anarthāntara for paryāya meaning a synonym. The same is the case with Tattvārtha (see 1, 13). The Bauddhas have been referred to in the bhāṣya of III, I and V, 23 as tantrāntarīyas. We cannot say for certain whether the Buddhistic views here represented have been borrowed by Umāṣvāti from the Pālī piṭakas or those composed in Sanskrit by the Mahāyānas.

#### The elucidative literature—

The different commentaries etc., written with a view to elucidate the Tattvārthasūtra and its bhāsva remind us of the Brahmasūtra and its commentaries. Just as the different commentators holding at times even quite the opposite views from each other have tried to support their interpretations of the Brahmasūtra by quoting the authorities of the *Upanisads* so have the commentators—both the Śvetāmbaras and the Digambaras exerted themselves to prove that their interpretations of the Tattvärthasūtra are in complete harmony with their sacred works, the agamas or their traditions. This leaves us to infer that the Tattvārthasūtra holds the same unique and important place in the Jaina darśana, as does the Brahmasūtra in the Vedanta darśana. Though these two Sūtras have this external similarity, yet it must be borne in mind that there is not so wide a gulf between the views of the commentators of Tattvarthasutra as is unfortunately the case with those of the Brahmasūtra. The latter differ even in essential aspects, whereas the former are mostly agreeing in their exposition of the fundamental

<sup>1.</sup> Pandit Sukhlal informs us that these are not to be found in the existing Jaina agamas.

doctrines. The little differences which are due to the sectarian spirit hardly become of a very serious character; for, there is scope for the possibility for their synthetic treatment and reconciliation.

In the introduction to the first part are mentioned the different commentaries, etc., pertaining to the *Tattvārtha*. To their list may be added the following names:—

The ṭabbā in Gujarātī by Śrī Yaśovijaya Gaṇi, the Gujarātī explanation (vivecana) by Pandit Sukhlal and if admissible a \*pocketedition of mine, the commentaries in Sanskrit by Bhāskarānandin, Padmakīrti, Kanakakīrti, Rajendramauli, Prabhācandra and others, and those in Canarese language by Divākaranandi, Bālacanda and others.

Out of these the first three belong to the Śvelāmbara school, while the rest to the Digambara one. In spite of the fact that all of these are not published, it is not possible to describe each and every one of them; so I shall say a few words in connection with two of them.

The tabbā is a work of Śrī Yaśovijaya Gaṇi who is not the same individual as the distinguished savant and voluminous writer Nyāyaviśārada Nyāyācārya Mahāmahopādhyāya Vācaka Yaśovijaya. He seems to have flourished not earlier than the 17th century. Just as the voluminous writer above referred to has expounded Astasahasrī, the work of the Digambara scholar Śrī Vidyānandin, so has this Gaṇi explained the sūtras of the Tattvārtha mostly endorsed by Śrī Pūjyapāda. One of the striking features is that wherever there is a difference between the interpretations of the two sections of the Jainas, he has given the Śvetāmbara point of view. He seems to be the first to write a labbā and to have tried to interpret the Digambara version of the sūtras as giving the meaning palatable to the Śvetāmbaras, thus presenting the scope for compromise of the conflicting attitudes.

<sup>1.</sup> Śrī Devagupta Sūri's commentary has within its compass only the samban-dha-kārikās; that is why his name was not mentioned in this list.

<sup>2.</sup> This is published by Mr. H. B. Shah. It contains the original sutras, their translation in Gujarati and explanation of difficult phrases, etc., here and there given as footnotes.

<sup>3.</sup> The 19th  $s\bar{n}tra$  of the 4th chapter referring to the names of the 16 svargas is one which cannot be easily interpreted as to suit the  $\dot{S}vet\bar{a}mbara$  tenets. This seems to be the reason why he has replaced this  $s\bar{u}tra$  by the one to be found in the  $S'vet\bar{a}mbara$  school. It may be added that the idea of 16 svargas appears to be somehow or other of a later origin; for, the old works of the Digambaras mention the 12.kalpas.

The commentary written by Śrī Śivakoti is not available at present. But its existence is inferred from the colophons of some inscriptions. He is reported to be a pupil of Śrī Samantabhadra. If this is true, he stands prior to Pūjvapāda as a commentator of the Taltvārtha sūtra.

Out of the various commentaries written directly on the Tattvārtha sutra four deserve to be especially mentioned as they have systematically elucidated and added to the beauties of the Jaina philosophy, have discussed the main features of the other schools of thought and have a historical importance. The bhasya, the work of the author himself is one of them, the rest being 'Sarvārthasiddhi and the two Vārtikas. These three are surely written after the schism in the Jaina church and are the works of the *Digambara* scholars of no small crudition.

The Bhāsva and Sarvārthasiddhi:-

We shall examine in detail these two works as each of them is at least the oldest iewel in their own school of thought. From a glance at the pages 347-355 of this part it will be clear that there are two versions of the original sultras composed by Umusvali, one of which is accepted by the Svetāmbaras and the other by the Digambaras. The Svetāmbara version is consistent with the "bhāsya, whereas the other with Sarvārthasiddhi. So they may be rightly styled as the bhasvamānya and Sarvārthasiddhi-mānya versions. The differences in the versions can be mainly classified under three heads:—(1) the number. (2) interpretation and (3) different readings.

(1) 344 is the number of the sūtras according to the bhāsva and 357

according to Sarvārthasiddhi.

(2) The interpretations of IV 420, V 433-35, 438 and VIII 126 deserve to be specially mentioned.

1. It may have been that this is named after Mahābhāsya, the commentary to Astadhyayi.

2. There is a work of this name in the Buddhistic literature. See Pt. Sukhlal's introduction to Tattvārtha (p. 80). A work of a Vedāntācārya is also so named. The works of Rāmānuja and Vyāsa Bhatta, too, have the same titles.

3. As regards the value of the bhasya Prof. Jacobi observes in Z. D. M. G.

(vol. LX, pp. 289-90):—
"Von den fünf uns erhaltenen Werken Umasvati's ist das Tattvärthädhigama-Śūtra mit dem Bhāşya das umfangreichste und bedeutendste. Es ist eine Kurze Dogmatik der Jainas, ein pravacana Sangraha, wie es sich selbst nennt. und śravakaprajñapti sind zum Teil ahnlichen Inhalts; ersteres Werkschen Kann aber her als ein ... (logosprotreptikos?) bezeichnet Werden, unt letzteres ist ansdrucklich für die Belehrung der Laien eingerichlet."

[ Of the five works of Umasavali which have been preserved, the Tattvarthadhigama  $S\overline{u}tra$  with the  $bh\overline{u}$  sya is the most copious as well as the most important one. It is a short dogmatics of the Jainas, a pravacuna-sangraha as it calls itself. Prasamarati and Sravaka-prajūapti have partly the same contents, and partly deal with the same subject. The former tract can better be designated as ... and the latter is explicitly arranged for the benefit of the laymen. ]

4-7. These respectively refer to the number of the svargas, the "linking of atoms or molecules," independent existence or the reality of time, the classifications of the

punya-prakrtis, etc.

(3) If we leave aside one different reading noted in Sarvārthasiddhi (II, 53), it may be practically asserted that no Digambara commentator has altered any of the sūtras mentioned therein. So it appears that if at all changes have been made in the original sūtras, it is Pūjyapāda to whom they may be ascribed for the present. The same is not the case with the Śvetāmbara commentators; for, the version of the bhāṣya has not been free from additions, alterations, etc. This is corroborated by the discussions of different readings indulged in by Śrī Siddhasena Gaṇi.¹ At times we find that the portion belonging to the sūtra is included in the bhāṣya, some times two sūtras have been combined together and at times one sūtra has been resolved into two.

It may be here added that as there is not a single different reading of any sūtra referred to by the bhāṣyakāra, no two opinions can be divided at least in asserting that very little time must have elapsed between the compositions of the text and the bhāṣya. This indirectly proves that the bhāṣya is older than Sarvārthasiddhi. Really speaking the bhāṣya is as old as the text itself, a corollary following from the "identity of their authors established on pp. 38-39.

Under these circumstances it is but natural if one considers the bhāsya-mānya version as much nearer to the original and more reliable than the other viz. Sarvārthasiddhi-mānya.

The conclusion that the bhāṣya is older than Sarvārthasiddhi can be arrived at in three different ways: (1) style, (2) development of thought and (3) the sectarian spirit, what is deduced from one being supported by the others. First of all we shall examine them from the stand-point of the style. The style of the bhāṣya is more simple, lucid and natural than that of Sarvārthasiddhi. In the latter, the topics of the former have been dilated upon; so, one is led to assume that the former has served as a model for the latter, unless one comes across a commentary older than both of these. Grammatical discussions as well as those about the non-Jaina systems of philosophy are treated at a greater length in the latter than in the former. The latter resorts to pros and cons, a fact conspicuous by its absence in the former. This will show that the latter is a later development of the former.

<sup>1.</sup> See pages 175 (II, 24), 195 (II, 37), 331 (V, 3), 44 (VII, 3), 56 (VII, 5), 76-77 (VII, 10), 133, 135 (VIII, 7), 149 (VIII, 12), 167 (VIII, 19), 206 (IX, 6), 222 (IX, 7), and 233 (IX, 18).

<sup>2.</sup> A student of psychology can very well realize why the *Digambaras* are not prepared to endorse the statement that the *bhasya* has been composed by the *sūtrakāra* himself; for, if they did the authority and the authenticity of their version of the *sūtras* and their interpretations will not be unquestionable.

<sup>3.</sup> Cf. the explanations to I, 1.

<sup>4.</sup> Explanations of I, 2; I, 12; I, 32; II, 1 etc., may be examined in this connection.

The third and the last argument now to be advanced may be more convincing and conclusive than the preceding. Hereby we shall examine the extent of sectarianism present in the *bhāṣya* and *Sarvārthasiddhi*. The nature of the 'conception of time, the question as to the omniscient taking food or not, the liberation of women, etc., have been some of the points where the two sections of the *Jainas* are firmly divided. We see in *Sarvārthasiddhi* that these have been decided and endorsed in a sectarian way. The *bhāṣya* remains completely neutral and does not denounce the *Digambaras*, while, on the other hand *Sarvārthasiddhi* mentions the Śvetāmbaras along with the non-Jainas as mithyā-dṛṣṭis.<sup>2</sup>

A question may here arise as follows:-

Why did not  $P\bar{u}jyap\bar{a}da$  accept as an authority the  $bh\bar{a}sya$ , when it is older and more neutral and even when it has served him as the best model possible? The answer to this question is that though these are the enviable characteristics of the  $bh\bar{a}sya$ , it should not be forgotten that not only do many statements therein not support the Digambara doctrines but they directly go against their very system. So, as there was no other alternative, he took an independent course and attempted to interpret the original  $s\bar{u}tras$  probably after altering them at times so as to suit the Digambara stand-point, wherein he seems to have made a free use of the standard works of Sri  $Kundakundac\bar{u}rya$ .

Before reviewing the commentary composed by Śrī Siddhasena Gaṇi which seems to be posterior to Sarvārthasiddhi but co-existing with, if not anterior to Tattvārtharājavārtika and Tattvārthaślokavārtika, we shall take the bird's eye-view of these two Vārtikas so that all important commentaries of the Digambaras composed up to the 10th century may have been outlined thereby.

#### The tree Vartikas-

Out of the two Vārtikas the name of Tattvārthaślokavārtika seems to have been selected by the author on coming across the Mīmāmsāślokavārtika of Srī Kumārila Bhaṭṭa. Rājavārtika is a work composed by Raṇaraṅgmalla but I am not sure about his date, so I cannot say if Tattvārtharājavārtika is named after it. Akalaṅkadeva of the ninth century has used Sarvārthasiddhi, in composing his Tattvārtharājavārtika so much so that it may be considered as its commentary. All

<sup>1.</sup> See V. 38; VI, 14; VIII, 1; IX 9, 11 and X, 7of the Svetāmbara school.

<sup>2.</sup> See VIII, 1.

<sup>3.</sup> See Sankhya-pravacana-sūtra.

the same, the style in which the old as well as some new ideas are presented herein can permit us to callitan original work. This is written in prose like Nyāyavārtika of Śrī Uddyotakara and Pramānavārtika of Śrī Dharmakīrti. It seems that anekānta or more than one-sided view-point is the main key-note of this work. Whatever discussions metaphysical etc., we find in this work centre round this beautiful doctrine of the Jainas, fruitlessly attacked by Śrī Śaikarācārya, Śāntarakṣita and others.

Tattvārthaślokavārtika is composed in verses by its author Śrī <sup>2</sup>Vidyānandi of the ninth century who has freely borrowed the mirvellous ideas from Sarvārthasiddhi and Tattvārtharājavārtika as well. This work stands unparalleled amongst the various commentaries to Tattvārtha so far as at least the refutation of the Mīmāmsā darśana is concerned. It is a matter of great delight that both the Jaina vārtikas here referred to are commented upon by their authors themselves; hence they differ from the Mīmāmsāślokavārtika.

It may be added that the development of the philosophical and metaphysical ideas of the different schools of thought started from the bhāṣya culminates in Tattvārthaślokavārtika. To the further credit of its author may be mentioned the fact that it is he who defended against Kumārila both Akalanka and Śrī Samantabhadra, respectively the commentator and author of Āptamīmāmsā, the work vigorously criticized by this great mīmāmsaka.

# The commentary of Śrī Siddhasena Gani-

This monumental commentary seems to have been composed in a place near Ujjain, an inference based upon the statement "इतोऽष्ट्योजन्या-सुचियी वर्षते" (pt. I, 21). This is the only 'completely available bhāṣyānusāriṇā commentary of the Śvetāmbaras that is printed. It is practically the biggest of all the available commentaries belonging to both the sections of

- 1. This doctrine is not confined to philosophy but permeates every department of life and thought. It finally cultivates spirit of toleration, one of the fundamental features of the religious life of India. This is one of the cardinal characteristics of Jainism which any impartial seeker of truth is bound to cherish admiration for.
- 2. He is generally also named as *Pātrakesarin*, but this assertion is challenged by some Digambara scholars.
  - 3. For his works the reader is referred to the introduction of Laghiyastrayi.
- 4. The work of the joint authorship of *Haribhadra* and *Yaśobhadra* is a commentary completely available but it is unpublished. There exists *Vācaka Yaśovijaya's* commentary also but it is only partly available and published, too, so far.

the Jainas. To put it plainly it is even bigger than one of the Vārlikas above referred to; for, its extent when computed in anustup metre comes to 18202, whereas those of Tattvārtharājavārtika and Tattvārthaślokavārtika to 16,000 and 20,000 respectively. It must be borne in mind that this commentary does not only deal with the original sūtras but elucidates even the 'bhāṣya; so, there is no wonder, if from the point of view of lucidity it cannot perhaps excel Sarvārthasiddhi or Tattvārtharājavārtika. But it should not be forgotten that in no way is it surpassed by any of these Digambara works so far as the rich treasure of the treatment and discussion of the various darśanas is given to us as a legacy.<sup>2</sup>

It may be noted that  $Siddhasena\ Gani$  belongs to an orthodox school, a fact that is not only evident from his "colophon but also from the importance he has attached to the  $\overline{A}gamas$ . For him, the  $\overline{A}gamika$  statement is par excellence superior to any of the conclusions however logical they may be. He will discard the latter in preference to the former whenever there is any clash between the two. It seems he has not even spared the well-known logician " $Siddhasena\ Div\bar{a}kara$ , though he has "complete reverence and highest regard for him. Thus he resembles  $\hat{S}r\bar{\imath}$   $Jinabhadra\ Gani\ ksamasramana$  in his attitude towards the importance of logic.

The study of this commentary reveals the fact that Sid-dhasena Gani is not furrowing a virgin soil. It seems there were at least four to five commentaries already composed prior to the period of this

- 1. Even certain facts not mentioned in this bhūsya are accounted for by the commentator as could be seen from pp. 38, 40, 54, 56, 64 etc., of the first part.
- 2. Under these circumstances it will not be amiss to remark that this is a vast field for the student of Jainism to labour in, and the harvest, if well garnered, will be of advantage not only for the history of the Jaina thought but also, it may be hoped for Universal philosophy.
- 3. The second verse of this colophon informs us that *Dinna Gani*, the third predecessor of *Siddhasena Gani* taught his pupils the *pravacana* without using books (written). So, one may infer that our commentator belongs to an orthodox school.
  - 4. See the first part (p. 111 and pp. 152-153).
- 5. The statement on p. 111 of the first part viz., यद्यपि केचित् पण्डितंमन्या: etc., may be examined in this connection.
- 6. This can be deduced from the 28th and 21st verses of the first kānda of Sanmati-prakarana etc., quoted by him on pp. 52 and 53.
  - 7. Cf. his own remark expressed in the following verse (pt. I, p. 19):—
    "सङ्क्षिप्तविस्तीर्णस्विप्रवोधैः, पूर्वेर्मुनीशैर्विष्ठतेऽपि शास्त्रे।
    यातुं पथा वाच्छति मध्यमेन, बुद्धिमेदीया परिपेलवाऽपि॥ ३॥"

commentator's. But these do not seem to include Sarvārthasiddhi or any of the two Vārtikas above described. Sarvārthasiddhi is no doubt an earlier work; the Vārtikas, on the other hand, may have been the achievements of contemporaries but none of these seems to have been noticed by Siddhasena Gani.¹ Otherwise it will be a very great puzzle to solve as to why he did not attack any one of them, when he has gone to the very length of reviewing and severely criticising the different readings and opinions of earlier scholars even of his own school of thought and when he is in no way second to Pūjyapāda in his zeal for the dogmatics. At times one comes across passages where this commentary and Tattvārtharājavārtika have used almost the same phraseology. But this can be accounted for, by supposing that both must have got the same source to refer to.

Marginal notes collected together at the end of each part will serve as a specimen to show the quality and variety of topics ably handled by Siddhasena. His proficiency in the Agamas needs no proof; for, the commentary has properly and profusely quoted them. That he is expert even in Mathematics is borne out by the fact that not only has he expounded the mensuration-formulæ given in the bhāṣya (pt. I, p. 258), but, he has even challenged the Mathematical knowledge of Umāsvāti. See p. 252 of the first part. That he does not ignore even a slight mistake is a fact which is evident from the remark he has made on p. 308 of the second part. Judging from the importance and the voluminous size of this work

- 1. A similar remark perhaps holds good in the case of the author of the Vartikas.
- 2. ये त्वेतद् भाष्यं etc., (pt. I, p. 321) may be looked upon as a refutation of the ideas expressed in these two. If so, it is an exceptional case.
  - 3. Vide p. 321.
- 4. In this connection one may refer to the following pages of the first part:—29, 34, 48, 53, 78, 85, 99, 101, 111, 118, 140, 141, 146, 149, 152, 154, 156, 167, 169, 170, 175 etc.
- 5. Occasionally, we find passages where the Digambara version is criticised e. g. अपरे निद्वांसी पुनर्वि......सूत्राण्यधीयते (pt.I, p. 261), अपरे सूत्रद्वय....जीवाश्च (pt. I, p. 320), अन्ये पठिनत सूत्रं (pt. II, p. 101).
  - 6. As an instance may be pointed out नित्यप्रजल्पितवत् on p. 321 (pt. I).
- 7. As a corroborative evidence may be cited the fact that this work has been quoted by Śrī Vinayavijaya Gani in Lokaprakāśa (canto III, v. 55 f., v. 104 f. v. 706 f. v. 749 f. etc.), the encyclopædia of Jainism. A portion of the commentary (pt. I, p. 137) is inexplicable; so says the encyclopædist in Bhāvalokaprakāśa (v. 94 f.).

I thought of preparing an 'index of technical words. I did carry out a part of the spade-work in this direction, but the circumstances being not quite favourable, I had to give up this attempt for which I might crave the indulgence of the learned readers.

# The commentary having a 'joint authorship:-

This is also a commentary of the Śvetāmbara school. It, too, elucidates the bhāṣya along with the sūtras; in other words, like the preceding, it is bhāṣyānusārinā. The Āgamas and the āgamika traditions are more authentic than the conclusions arrived at logically, is the view shared by this commentary, too. The extent of this commentary is practically half of the preceding and even then it is not a work of one author. The first five chapters and a half are commented upon by Śrī Haribhadra Sūri, whereas the remaining four chapters and a half by Śrī Yaśobhadra Sūri.

It seems to have been mamed as \*Dupadupikā, the meaning of which I fail to grasp. From the \*puspikās it can be inferred that it is an epitome of some bigger commentary. Pandit Sukhlal is inclined to take this to be Siddhascna's commentary above referred to; for, as he says, it contains everything that is in the shorter commentary and that there is a very great resemblance of phraseology. However, there is at least one point that may go against this assumption as he himself points out. If we examine the commentaries of V, 29, we find that both have different bhāsya-pāthas clucidated; the smaller commentary does not even record the statement of the bigger as a difference of opinion.

<sup>1.</sup> An alphabetical (akārādi) index of technical words occurring in the sūtras (Das alphabetiche Verzeichnis der sūtras) has been published in Z. D. M. G., vol. 60 (pp. 545-551). This is reproduced in the sacred books of the Jainas vol. II, pp. XXI-XXV. Mr. Motilal Lādhājī, too, has published on a smaller scale a list of technical words occurring in the sūtras and the bhāsya as well, in his edition of सभाष्यतस्वार्थाधिगमस्त्राणि on pp. 35-28.

<sup>2.</sup> This is a feature not at all uncommon in the history of Sanskrit literature. A parallel instance is furnished by  $K\bar{a}dambar\bar{i}$  which is written by  $B\bar{a}\eta a$  and his son Bhusanabhatta. As another example may be cited  $A\eta ubh\bar{a}sya$ , the joint production of  $Sr\bar{i}$   $Vallabh\bar{a}c\bar{a}rya$  and his son Vithalesa.

<sup>3.</sup> Its measure comes to 11,000 verses.

<sup>4.</sup> Cf. the name of the last portion of Kumūrila's commentary to Jaiminiya sūtra.

<sup>5.</sup> They are as under:-

<sup>&#</sup>x27;' हरिभद्रोद्धृतायां दुपदुपिकामिधानायां'' and '' हरिभद्राचार्यप्रारध्यायां दुपदुपिकामिधानायां तस्यामेवान्यकर्तृकायां ''.

On closer examination the *Pandit* says that the *bhāṣya-pāṭha* resorted to by the smaller commentary does not deserve the name of the *bhāṣya* but seems to be an expression borrowed from some other source written by an able pen of a logician. As I have not got the splendid opportunity of completely studying this smaller commentary I cannot form any definite opinion. But, if we are to attach the desirable importance to the tradition that a major portion is the work of the erudite scholar *Haribhadra Sūri*, well-known as *Yākini-mahattarā-sūnu*, we cannot tolerate the idea that he would borrow from the bigger commentary here referred to, as it will be quite inconsistent with his scholarship, etc. Furthermore, we do know for certain that there are at least five Śvetāmbara commentaries in sight of Siddhasena Gaṇi. So, there is a great likelihood that the smaller commentary is based upon any one of them, which may have been a source for the bigger also.

## The 363-heterodox schools of thought-

Samyaktva or right faith and mithyātva or perverse faith are the criterions to know whether an individual is a Jaina or a non-Jaina. The non-Jainas are classified under two heads according as their wrong notion is simply due to (1) ignorance, prepossession, or prejudice and (2) deliberate misunderstanding or perverted knowledge. The latter class of people known as abhigrhīta-mithyātva is further subdivided as (1) the 'ajñānikas, (2) the kriyāvādins, (3) the 'akriyāvādins and (4) the 'vaineyikas. Each of these subdivisions is of various types, viz., the 1st of 67 types, the 2nd of 180, the 3rd of 84, and the 4th or the last of 32. Thus, on the whole we have 5363 kinds of schools of thought or

<sup>1.</sup> Cf. the Agnostic school. 2. Cf. the pure metaphysicians. 3. Confucianism may be studied in this connection.

<sup>4.</sup> Cf. Uttaradhyayana XVIII, 23 and Sütrakṛtanga X. 12.4 f. etc.

While interpreting these Dr. Barua has remarked that "in contradiction to his own system called Kiriyain or Kiriyāvida (the doctrine of free-will activity, Dynamism), Mahavira as his disciples tell us, broadly divided the philosophical views of his time into three groups—(1) Akiriyain, (2) Annānain, and (3) Vinayain. Buddha's division into (1) Sakkāyaditihi, (2) Vicikiecha, and (3) Silabhatain is almost identical, as we shall see with that of his predecessor."

<sup>5.</sup> In Buddhism, too, are recorded 63 different sects; out of them all except one are opposed to the Buddhist tenets. See Suttanipata, sabhiya-sutta, v. 29. Cf. "यानि च तीण यानि च सिंह" and the oft-quoted expression "द्वासिंह दिक्षातानि"

See also Brahmajala sutta of Dighanikaya.

Very little is however known about each of these sects; but, we come across the six famous founders of schools who are styled by the Buddhists as the six heretics or sophists. They are (1) Pūrana Kassapa, (2) Makkhali Gosūla, (3) Ajita Kesa-Kambala, (4) Pakudha-Kaccūyana, (5) Saūjaya Belatthaputta and (6) Nigantha Nūtaputta. Of them, the last is rightly identified by Prof. Jacobi and Dr. Hoernle with Lord Mahāvīra.

iphilosophical tendencies (if worded very mildly), all alien to the nature of Jainism and mentioned as current at the time of Lord Mahāvīra.

The following are the Jain sources dealing with them:-

(1) <sup>2</sup>Dṛṣtivāda, (2) <sup>8</sup>Sūtrakṛtānga, (3) Sthānānga, (4-5) its niryukti and its commentary, (6) Sīlānka's commentary to Acārānga, (7) Sanmati-prakarana, (8) Siddhasena Gani's commentary to Tattvārtha (pt. II, pp. 100-101 122-123), (9) Nayacakra, (10) Anekāntajayapatākā, (11) Syādvādaratnākara, (12) Pravacanasāroddhāra, (13) Tarkarahasyadīpikā, (14) Tattvārtharājavārtika and (15) Tattvārthaślokavārtika.

From considerations of space we cannot dilate upon the characteristics of each of the \*363 schools; so, we shall mainly restrict ourselves to the examination of one of the four main groups and the names of most of their Sūris referred to in this edition on pp. 100-101, and 123, by comparing them with those in the \*Buddhistic literature, etc.

# Akrivāvādins-

In the Sthānānga (IV, 4) 'eight classes of thinkers are alluded to under the name of the Akriyāvādins, viz., (1) Ekkāvādins or Monists,

- 1. About the importance to be attached to the study of these philosophical tendencies from the records of the Jainus and the Bauddhas, the reader is referred to the remarks expressed by Prof. Jacobi in his introduction to S. B. E. (vol. XXVII) and by Dr. Rhys Davids in "Buddhists India" (pp. 163-164). See also Dr. Schrader's "Uber den stand Indischen Philosophi zur zeit Mahaviras und Buddhas", Strassburg, 1902.
  - 2. See the interpretation of this as given in Siddhasena's com. (pt. I, p. 91).
- 3. This angu is mainly concerned with dravyānnyoga—the observation about soul, matter, etc.,—a subject which forms a part and parcel of Abhidhammapitaka), a Buddhistic canon. Samavāya (p. 109) furnishes us with the list of the subjects treated in this angu. Nandīsūtra, too, gives the same information but instead of Caranakaranprarūpaņā there occurs the phrase jinaprajūaptabhāva. Tattvārtharājavārtika seems to differ from these; see p. 51.
- 4. In the Mahābhārata, in Sānti-parvan (ch. 364, v. 10-16) we come across a passage where at least 15 different ways are mentioned, each of which was regarded in the Brahmanic circles as good as any other for the attainment of liberation.

The Aśvamedhāparvan has one adhyāya viz., the 49th in the course of which (v. 2-15) as many as 44 different schools of ways of thinking are referred to. For the no. of ch. and v., see the Kumbhakonum edition.

- 5. Vide Ratana Sulta, Dhammasangani, 1002 etc.
- 6. In the Brahmajāla Sutta (Dighanikāyu, I, 12-39) we come across the same method of classification. Omitting the Hel-wrigglers or Sceptics (Amara-vikkhepakas), Lord Buddha mentions (1) Sāssatavādins or Eternalists, (2) Ekacca sāssatavādins or Semi-eternalists, (3) Antānantikas or Extensionists, (4) Adhicca-samuppannikas or Fortuitous Originists, (5) Uddham-āghatanikas or Eschatologists including Samīvādins, Asamīvādins, and Nevasamī-nasamīi-vādins, (6) Ucchedavādins or Annihilationists and (7) Dithadhamamma-nibbānavādins—the Sensualists or Positivistic Hedonists, Cf. the commentary to Kathāvatthu (p. 6).

Theists and Monotheists, (2) Anikkavādins or Pluaralists, (3) Mitavādins or Extensionists, (4) Nimittavādins or Cosmogonists, (5) Sāyavādins or Sensualists, (6) Samucchedavādins or Annihilationists, (7) Niyavādins or Eternalists, and (8) Na-santi-paralokavādins or Materialists.

Siddhasena Gani mentions the following six types of Akriyāvāda, each considered from the subjective and objective points of view in connection with each of the seven tattvas viz., jīva, etc.:—

(1) Kāla-vāda, (2) Īśvara-vāda, (3) Ātma-vāda, (4) Niyati-vāda, (5) Svabhāva-vāda, and (6) Yadrcchā-vāda. That is to say:—

| Jīva<br>Ajīva<br>Asrava<br>Samvara<br>Bandha<br>Nirjarā<br>Mokṣa | }-Sva and | para -{ | Kāla<br>Īśvara<br>Ātman<br>Nīyati<br>Svabhāva<br>Yadṛcchā |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 7                                                                | × 2       | × 6     | = 84.                                                     |

Śākalya-

Our commentator has not given any details about Śākalya; so the identification is more or less a matter of speculation. Perhaps he is to be identified with the author of Rgvedapadapāṭha. He seems to be the very teacher mentioned in Aitarcya-Āranyaka. There is also a grammarian of this name as is seen from Aṣṭādhyāyī (6-1-127; 8-3-19; 8-4-51). Kuthumi—

He is an author of the Smṛli mentioned by Aparārka (p. 548). Kauthuma is a name of a school of the Sāmaveda.

<sup>1.</sup> See Dr. Schrader's "Indischen Philosophic" pp. 54-57.

<sup>2.</sup> A similar classification is met with in other works e. g., Sūtrakṛtūnga (I. 12.11,) and Acārānga-tīka by Śrī Śīlānka Sūrī. Švelāšvatara Upuniṣad (I. 2) gives all these except the ātmavāda; in its place it has puruṣa-vāda and has one more viz., bhūta-vāda. Aśvagoṣa, in his Saundarānanda kāvya (XVI, 17) adds to these pra-kṛti-vāda. Cf. Buddhacarita, IX. The text of Suśruta (ed. Calcutta, p. 256) refers also to pariṇāma-vāda. Cf. Bṛhat Sainhita, I. 7. The Mahābodhi Jātaka (no. 528) gives them as ahetu-vāda, issara-kāraṇa-vāda, pubbekata-vāda, uccheda-vāda, besides khatta-vijja-vāda. Cf. the same in Aryaśūra's Jātakamālā. See also Anguttara nikāya, I. p. 173. Cf. Tattvasaṅgraha which is busy with several parīkṣās like prakṛti-parīkṣā, īšvara-parīkṣā, etc.

<sup>3.</sup> The popular belief is that Samaveda has two divisions: (1) Kauthuma and (2) Ranayaniya.

The Sāmhitā of the Kauthamas has been edited and translated by Th. Benfrey. Leipzig, 1848 and by Sāmaśramin, Bibl. Ind. 1871 ff., whereas that of the Rānayaniyas by J. Stevenson, London, 1842.

### Rānāyana-

He seems to be the same as the founder of a school of Sāmaveda.

Katha (Kanva?)—

Dr. Schrader reads  ${}^{1}Kanva$  for Katha and seems to identify him with the founder of a school of  $V\bar{a}jasaneyin-Samhit\bar{a}$ .

## Madhyandina-

The fourth section ( $Br\bar{a}hmana$ ) of the  $Brhad\ \bar{A}ranyaka$  is called the  $Purusa-vidha-Br\bar{a}hmana$  by the  $M\bar{a}dhyandinas$  named after their master. There are two recensions of the  $V\bar{a}jasaneyin-Samhit\bar{a}$ , that of the  $M\bar{a}dhyandina$  and that of the  $K\bar{a}nva$ -school, which, however differ very little from each other.

## Pippalāda—

"Pippalāda, here referred to, is identified by Dr. Barua as the venerable sage mentioned in the Praśnopaniṣad, a contemporary of Sukeśas Bhāradvāja, Śaivya Satyakāma, Sauryāyanin Gārgya, Kauśalya Āśvalayana, Bhārgava Vaidarbhi and Kabandhin (or Kakud) Kātyāyana, the six seekers after truth, who put to him questions one by one, as Ālharvanika, the compiler of a recension of Atharva Veda, and as the historical founder of the Sānkhya philosophy.

# Bādarāyana—

Bādarāyana is looked upon as the traditional author of the Brahma-Sūtras. A tradition at least a thousand years old identifies him with Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa, the son of Parāśara and Satyavatī and the reputed author of the Mahābhārata. He is quoted in the Jaiminiya Sutras (I. 1.5; V. 2.19 etc.). There is another Bādarāyana mentioned as the author of a Smṛti. 4

# Svistakrd-

## Dr. Schrader considers this name as fantastic.

<sup>1.</sup> See "History of Dharma Sastra" by P. V. Kane M.A. LL.M. There is a grammarian also of this name. See Dr. A. C. Burnell's work styled as "On the Aindra School of Sanskrit Grammarians" (p. 32.)

<sup>2.</sup> From an etymological speculation about his name we may consider him as one fond of eating *pippala* fruit, just as *Kaṇāda* is assumed to be an eater of *kaṇā* (the particle of rice).

<sup>3.</sup> This may have a reference to the physical deformity or to the lesser degree of the brain-power or intellect since this word implies a headless trunk.

<sup>4.</sup> See "History of Dharma" p. 714.

### Anikātvāvana-

Dr. Schrader mentions Aitikayana instead of this and identifies him as a teacher of Karma-mīmāmsā.

### Jaimini-

He is the celebrated founder of the school of *Karma* philosophy or the *pūrva-mīmāmsā*. He has interpreted *Upaniṣad* text and has expressed his views as to the nature of the soul after liberation. He is referred to in the following *Vedānta sūtras*:—

I. 2.28; I. 2.31; I. 3.31; I. 4.18; III. 2.40; III. 4.2; III. 4.18; III. 4.40; IV. 3.12; IV. 4.5 and IV. 4.11.

He is the author of *Smṛti-mīmāmsā* and denies independent authority of *Kalpasūtras*.

### Marīci---

Dr. Schrader reads Marīci and Kumāra together and identifies him with the grandson of Lord Rṣabha. We find a sage <sup>1</sup> Marīci by name relied upon as an authority by Aparārka Smṛti-candrikā, etc., on Ahnika etc. There is a work entitled Marīci-smṛti.

## Kapila-

From the concluding verse of the  $S\bar{a}nkhya-k\bar{a}rik\bar{a}$ , the first systematic exposition of the  $S\bar{a}nkhya$  dualism, we learn that Kapila is one of the foremost renowned teachers of this philosophy, the other three being Asuri,  $Pa\tilde{n}ca\acute{s}ikha$  and  $I\acute{s}varakrsna$ .

The traditional author of the Puruṣa-sūkta of the Rg-veda, attested by Mudgala Upaniṣad as the starting point of the Sānkhya system is Nārāyaṇa or Kapila.

In the Śvetāśvatara Upaniṣad Kapila is regarded as the wise son of Brahman. This agrees with the legend in Śānti-parvan where he is described as the Mānasa-putra (the mind-begotten son) of Brahman. In the Bhāgavata-purāṇa (at the end of book III), he is mentioned as an incarnation of Viṣṇu.

# Ullaka (Ulūka)—

Dr. Schrader reads Ulūka and identifies him with Kanāda, the founder of the Vaišeṣika system. Māṭhara-vṛtti on kārikā 71 mentions Ulūka?. The Chinese translation of the commentary on the Sāṅkhya-

<sup>1.</sup> See History of Dharmasastra, pp. 230-231.

<sup>2. &#</sup>x27;'तस्माद् भागवोद्धकबाल्मीकिहारीतदेवलप्रभृतिनागतम्, ततस्तेभ्य ईश्वरक्रुणोन प्राप्तम् ''.

 $k\bar{a}rik\bar{a}$  suggests a series of teachers in which after  $Pa\tilde{n}ca\acute{s}ikha$  come Garga and  $Ul\bar{u}ka$ , or perhaps Vodhu, before Varṣa and  $\bar{l}\acute{s}varakṛṣṇa$ .

## Gārgya—

We do not know whom the commentator refers to under this name. He is however identified by Dr. Schrader as a teacher of Sāmaveda, Atharva-veda, grammar, etc. We know of two Gārgyas mentioned in one of the three lists of teachers given in the Brhad Āranyaka Upaniṣad. One of them is the celebrated astronomer who approaches Pippalāda for the solution of a psychological problem whereas the other is designated as Gārgya Bālāki, a contemporary of Yājňavalkya, a towering personality of the Aupaniṣada age.

A  $^2$ grammarian of this name is quoted in the  $^3Nirukta$  (I. 3.12 etc.) of  $Y\bar{a}ska$ , a pre-eminent authority on Etymology.

## Vyāghrabhūti-

Dr. Schrader mentions that he is a grammarian. That there is a grammarian of this name is borne out by the following  $k\bar{a}rik\bar{a}s$ :—

" विन्दतिश्वान्द्रदेशिदि—रिष्टो भाष्येऽपि दर्यते । व्याव्रभूत्याद्यस्येनं, गेह पेद्धरिति रियतम् ॥ १० ॥ रिज, मस्जी, अदि, पदी, तुद, क्षप्, द्धपि, पुपी शिपिः । भाष्यानुक्ता नवेदीका, व्याव्रभूत्यादिसम्मतेः ॥ १९ ॥" —Siddhanta-kaumudi p. 351 (ed. Nirnayasagar, 1915)

Moreover this is corroborated by H. T. Colebrooke; for, in the "Miscellaneous Essays" (vol. II, p. 49) he remarks:—

"The Vārtikas of Vyāghrabhūti and Vyāghrapāda are mentioned by many authors and so is the Dhūtupārāyaṇa."

Vad(d)vali—

In this connection one may refer to the Mahābhārata (XIII, 252). Māṭhara—

It appears that the commentator under this name alludes to Māṭhara, the first commentator of the Sāṅkhya-kārikā of Iśvara-kṛṣṇa. He has been differently dated by different scholars. Haraprasād Śāstri in his chronology of the Sāṅkhya system (J. BORS, 1923, June)

- 1. See "The Heritage of India the Sankhya system" (p. 44) by Dr. A. B. Keith D. C. L., D. Litt.
- 2. There is a grammarian of this name mentioned by Dr. Burnell, a fact supported by Astadhyāyī (8-3-19).
  - 3. See the Nighautu and the Nirukta edited by Dr. L. Sarup, M.A., D. Phil.

places him in the 1st century A.D., and identifies him with *Māṭhara* the minister, a contemporary of *Caraka* and *Aśvaghoṣa*, all belonging to the court of *Kaniska* (A.D. 78-120).

<sup>1</sup>Dr. B. Bhaṭṭāchāryya, M.A., Ph.D., places him before Paramār-tha (A.D. 499-560) as it is supposed that Paramārtha translated his vṛṭti in the 6th century into Chinese, and assigns to him the date cir 500. <sup>2</sup>Dr. S. K. Belvalkar, M.A., Ph.D., endorses practically the same view, but Dr. Keith and the late Lokamānya B. G. Tilak have not endorsed this theory.

The theory that  $M\bar{a}thara$  belongs to a period later than the 8th century is untenable; for, he has been quoted by Kamalasila in his commentary to Tattvasaingraha (v. 14, p. 20 ff.). But it may be admitted that the printed edition of the  $M\bar{a}thara$ -vrtti is not exactly the original work as composed by  $M\bar{a}thara$  but contains many spurious matters.

## Maudgalyāyana—

It is difficult to decide whether he is the very individual mentioned in the *Taittirīya Upaniṣad* (I. 9) to be equated with the one referred to by the commentator or that he is a *Baudha Mogglāna* by name.

#### Kokula-

Dr. Schrader refers to him as Kokkula but fails to identify him.

# Kāntheviddhi-

A patron of  $K\bar{a}ntheviddha$  referred to in  $Ast\bar{a}dhy\bar{a}y\bar{\imath}$  (4-1-81) is so named. But we cannot say for certain whether he is alluded to by the commentator or not.

#### Kauśika-

He is identified by Dr. Schrader as a teacher of Yajur-veda and a translator of Atharva-sūlras. There are two works Kauśika-gṛḥyasūtra and Kauśika-smṛti. Are their authors in any way connected with this? In the Mahābhārata, we find a Brāhmana Kauśika being instructed by Dharmavyādha. Is he the one referred to by the commentator?

#### Māndhanika—

Dr. Schrader names him as Mānthanika but he cannot say who he is. If this name is correct, he may be looked upon as the founder of the doctrine of mantha (mertar) mentioned in the Brhadāranyaka (III. 7-1, VI 3-1). Uddālaka, an earnest seeker of truth and an intense lover of wisdom and father of Śvetaketu is said to have been its original author.

<sup>1.</sup> See Foreword to Tattvasaiigraha (pp. LXXV-LXXVII).

<sup>2.</sup> See "Bhandarkar Commemoration Volume" p. 17: ff.

#### Romaka-

Romaka-Siddhānta, an astronomical work is named after him. But it is doubtful if the commentator alludes to him.

## 1Hāri(ī?)ta—

As Dr. Schrader notes, he must be Harīta. He has composed <sup>2</sup>Dharmasūtra, perhaps the most extensive of all the Dharmasūtras. He belongs to Kṛṣṇa Yajurveda. An individual of the same name is referred to in Māṭḥara-vṛṭti.

## Munda-

As the commentator supplies us with no other information than that he is an akriyāvādin, we cannot come to any definite conclusion about his personage. He may be the teacher of the "Munda-Sāvakas ("disciples of the Shaveling") referred to by Lord Buddha, in the list of religieux given in Anguttaranikāya. He may be the very individual after whom one of the Upanisads is entitled as Mundaka. If so, he is to be identified with Satyavata Bhāradvāja, a Brahmavādin like Pippalāda and perhaps the first to organise a regular war, to make a firm stand against the champions of ancient rites and usages or superstition and mysticism. He distinguished himself even outwardly from them by shaving his hair and beard, a circumstance that may have led to his nickname Munda.

# Āśvalāyana-

Whether the commentator refers under this name to one of six contemporaries of *Pippalāda* or not is a question which may be solved by a historian of more comprehensive intellect. He is however identified by Dr. Schrader as an author of \*Srauta-sūtra.

# Vasistha—

Who this Vasistha was is very difficult to ascertain. A Vasistha is mentioned as Vāsettha in the Tevijja Sutta. One is the expounder of Yoga-Vāsistha-Rāmāyaṇa. To another is attributed the work <sup>6</sup>Vasistha-dharma-sūtra, a work different from Vasistha-smṛti. One is mentioned as a Rṣi, along with Gṛtsamada, Viśvāmitra and others.

- 1. This is also a name of a grammarian mentioned by Dr. Burnell.
- 2. See History of Dharma's astra, pp. 70-75.
- 3. Prof. Rhys Davids conjectures that these were "perhaps some special subdivisions of Jains".
  - 4. See Dialogues of Buddha (vol. II, p. 220).
- 5. Devasvāmin seems to have written bhāṣyas on the Āśvalayana, Śrauta and Gṛḥya sūtras.
  - 6. For its description see History of Dharmasastra, pp. 4, 5, 7 n. etc.

#### Parakara--

Dr. Schrader identifies him as the oldest astronomer. There is a work named <sup>1</sup>Pārāśara-smṛti, whose author I believe is the person referred to by the commentator. There is another individual of the same name, viz., a grandson of Vasiṣṭha. A dialogue is described as having taken place between him and Maitreya, a pupil of Vasiṣṭha.

## Jātūkarna—

Dr. Schrader has the reading  ${}^2J\bar{a}tukarnya$ . His name seems to have been also written as  $J\bar{a}t\bar{u}karni$ . He is an expounder of *dharma* as can be seen from a quotation of  $Vi\acute{s}var\bar{u}pa$  on (Yaj, I. 4-5). It appears that he has composed a  $s\bar{u}tra$  work on  $\bar{a}cara$  and  $\acute{s}r\bar{a}ddha$ .

#### 4Vālmīki---

By him the commentator seems to mean the celebrated author of the  ${}^{5}R\bar{a}m\bar{a}yana$ .

## Romaharsani(?na)--

As a writer of four fundamental  $Pur\bar{a}\mu a$ -samhitās, we notice the name of  $S\bar{u}ta$  Romaharṣaṇa, along with those of his three pupils who collaborated with him. The name Lomaharṣaṇa (or Romaharṣaṇa) is explained etymologically in the Vayu-purāṇa as "one who, by his beautiful narrations, causes the hair (loman) on the bodies of the hearers to stand on end with joy (harṣana).

# Vyāsa—

Vyāsa is the illustrious author of the "Mahābhārata.

# Ilāputra—

The two repics as well as the several Purāṇas tell us that Ila, a son of Prajapati Kardama and the king of the Bahlika country was turned into a woman and passed by the name of Ilā, and when in this condition had a son Purūravas, by Budha, the son of Soma, the moon-god. Is he the individual referred to by the commentator?

- 1, 3. See History of Dharmasastra, pp. 190-196 and pp. 119-120.
- 2, 4. One of the grammarians bears this name as pointed out by Dr. Burnell.
- 5, 6. Cf:-

"जं इमं अण्णाणिएहिं मिच्छिदिहीहिं सच्छंदबुद्धिमङ्बिगिष्पयं, तं जहा-भारहं रामायणं भीमसुरुक्कं कोडिल्लयं घोडयमुहं सगडभिद्धां कष्पासिअं णागसुहुमं कणगसत्तरी वेसियं वहसेसियं बुद्धसासणं काविछं लोगायतं सिहयंतं माठरपुराणवागरणनाडगाइ।"

-Anuyogadvāra sūtra, 41.

7. Sec Rāmāyana VII, 87,3.

## Aupamanya-

In place of this name Dr. Schrader has mentioned <sup>1</sup>Aupamanyava, who is identified by him as a teacher of Sāma-veda. This seems to be the correct name. Dr. Burnell looks upon him as the same individual Aupamanyava of the old school (prācīna-śālā) mentioned in the Chāndogya Upaniṣad (V. II. 1-4) as a contemporary of Pauluṣī Indradyumna, Sārkarākṣya, Budila-Aśvataraśvi, Aśvapati Kekaya and <sup>2</sup>Uddālaka.

#### Candradatta-

If the former is Aupamanyava, this ought to be Aindradatta, ca being mistaken for va, the mistake having arisen, on the mātrās being worn out. Dr. Schrader reads Indradatta in this place.

## Dharmakīrti—

One of the most important features of this commentary to *Tattvārtha* is that it mentions a large number of philosophers, some of whom we have dealt with in the preceding pages. Out of others we shall commence with *Dharmkīrti* who is referred to along with his work *Pramānaviniścaya* by the commentator in pt. I, p. 397. He is mentioned several times in *Tattvasangraha* (pp. 7; 568; 857). *I-Tsing* who travelled through India during A.D. 670-695 has also mentioned him. He was a contemporary of *Kumārila* as well as of the famous Tibetan king *Sron san gam po* (620-698). He, though a Brahmin by birth, was converted to Buddhism and became a pupil of *Dharmapāla* who retired in 635 A.D., when Śīlabhadra, the teacher of *Hiuen Thsang* succeeded him. It appears therefore probable that he belongs to the first half of the seventh century.

In China he is known as the author of the revisor of the celebrated work  $Vajras\bar{u}ci$ , the authorship of which is generally attributed to  $A\dot{s}vagosa$ . This work as revised y  $Dharmak\bar{t}rti$  was translated into Chinese between A.D. 973 and 981.

### Vasubandhu-

Vasubandhu is twice quoted with the nick-name  $\bar{A}misagrddha$  by the commentator on p. 69 (l. 1 and l. 29.) He seems to be the same  $Vaibh\bar{a}sika$  teacher (born in  $Gandh\bar{a}ra$ ), who was later on converted to  $Yog\bar{a}c\bar{a}ra$ , by

<sup>1.</sup> This is a name of one of the grammarians mentioned by Dr. Burnell. He is quoted in the Nankta (1, 1; 11, 2, etc.)

<sup>2.</sup> See "A bistory of Pre-Buddhistic Ind. phil. (pp. 124-142)."

<sup>3.</sup> See "I. Tsing's travels" (p. 181.)

<sup>4.</sup> For the list of his nine works prepared by Dr. S. C. Vidyabhusana on the strength of the Tibetan translations see *Indian Logic* p. 124 or the foreword of Tattvasangraha (p. LXXXI).

his illustrious brother Asanga, pupil of Maitreyanātha. He was a contemporary of the two Vaibhāṣika teachers Sanghabhadra and Manoratha. He has written a number of works as the Chinese Tripiṭaka informs us. He died at the age of 80. His date is differently assigned by eminent scholars. Sir V. A. Smith, M. Peri and Dr. Bhaṭṭāchāryya place him between 280-360 A.D.; some however point out that he flourished between 420 and 500 A.D.<sup>2</sup>

# Date of Śrī Siddhasena Gani-

At the end of the commentary there is a colophon which supplies us with the first hand information about the commentator Siddhasena as it is a piece of his own work. From this we learn that he is a pupil of Bhāsvāmin, pupil of Simhasūra, pupil of Dinna Gani Ksamāśramana, There is neither the date of this commentary mentioned nor is the date for any of his predecessors, finally settled. Furthermore, there is no other work definitely ascribed to him and universally accepted which may help us in solving the problem of his date. Of course, Pandit Sukhlalidentifies him with Gandhahastin referred to by Śrī Śīlānka Sūri of the ninth century in his commentary to  $\tilde{A}c\tilde{a}r\tilde{a}nga$  (pp. 1 & 82) and also referred to by Śrī Abhayadeva Sūri in his commentary to Sanmatit brakarna (pp. 595 & 651). He opines that the unavailable commentary from which Śīlānka borrows is one of the other works of this brilliant scholar. As the work is unavailable, nothing can be gained thereby. Moreover Himavanta pattāvalī of which the Guiarati translation is published by Pandit Hiralal Hansarai goes against this statement. We have therefore to rely upon internal evidence viz. the names of bauthors and works

<sup>1.</sup> For the names see the Foreword of Tattvasaigraha (pp. LXIX-LXX).

<sup>2.</sup> See Early History of India by V. A. Smith p. 329 (3rd. edition).

<sup>3.</sup> If he can be identified with Simha Sūri, the commentation Srī Mallavā-din's Nayacakra (Dcūdaśūra) it may be inferred that this commentary must have been composed in the seventh century.

<sup>4.</sup> If we are justified in inferring from the second stanza of the colophon that *Dinna Gam*, the third predecessor of our commentator flourished in or about 980 *Vira* era (454 A. D.), the date of redaction of the canon or codifying of the *pravacana*, we may surmise that he could not have lived earlier than the seventh century, since he flourished three generations later.

<sup>5.</sup> Is  $\overline{A}$ ryaganga referred to on p. 169 the same as the fifth nihnava Ganga who flourished 228 years after  $V\overline{i}$ ra's liberation?

<sup>6.</sup> Siddhiviniscaya and Srstipariksā are quoted on p. 37 (pt. I.)

I do not think that it is possible to equate this Siddhiviniścaya with that of Akalankadeva, commented upon by Anantavīrya.

requotations found in this commentary to Tativārtha. On p. 397 (pt.1) we find Śrī Dharmakīrti referred to with his work Pramāṇaviniścaya. This is a Buddhistic scholar of the seventh century; so, it may be inferred that Siddhasena's date does not go ahead of the seventh century. Moreover, Haribhadra Sūri's commentary Nandīsūtra seems to have been noticed by him in case we can rely upon the following observation of Śrī Ānandasāgara Sūri made by him in his introduction (p. 5) to Yogadṛṣṭisamuccaya:—

"श्रीमित्सिक्सिनगणयस्तु द्वितीयाध्यायवृत्तौ सञ्ज्ञांच्याख्यावन्तो व्याख्यां उपवर्णितवन्त श्रीनन्दीसृत्रीयां हारिभद्गीम्।"

Before concluding this introduction I may make one point clear that herein I have cited the views of different scholars pertaining to various subjects treated in Tattvartha, etc., but have not subjected them to critical examination; for, firstly, any actual commissions or omissions can be easily improved upon by referring to the corresponding passages of the text or those of commentary, and secondly, I have neither the desire nor the energy to enter into controversy with the learned opinions especially when they are more or less of a subjective character, and even if granted that I have the energy and the ability to do so this is not the place to deal with these and other allied questions in the thorough manner they deserve. So it now remains to express my sense of gratitude to those whose works have been of material help to me in the execution of this introduction. Foremost, among such obligations is that of Pandit Sukhlāl whose paricava to Tattvārtha gave me an impetus to write this introduction. It may be said to his credit that he has made a free and fair use of the printed forms of this second part (pp. 1—356) supplied to him by the publisher after consulting me. Nextly I am indebted to Dr. Seal. the learned savant of India. I have to thank the editor of The Jaina Gazette, a make the which I have found interesting and instructive.

<sup>1.</sup> In this connection may be examined "यथा हि वर्षति" etc. on p. 232 (pt. I) and "स्मत्तिश्चिकाणामण्डादशनिकाय" on p. 123 (pt. II).

It the 18 Buddhistic nikāyas mentioned here refer to the 18 schools or sects of the Hīnayāna Buddhists, it will not be fruitless to consult Dīpavamśa (Ch. V. 39-48), Mahāvamśa (Ch. V.), Mahābodhivamśa and the commentary on Kathāvatthu. Even the article "The sects of Buddhists" by J. W. Rhys Davids published in J. R. A. S., July, 1891 (pp. 409-422) and pointed out to me by my friend Prof. R. D. Vadekar may be studied in this connection, as it throws light even on the relationships etc. of these sects.

In fine, this introduction professes to be no more than a very brief outline of Indian thought which after all is "an extraordinary mass of material which for detail and variety has hardly any equal in any other part of the world." It has no pretensions to completeness in any sense of the term. I am conscious that in surveying even the vast field of 'Jainism, much of interest is left untouched and still more what little has been given is only very roughly sketched in. It 'attempts to give such a general statement of the main results as shall serve to introduce the subject to those to whom it is hardly known and awaken if possible in some measure that interest for it to which it is justly entitled. It may not be too much to hope that the imperfections of the present attempt will act as a stimulus to those whose better and more competent efforts will supersede it, owing to their special aptitude for and absolute devotion to this branch of knowledge.

To eminent scholars of <sup>3</sup>philosophy who will surely be inclined to peruse this monumental work and who, while doing me the honour of reading my introductions may be impressed with the inevitable discrepancies and defects, I can only pray in the following words of the versatile genius  $\hat{Sri}$  Hemacandra  $S\bar{u}ri$ :

"Pramāṇasiddhāntaviruddham atra Yat kiñcid uktam matimāndyadoṣāt Mātsaryam utsārya tad āryacittāḥ Prasādam ādhāya viśodhayantu."

Bhagatwadi, Bhuleshwar BOMBAY

H. R. KĀPADĪĀ.

A SLIP. P. 65, 1. For words of the versatile read words of Malisena, the author of Syādvādamanjari, a commentary of Anyayogavyavachedadvātrins ikā of the versatile.

- 1. Jainism of which perfect freedom is the promise and perfect semi-control and full responsibility are the first commandments is not only chose souls who chance to be born in a Jaina family. It is for all man-kind. It is for more. It is for all living beings. There is nothing living in the Universe for which the great voice of the Lord did not throb in sympathy, enlightenment and inspiration.
- 2. It is at present imperatively necessary for several reasons that something should be attempted, even if success be doubtful and this must be my excuse for the present attempt.
  - 3. Cf.

"How charming is divine philosophy,
Not harsh and crabbed, as dull fools suppose,
But, musical as is Apollo's lute,
And a perpetual feast of nectared sweets,
Where no crude surfeit reigns."

-Comus 11. 476.480.

#### A NOTE

It appears that in some places e. g. pp. 85, 249 and 317 (pt. I), are cited within brackets, in the body of the edition, works of a later origin than the commentary. This is likely to convey to a reader the wrong impression of their being original sources; as a matter of fact, they are there referred to as supplying the same quotations, and so they ought to have been mentioned in foot-notes.

H. R. KAPADIA

A facility

# श्रेष्ठिदेवचन्द्र-लालभाइ-जैनपुस्तकोद्धारग्रन्थाक्के— वाचकवर्यश्रीउमास्वातिसंदृब्धस्य स्वोपज्ञभाष्ययुतस्य तत्त्वार्थाधिगमसूत्रस्य श्रीसिद्धसेनगणिकृतायां व्याख्यायां

# ॥ दितीयो विभागः॥

->>>0666

अथ षष्ठोऽध्यायः ६

भा०—अत्राह्-उक्ता जीवाजीवाः । अथास्रवः क इत्या-अध्याय-सम्बन्धः स्रवप्रसिद्धयर्थमिदं प्रेक्रम्यते ॥

टी०—अन्नाह्—उक्ता जीवाजीवा इति सम्बन्धः । अत्र—एतिसमन् जीवाजीवा-दिपदार्थसप्तके प्रकृते जीवाश्राजीवाश्च द्रव्यतः पर्यायतश्च स्थित्युत्पत्तिप्रलयस्त्रभावा व्याख्याताः। अथ तयोरनन्तरोहिष्ट आस्रवः क इति, प्रश्नपरिसमाप्तौ इतिशब्दः । क आस्रव इत्येव मन्यते प्रष्टा । वस्तुतश्चेतनाचेतनलक्षणजीवाजीवपदार्थद्वयसद्भाव एव । आस्रवस्तु यदि जीवोऽथापि जीवपर्यायः सर्वथा जीव एवास्तु । अथाजीवस्तत्पर्यायो वा तथा सति अजीव एव । नापि चेतनाचेतनव्यतिरेकि पदार्थान्तरमस्तीति, अतः स्वरूपं पृच्छति—कोऽयमास्तव इति । आचार्यस्तूभयविशिष्टमास्तवं चेतिस निधायाहात्र—आस्रवमसिद्धयर्थ-मिदं प्रक्रियते ॥ अत्र जीवादिपदार्थसप्तकं जीवाजीवाविभधाय लक्षणविधानाभ्यां प्रैधानाधिकारिका(?)भ्यामास्त्रवप्रसाधनार्थमिदं प्रस्तूयते । अथवा अत्रेत्यध्यायामिसम्बन्धः । अत्र—अध्याये आस्रवो विचार्यते—स्वरूपेणाख्यायत इत्ययमिप्रायः सूरेः । आस्रवः-कियाविशेषः । स चात्मकायाद्याश्रयो न जीवो न जीवपर्यायः केवलः, न वाऽजीवो नापि तत्य-यायः, उभयाश्रयत्वात् । न च पदार्थान्तरं जीवाजीवाभ्यामतो भेदेनास्रवस्वरूपमिदं लक्षणविधानाभ्यां व्याख्यातुं प्रक्रियते—

# सूत्रम्-कायवाकानःकर्मयोगः ॥ ६-१ ॥

टी०—ननु चायमसङ्गतार्थः सम्बन्धोऽन्यस्मिन् प्रस्तुतेऽन्यस्य व्याख्येयत्वेनोपन्या-साद्,आस्रवसम्बन्धमिभधाय योगः सूत्रेणोपन्यस्त इति । उच्यते--आस्रवः योगशब्दे हेतुः प्रतिज्ञातः, स एव च व्याख्यायते, किन्तु तम्याख्यानपैरिकरार्थे योगो-पन्यासस्तन्मूलत्वादास्रवस्येति । अथवा पश्चमाध्यायपर्यन्ते सूत्रेऽभि-हितं—योगस्तु परस्ताद् वक्ष्यते । स चायं योगः कायादिभेदः, तत्प्रणाहिकयैवास्रवस्वरूपनिह्न-

१ 'प्रक्रियते' इति घ-टी, पाठः । २ 'प्राधान्याधि' इति ग-पाठः । ३ 'परिपाकार्थं' इति ग-पाठः ।

पणिमृति । एतदुक्तं भवति-आस्तां तावदर्थन्याख्याऽसौ सांन्यासिकी, इदमेवाभिधानमनिर्धाः रितार्थं न प्रतिपत्तुग्रुत्सहामहे योग इति । किंस्वरूपो योगः ? कतिप्रकारो वेत्याह—कायवा-बानःकर्म योग इति । कृतद्वन्द्वानां कायादीनामात्मनः क्रणानामभूदश्वतीनां कर्मपदेन्

सह षष्ठीसमासः । कर्म व्यापारः क्रिया चेष्टेत्यनर्थान्तरम् । एतत् कर्म

योगस्यार्थः कायादिसम्बन्धि यथासम्भवं योग उच्यते, वीर्यान्तरायक्षयोपशमज-

वेष्टाशक्तिसामध्यादिशब्दवाच्यः । अथवा युनत्तयेनं जीवो वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितं पर्यायमिति योगः । स च कायादिभेदात् त्रिविधः । साधकंगमनादिभाषणचिन्तास्वात्मनः । तत्र कायः --शिरां आत्मनो वा निवासः पुद्गलद्रव्यघितः स्थिवरस्य दुर्बलस्य वाध्वालम्बनयष्टि-कादिवद् विषमेषूपप्राहकस्तद्योगाज्जीवस्य वीर्यपरिणामः -शिक्तः --सामर्थ्यं काययोगः, यथाऽ-विसम्पर्काद् घटस्य रक्ततापरिणामः तथाऽऽत्मनः कायकरणसम्बन्धाद् वीर्यपरिणतिः, तथाऽऽत्मयुक्तकायायत्ता वार्व्यगणायोग्यस्कन्धा विस्वज्यमाना वाकृतकरणतामापद्यन्ते । अनेन च वाकरणेन सम्बन्धादात्मनो यद् वीर्यसम्बन्धा विस्वज्यमाना वाकृतकरणतामापद्यन्ते । अनेन च वाकरणेन सम्बन्धादात्मनो यद् वीर्यसम्बन्धा न मापकशक्तिः स वाग्योगः सत्यादिभेदाचत्रिविधः । पुद्रलाश्च वस्तुतो न सत्यादिभेदभाजः, किन्तु ज्ञानमेव सत्यादिभेदमुच्यते तद्यवहारो वा, तथापि तद्वलाधानसाधकतमत्वाद् वागपि सत्यादिभेदेनोपचर्यते । तथाऽऽत्मना शरीरवता सर्वप्रदेशैर्गृहीता मनोवर्गणायोग्यस्कन्धाः श्वभादिमननार्थं करणभावमालम्बन्ते, तँत्सम्बन्धाचात्मनः पराक्रमविशेषो योगः सत्यादिविकल्पाचतुर्वेव । अत्रापि मनोवर्गणायोग्यस्कन्धा न सत्यादिव्यपदेश्याः परमार्थतः, किन्तु नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमसमुद्भतमनोविज्ञानपरिणता-वात्मनो बलाधानकारित्वादात्मसहचरितत्वादुपचारतः सत्यादिव्यपदेश इति । अमुमेवार्थं भाष्येण स्पष्टयति—

# भा॰—काधिकं कर्म वाचिकं कर्म मानसं कर्म इत्येष योगस्य त्रैविष्यम् त्रिविघो योगो भवति ॥

टी०—कायिकं कर्मेत्यादि भाष्यम् । एकैकस्य कायादेः कर्म भवति, नावश्यं सम्रुदितानामेवेत्यस्यार्थस्य प्रतिपादनार्थमभिसम्बद्धन् भाष्यकारः प्रत्येकमपि कर्मशब्दं कायिकं कर्म वाचिकं कर्म मानसं कर्मेत्याह । भवतु नाम कायकर्म केवलं भूदक-तेजोमास्तवनस्पत्यादिषु, वाकर्म मनःकर्म वा कस्मिश्नेकंस्मिन् दृष्टमिति, न ब्रूमो यथा काय-कर्मेत्रदृथनिरपेक्षं तथा वाकर्मायीतरदृयानपेक्षं मनःकर्म वा, किं तिहैं? कायन्यायाराभावेऽपि का-

९ 'करनाड् गम॰' इति श-पाठः । २ 'स्वात्मः' इति श-पाठः । ३ 'तेन ख' इति पाढः । ४ 'सम्बन्धत्नादात्मन' इति पाठः । ५ 'कतुर्विधेव' इति श-पाठः । ६ 'ककं दष्ट' इति का-पाठः । ७ 'तबुद्ध्य' इति श-पाठः ।

यवतो वाण्वापारो दृष्टोऽप्रणिद्धितचेतसः, तथा कायवाण्यापाराभावेऽपि कदाचिन्मनोन्यापार एव केवलो दृष्टः कवित्, अतः सम्रुदिताः कायादय-आत्माधिष्ठिता एककाश्र क्रियाहेतवः। तत्र कायप्रयोजनं कायिकं, कायेन वा निर्शृतं, तत्र वा भवं, एवं वाचिकपानसे अपि वाच्ये। इति-शब्दः कर्मेयत्ताप्रतिपादनार्थः। एतावत् कर्मात्मनः कर्तुः शरीरकत्वपरिणामादिभिषं करणं भवति, वीर्ये निर्वत्ये अन्योन्यानुगतिपरिणामाद् द्रव्यरूपाः कायादियोगा भावयोगं वीर्यं निर्वर्तये अन्योन्यानुगतिपरिणामाद् द्रव्यरूपाः कायादियोगा भावयोगं वीर्यं निर्वर्तयन्ति। यथा कर्तुः शरीरस्य आगमने निर्वर्त्येऽप्यादौ कारणमिक्समेकत्वादेवमेते अपीति। अत एष एव शरीरात्मप्रदेशिपण्डः प्रतिविशिष्टिक्रियाकारित्वव्यवच्छिक्सिक्विचो योगो भवति। विस्नो विधा यस्यासौ त्रिविधः। तदेव प्रतिविशिष्टिक्रियाकारित्वप्रुपसूचयित—

भा०—कायात्मप्रदेशपरिणामो गमनादिक्रियाहेतुः काय-विषयोगानां योगः । भाषायोग्यपुद्गलात्मप्रदेशपरिणामो वाग्योगः । मनो-योग्यपुद्वलात्मप्रदेशपरिणामो मनोयोगः ॥

टी०—त्रिविध इति मूलमेदकथनम्, उत्तरभेदास्तु पश्चदश्च भवन्ति । तद्यथा— जौदारिककायेन योगः औदारिककाययोगः औदारिककायावष्टम्भो-सप्तविधत्वम् पजातिकयाभिसम्बन्ध औदारिककाययोगः, तिर्यश्चानुष्याणीमेन, केव-लिसम्रद्यातकाले च प्रथमाष्टमसमययोरिष्टः, स एव कार्मणसहचरित

औदारिकमिश्रकाययोगः, केविलसमुद्धाते द्वितीयपष्टसप्तमसमयेषु समस्ति । औदारिकादिश्रीराणां च द्वितीयाध्याये ( स० ३७-४९ ) स्वरूपमिमिहितम् । औदारिककार्मणश्रीरद्रव्यमिश्रत्वात् मिश्रव्यपदेशः । यथा गुडिमश्रममं न तु गुड इति व्यपदिश्यते अकेवलत्वाद, असम्पूर्णत्वादेवौदारिकयोगः सम्पूर्णोऽन्यव्यतिमिश्रत्वादोदारिकमिश्रकाययोगः । औदारिकस्य च प्राधान्यात् तेन निर्देशो विहितः । विविधिक्रियाकार्रणो वैक्रियकायस्तेन योगः ।
स च नारकदेवानां तिर्थग्मनुष्याणां च विभूतिप्राप्तानाम्, एषामेव चौदारिकेण सह प्रहणकाले वैक्रियमिश्रकाययोगः । पूर्ववन्मिश्रश्चदार्थः सर्वत्र । प्रयोजनार्थमाहियत इत्याहारकः
काययोगः । स च साधोरेवार्द्धिप्राप्तस्य, स एवौदारिकेण सहाहारकमिश्रकाययोगो प्रहणकाले
भवति । सर्वकर्मप्ररोहबीजं सांसारिकसुखदुःखभाजनं कर्मैव कार्मणश्चरीरं तेन योगः कार्मणकाययोगः । स च विग्रहंसमापत्तौ केविलसमुद्धाते वा त्रिचतुर्थपञ्चमसमयेषु भवति । कर्मणि
वा मवं कार्मणम् । न च कर्मकार्मणयोरैक्यम् । कार्मणस्य कर्मणा निष्पादितत्वात्, किन्तु
कर्मकार्मणवर्गानां सद्द्यत्वात् तथैव तस्य व्यपदेशः कार्मणमिति । तैजसशरीरमाहारपाचनसमर्थमिवयुक्तं कार्मणयोगेनेति न मेदेनोपात्तं स्वातन्त्र्यस्वामाव्यात् । एवं काययोगः सप्तविधः प्रदर्शितः ॥ चतुर्धा वाग्योगस्तत्र निश्रयव्यवहारो यथार्थः सत्यः पापाद् विरतव्यमिति

१ 'निर्वतियन्ति 'इति क--ख-पाठः । २ ' ष्याणां केविक 'इति ग-पाठः । ३ 'अन' इति क-ग-पाठः । ४ ' कारणार्थं ' इति ग-पाठः । ५ ' समापन्नः ' इति ग-पाठः ।

यथा, तिद्विपरीतोऽसत्यः पापं नाम नास्ति किश्चित्। उभयलक्षणः सस्यानृतो यथा—इमा गावश्वरन्ति, पुंसामपि तत्र सम्भवादुभयलक्षणयोगात्। असत्यानृतो यथा—हे देवद्त्तः! प्रामं गच्छेत्यादि। तथा मनोयोगोऽपि, वाचा विना न चिन्तयते (१)। एतान्येवार्थान्तराणि मावनी-यानि सत्यादिभेदेन ॥

भा०—स एकशो द्विविधः । शुभ्धाशुभ्धः ॥

प्रत्येकयोगस्य है विध्यम्
है विध्यम्
एकश इति एकैकः कायादियोगाद् द्विभेदः प्रतिपत्तव्यः । की पुनस्तौ भेदावित्याह—शुभ्धाशुभ्धेति । उपादानपरिहारार्थधुभयोरुपक्षेपः । अन्यतरोपक्षेपे
अन्यतरो गम्येत वा न वा । उभयपरिज्ञाने तु सति परीक्षितगुणदोषोऽन्यतरप्रपादास्यतेऽन्यतरं च परित्यक्ष्यतीति । तत्र काययोगः शुभ्धाशुभ्धः, एवं वाग्योगो मनोयोगश्च । शुभं—
पुण्यं सातादि सकलकर्मक्षयो वा तद्वेतुत्वाच्छुभः । शेषं पापमेव नारकादिजन्मफलं, संसारानुबन्धि तद्वेतुत्वादशुभः ॥

# भा०--तत्राद्यभो हिंसास्तेयाब्रह्मादीनि कायिकः ॥

कायिकयोगस्य मेदाः प्रयोजनं क्रमोछ्ङ्कने १ । अयमित्रायो भाष्यकृतः—प्रागशुमः कथ्यमानः संवेगमुत्पादयति, दुःखानुवन्धित्वात्, संविग्गश्च श्रोतृजनः श्रुमेऽपि योगे संसारानुवन्धिनि
न प्रवातिष्यते, संसारानुवन्धित्वादिति । तत्र हिंसास्तेयात्रह्मादीनि कायिकः । ''प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसे"ति वक्ष्यते (अ० ७, स०८)। कायिकयोगः केवलोऽसंज्ञिषु मद्यौदिषु प्रसिद्धः सिद्धान्ते, मनोव्यापारवर्जितः प्राणिनां प्राणहन्ता योऽपि योगत्रयमाक् प्राणी तस्याप्युपसर्जनीभूतमनोवाग्व्यापारस्य कायिकयोग एव हिंसकत्वेनोकृतशक्तित्वाद् विविश्वतः, अन्यत्र गतिचत्यान्यविषयां च वाचं भाषमाणस्य प्रमादिनः, तथा परोऽचिन्तितार्थेन वाग्योगेन हिन्सित अन्यः पुनर्मनोव्यापारेणैव कायवाक्तित्रयानिरपेक्षः करोति हिंसाम् अपरः कायवाक्यनोव्यापारवान् प्राणिनः पिनष्टीत्येवं तेषु यः केवलः कायव्यापारः स विवक्ष्यते । तथा परपरिगृहीतस्यानिसप्टस्य चादानं तृणादेरपि स्तेयम् । तच्च वक्ष्यते लक्षणतः "अदत्तादानं स्तेयम्," (अ० ७, स० १०) एतदपि प्रत्येकयोगवर्ति समुदायवर्ति च व्याख्याय केवलकायव्यापारक्षयं प्राह्मम् । अत्रह्मापि समुपजातवेदोदयस्य चेतनाचेतनवस्तुविवरिलङ्काकृतिविषयमासेवनं स्वाव्यवनोदजनितं च स्पर्शसुखं, तच्च वक्ष्यते—"मेधुनमत्रह्म" (अ० ७, स० ११), अत्रापि केवलकायव्यापारः सम्भवात् उपयुज्य वाच्यः, काङ्क्षामोहसङ्गावात् । पृथिव्यादिष्वाहारभयमेथु-

९ 'चिन्ताविनायते 'इति ग-पाठः, 'चिन्ताविनयत 'इति तु क-पाठः । २ 'मह्यादिष्वसंक्षिषु' इति पादः ।

नपरिग्रहसंज्ञासम्भवात् । आदिशन्दाद् दहनच्छेदनालेखनहास्यधावनवस्णनलङ्गनावरोहणा-स्फोटनप्रभृतिकर्मविशेषाः कायिको योगः ॥

वाचिकयोगप्रदर्शनार्थमाह—

मा॰-सावद्यानृतपरुषपिशुनादीनि वाचिकः ॥

दी०—सत्यमिष वचः सावचं वाचिकं कमीशुमं विशा-हन्यन्तां तस्कराः, व्यापाद्यन्तां हिंसाः। अनृतमयथार्थमेव अचौरं चौरं [कार]-माक्रोशयति। परुषं-स्नेहरहितं यथा-धिग् जाल्म! मूर्खस्त्वं पापाचार इति। पिशुनं सत्य-मिप प्रीतिश्चन्यतापादनादन्यस्य परोक्षस्य सतो दोपस्चकं वचः। अन्योक्तकार्येषु देवदत्तो यत इदं चेदं चानेनाकारीति। आदिशब्दादसत्यच्छलशतं(शाह्य?)दम्भोङ्घण्ठिकाकदुकसन्दिन्धमितविकथाश्रितः प्रवचनविरोधी वाचिकः सर्वः।।

मनोयोगनिरूपणार्थमाह--

मानसिकयोगस्य भेदाः भा०-अभिध्याच्यापादेष्यीसूयादीनि मौनसः॥

टी०—सदा सन्तेष्वभिद्रोहानुध्यानं अभिष्या, यथा—अस्मिन् मृते सुखं वसामः । सापाय उत्पादनारम्भो व्यापादः, यथा—अस्त्यस्याऽभित्रं शक्रपविहन्त तमेव
प्रकोषयामीति । ईष्या परगुणविभवाद्यक्षमा, यथा—सुभगेयमस्मै रोचते तत् कथमियं द्वेष्येति । तथा प्रागयं द्रमकर्कदाजीवोऽधुना तु धनदायते तत् कथमयं दरिद्रः स्यादिति । अस्या क्रोधविशेष एव, यथा—राजपत्न्यभिरतोऽयं तथापि शुद्धवत्तमात्मानं मन्यत
इति । आदिग्रहणेनाभिमानहर्षशोकदैन्यमन्युमिध्याभिसन्विरागद्वेषपरपरिभवात्मविस्मयासहिष्णुतागाध्यार्तरोद्रध्यानपरिग्रहः ।

एवं तावदकुशलयोगनिर्धारणं कृतम् । अथ कुशलाः काययोगाः कीदृशा भवन्तीत्यत आह—

भा०-अतो विपरीतः शुभ इति ॥ १॥

टी०—अतः अकुशलात् काययोगाद् वाग्योगान्मनोयोगाचाऽभिहितलक्षणाद् विपरीतः
कुशलः शुभो द्रष्टन्यः । तद्यथा—अहिंसा अस्तेयं ब्रह्मचर्यमित्यादीनि
शुभयोगस्य भेदाः काययोगः शुभः । असावद्यादिवचनमागमविहितभाषणं च कुशलमित्यनेन द्वितीयवतपित्रदः । अनिमध्यादिधमेशुक्रध्यानध्यापिता वेति मनोयोगः कुशलः, मुर्च्छालक्षणः परिश्रह इति मनोव्यापार एव । तथा निशि भक्तविरतिरित्येवसु-

९ 'अभ्युक्त' इति पाठः । २ 'मानसिकः' इति पाठः । ३ कुस्सित आजीवो यस्य स कदाजीवः । ४ 'रतोऽनेन' इति पाठः ।

पयुज्योत्तरगुणा अपि योगविभागेन वाच्याः । तदेतत् सूत्रं समस्तकुञ्चलाकुञ्चलचारि कृत-मेस्ति, श्रेषमकुश्चलम् अध्यात्मचिन्ताप्रधानाः समादिशतीति ॥ १ ॥

कायादियोगस्वह्रपमिधाय तत्त्वसूत्रप्रकृतमास्रविमदानीमिससम्बक्षाति योऽयं योग-शब्दाभिधेयः संसारिणः पुंसः क्रियाकलापः—

# सूत्रम्—स आस्रवः॥ ६-२॥

टी०—स इति तच्छन्देन कायादियोगाभिसम्बन्धः, आस्रवन्ति तेन कर्माण्यात्मन इत्यास्त्रवः। पुंसि संज्ञायां वः प्रसिद्धेः। स तत्प्रणालिकयाऽनेकप्रकारकर्मासवणादास्त्रवः। प्रयोगावेशाचाद्रीकृतस्य पुंसो यथासम्भवं कषायादिक्रियापरिणतिभाजः कर्मसम्बन्धप्रसिद्धः, कायादिन्यापाररूपेणापरिणतस्यात्मनः कर्मवन्धतत्कलोपभोगमोक्षाभावादवश्यमेवंविधपरिणा-मापत्तिमभ्युपैतीति, एनमेवार्थं भाष्येण दर्शयति—

भा॰—स एष त्रिविधोऽपि योग आस्रवसंज्ञो भवति॥

टी॰—स एष इत्यादि । स इति प्रागुद्दिष्टस्य निर्देशः। एष इत्युपप्रदर्शने, यथा स एष धीमानिति अनैकान्तवादिनो (१) निर्जिताः,तिस्रो विधा यस्य सः, त्रिप्रकारोऽपि कायवाङ्मनो-योगः। अपिशब्दः सम्बये। एकैकोऽपि समुदायोऽपि, आस्रवः संज्ञा नाम अस्येत्यास्त्रवसंज्ञः। संज्ञाशब्दोपादानादन्वर्थसंज्ञाकथनम् ।

तदेवान्वर्थसंज्ञत्वं दर्शयति-

भा॰—शुभाशुभयोः कर्मणोरास्रवणादास्रवः, सरसः सिललावाहिनिर्वाः हिस्रोतोवत्॥ २॥

टी॰—शुमाशुभयोरित्यादिना । शुभाशुभे—पुण्यापुण्ये कर्मणी पुद्रलात्मके च वक्ष्यमाणलक्षणे तयोः कर्मणोरास्त्रंवणं-प्रहणं तेन क्रियाविशेषेणो- पादानात् स ताहशः क्रियाकलापः आस्रवः, तथापरिणामतो जीवः कर्माद्त्ते, अन्यथा त्वमाव एव कर्मबन्धस्येति । स च द्रव्यभावभेदाद् द्विप्रकार आस्रवः । तत्र द्रव्यास्त्रवप्रद्रीनेन भावास्त्रवं प्रतिपाद्यकाह-सरसः सलिलावाहिनिर्वाहिस्रोतोवदिति । सलिलमावहति तच्छीलं सलिलावाहि, तथा सलिलं निर्वहतीति सलिलनिर्वाहि सलिलावाहिनिर्वाहिणी च ते स्रोतसी चेति सलिलावाहिनिर्वाहिस्रोतसी ताभ्यां तुत्य आस्रवः सलिलावाहिनिर्वाहिस्रोतोवदास्तवः । स्रोतो-विवररन्धं कस्य सम्बन्धि १ सरसः-तडागस्य । किंप्रयोजनं तत् स्रोतः १ सलिलावाहि सलिलप्रवेशप्रयोजनम्, एवं सलिलनिर्गमप्रयोजनं सलिलनिर्वाहि तदः-

९ ' एसी ' इति क-पाठः । २ 'क्षभावादतद्वापमेवं ' इति क-पाठः । ३ ' रास्रवणाद् प्रहणात् ' इति पाठः ।

दास्रवोऽप्यात्मनः सरस्तुल्यस्य सम्बन्धी तत्परिणामविशेषः कर्मसलिलस्य प्रवेशे रेन्ध्रं निर्गमे च निर्श्वरणे कारणमास्रवः, कर्माण्यास्रवन्त्यनेनात्मनोपयान्तीति भावनीयम् ॥ २ ॥

प्रथमे सूत्रे द्विघा योगो व्याख्यातः - शुभश्राशुभश्र । तत्र यः शुभः सं किं सर्वस्याविशे-वेष कर्मण आस्त्रव इत्यते आहोस्वित् कस्यचिदेव ? अशुभेऽप्येवं विकल्प इत्येवं सन्देहे सति विमतिनिराकरणार्थिमिदमाह -- न सर्वस्य कर्मणः शुभो योगः आस्त्रवः । किं तर्हि ?

#### सूत्रम--शुभः पुण्यस्य ॥ ६-३ ॥

टी०—शुभपरिणामानुबन्धात् शुभो योगः । द्विचत्वारिंशद्भेदं कर्म पुण्यं वक्ष्यते तस्यैवास्तवः शुभो योगः पुण्यस्य, न जातुचित् पापस्यापीति, एतद् विश्वणोति भाष्येण—भा०—शुभो योगः पुण्यस्यास्रवो भवति ॥ ३॥

टी॰—प्राणातिपातादिनिवृत्त्यादयः सत्यादयोऽपरिग्रहता धर्मध्यानादयश्च शुभो योगः, स पुण्यस्यैवास्रवो न पापस्यत्यशीन्निश्चितमिदमिति मन्यमानो भाष्यकारः ॥ ३॥

शुभः पुण्यस्यैवेत्युक्ते तत्प्रत्यनीकनिवृत्तिरैकान्तिकी दीपज्वलनवचसस्तमोऽपगमवस्र पृथक् प्रयतः सुत्रेण कार्य इत्यर्थलब्धव्याख्यानाभिष्रायेणाह—

## सूत्रम्-अशुभः पापस्य ॥ ६-४ ॥

टी०—प्राणातिपातादिलक्षणिस्त्रविधोऽप्यशुभः पापस्य अधिकाशीतिमेदस्यास्त्रवो भवति । उभयनियमश्रात्र न्याय्यः, शुभो योगः पुण्यस्यैवास्त्रवो भवति, न कदाचित् पापस्य, एवमशुभः पापस्यव, न कदाचिच्छुभस्यास्त्रवः । शुभः पुण्यस्यैवेति च पापनिवृत्तिराख्यायते, न तु निर्जराहेतुत्वनिषेधः । स हि पुण्यस्य निर्जरायाश्च कारणं शुभो योगः ॥

भा०-तत्र सदेचादि पुण्यं वश्यते । शेषं पापमिति ॥ ४ ॥

टी० — तन्नेति तयोः पुण्यापुण्ययोः । पुण्यं तावत् सद्धेचादि वक्ष्यते अष्टमे अध्याये (स्० २६) । सद्वेद्यमादिर्यस्य तत् सद्देद्यादि । आदिग्रहणात् सम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदशुभायुर्नामगो- त्रग्रहणं तत् पुण्यमुदात्तगतिशरीरसंस्थानसंहननाङ्गोपाङ्गनिर्वर्तनं, शक्तीष्टस्पर्शरसरूपगन्धशब्दा- तुभवनिमित्तं विशिष्टकुलरूपलक्षणशीलप्रतिभादेशकालपरिजनिष्ठयत्वापादकं सद्धर्मानुवन्धि, तस्य शुभयोग आस्रवो भवति, एवं पुण्यं कर्म विनिश्चित्य पापविनिश्चयायाह—शेषं पापमिति । उपयुक्तादन्यच्छेपम् । अष्टप्रकारे मूलकर्मणि द्विचत्वारिशदुत्तरप्रकृतयः पुण्यम् । तद्यथा—सद्देदं दे-

वनरतिर्यगायं वि उचैगींत्रं पश्चेन्द्रिया जातिः मनुष्यगतिनाम मनुष्यगत्या-द्विचत्वारित्रत् पुण्यप्रकृतयः नुपूर्वी देवगतिः देवगत्यानुपूर्वी पश्च शरीराणि त्रीण्यङ्गोपाङ्गानि प्रथमसं-हननसंस्थाने शुभवणीदिचतुष्कं अगुरूरुधुनाम पराघातनाम उच्छ्वासनाम

आतपनाम उद्योतनाम प्रशस्तविद्यायोगतित्रसवादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिरश्चभसुभगसुस्वरादेययशः-

९ 'बन्बे 'इति ख-पाठः ।

कीर्तिनिर्माणतीर्थकरनामानि । शेषा खशीतिः प्रकृतीनां पापस्ययते । पश्च ज्ञानावरणानि, नव दर्शनावरणानि, असद्वेद्यं, षड्विंशतिधा मोहनीयं सम्यक्त्वसम्यग्मिथ्या-द्वप्रशातिः पापप्रकृतयः त्वप्रकृतिद्वयवर्जितम् । यसादनयोर्बन्धो नास्ति । मिथ्यात्वमेव द्येकं बद्धं तथा परिणमते, नरकायुः नीचैगोत्रं पश्चविधमन्तरायं, नरकगति नरकगत्यानुपूर्वी, चतस्रो जातयः संहननसंस्थानानि दश अप्रशस्तवर्णादिचतुष्कं उपधातनाम अप्रशस्तविहायोगतिस्था-वरसुक्ष्मापयीप्तकसाधारणस्थिराशुभदुर्भगदुःस्वरानादेयायशःकीर्तिनामानि । तदेवं शुमाशुमौ योगी पुण्यापुण्ययोरास्त्रवी यथाक्रममेव भवतः, न व्यतिरेकेणेति निरूपितम् ॥ ४ ॥

. आस्रवाधिकारमपेक्षमाणः प्रश्नयति–किमयमास्रवः संसारिणां समानफलारम्भहेतर्भ-वत्याह्रोस्विदन्यस्यान्याद्योऽन्यस्य वाऽन्यथेति १। उच्यते-प्राणिनामानन्त्येऽपि उभयथाऽऽत्म-मेदसामर्थ्याद् भवत्यास्रवः॥

सूत्रम-सकषायाकषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ॥ ६-५ ॥

टी०-क्या-कर्म भवेत तस्य आयो-लाभः-प्राप्तिः क्यायः क्रोधादिभेदः कर्महेतु-र्भवहेतुर्वा, सह कषायेण वर्तत इति सकपायः, अविद्यमानः कषायोऽ-कषायः । इतरेतरयोगद्वन्द्वात् षृष्टीद्विचनमनित्यत्वान्नियमस्य , आहि-सुत्रगतशब्दानां ताग्न्यादित्वाद् वा कामतः पूर्वनिपातः, बहुवक्तव्यत्वाद् वाऽभ्यर्हित्-ब्यस्पत्तिः त्वादुभयोरिप पूर्वनिपातः । सम्परैत्यसिन्नात्मेति सम्परायः -चातुर्ग-तिकः संसारः । समित्ययं समन्ताद्भावे सङ्कीर्णादिवत् परा भृशार्थे सम्परायते च, स सम्परायः त्रयोजनमस्य कर्मणः साम्परायिकं-संसारपरिश्रमणहेतुः । ईरणमिर्या गतिरागमानुसारिणी । विहितप्रयोजने सति पुरस्ताद् युगमात्रदृष्टिः स्थावरजङ्गमाभिभृतानि परिवर्जयस्वप्रमत्तः श्रनैशीयात तपस्वीति सैवंविधा गतिः पन्था-मार्गः प्रवेशो यस्य कर्मणस्तदीशीपथं, एवंवि-धगतिः उपादानं कर्मकषायस्य, गतिरत्रोपलक्षणमात्रं, योगमात्रप्रत्ययत्वात्, गच्छतस्तिष्ठतो वा त्रिसमयस्थितिको भवत्यकषायस्य बन्धः। अक्रयायो वीतरागः सरागश्च। तत्र वीतरागस्त्रि-विधः - उपशान्तमोह एकः, श्लीणमोहकेवलिनो च कात्स्न्येंनोन्मृिखतकर्मकद्म्बकौ, स-रागः पुनः संज्वलनकषायवानिप अविद्यमान उदयोऽकषाय एव, मन्दानुभावेत्वमनुद्दरा-कन्यानिर्देशवद्, अतश्रोपपन्निदं—

> ''उँचालियम्मि पाए, इरियासमियस्स संकमहाए ! वावज्जेज कुलिंगी, मरेज जोगमासज्ज ॥ १॥" -ओघनिर्<del>युक्त</del>ौ गा० ७४७

१ ' वेत्वद रा० ' इति श-पाठः ।

२ छाया---

उचालिते पादे ईर्यासमितस्य संक्रमार्थम् । न्यापरात किला जियते तं योगमासाद्य ।।

''नै य तस्स तिभिन्तो वंधो सुहुमोवि देसितो समए।''-ओघ० गा० ७४९ ''सुँद्धस्स उ संपत्ती अफला बुत्ता जिणवरेहिं। ''

तदेवं सकवायाकवाययोगोगस्य प्रथाकमं साम्पराधिकेयीपथयोः कर्मणोरास्रवी भवति । कर्मग्रहणमास्रवग्रहणं चानुवर्तते । एनमेवार्थं भाष्येण स्पष्टयति—

भा॰—स एष त्रिविघोऽपि योगः सकषायाकषाययोः साम्पः आस्रवस्य द्वैविष्यम् रायिकेयीपथयोरास्त्रवो भवति, यथासङ्ख्यं यथासम्भवं च सकषायस्य योगः साम्परायिकस्य । अकषायस्येर्यापथस्यैवैकः समयस्थितेः ॥ ५ ॥

टी० स एष त्रिविघोऽपि योग इत्यादि । प्रकृतोपयोगाभिसम्बन्धार्थस्तच्छब्दः, एष इत्युपदर्शनार्थः । स एष योगः श्रुभाश्चभदेखिविघोऽपि सनोवाकायलक्षणः । अपिश्वव्याद् व्यस्तः समस्तो वा सक्तषायस्य कर्तुः साम्परायिकस्य संसारपरिभ्रान्तिकारणस्य कर्मण आस्रवो भवति । यथोक्तम् — "पढमे समए बद्धपुद्दा बितिए समए वेदिता तिए समए निजिण्णा सेआले अकम्मं वावि भवति " (इति) पारमार्षवचनात् त्रिसमयावस्थान एव वेदितव्यः । सकषायाकषाययोर्द्धयोरि साम्परायिककर्मबन्धाशङ्कायामीर्यापथकर्मबन्धारेकायां च द्वयोरपीदमाह — यथासङ्ख्यमिति । यथाक्रमं सकषायस्य साम्परायिककर्मास्त्रः । यथासम्भविति । यस्य यावान् योगः सम्भवत्येकेन्द्रियाणां तावत्काययोगः द्वित्रचतुरिन्द्रयासं विपञ्चेन्द्रयाणां कायवाग्योगौ संज्ञिपञ्चेन्द्रयाणां मनोवाकाययोगः अकषायस्य संज्वलनवितः उपशान्तकषायक्षीणमोद्दयोश्च मनोवाकाययोगाः केविति । चक्तप्रयोगादित्येवं यथासम्भवग्रहणं समर्थितं भवति । योगो व्याख्येय इत्यनुकर्षणार्थश्चशब्दः । एतदेव यथासंख्यकं दर्शयित भाष्येण—सक्तषायस्यत्यादि । सकषायस्य योगः साम्परायिकस्य कर्मण आस्रवः, अकषायस्ययोपथस्यवास्रवो न साम्परायिकस्यापीति, एकसमयस्थितेरिति एकसिन् समये स्थितः—अवस्थानं यस्य कर्मण इति । भाषितपुंस्कत्वादेवं निर्देशः । वेद्यमानकर्मसमयो मध्यमः स एव स्थितः—कालः । आद्यो बन्धसमयस्तृतीयः परिशादसमय इति ॥ ५ ॥

साम्परायिकश्चेर्यापथथ द्विविधोऽभिहित आस्रवस्तत्र साम्परायिककर्मास्रवभेदाः कियन्त इत्युच्यते—

१-२ छाया---

न च तस्य तिश्रमित्तो वन्धः सूक्ष्मोऽपि देश्चितः समये । शुद्धस्य तु सम्पत्तिरफलोक्ता जिनवरैः ।

३ ' प्रथमे समये बद्धस्पृष्टा द्वितीये समये वेदना तृतीये समये निर्नरणं, एष्प्रत्काले ऽकर्म बाऽपि भवति ।

४ 'मार्षोद् शचनाद्' इति का-पाठः ।

## सूत्रम्—ईन्द्रियकषायावतिक्रयाः पश्चतुःपश्चपश्चविंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥ ६-६ ॥

टी॰—इन्द्रियादीनां चतुर्णां कृतद्वन्द्वानां संहत्योत्तरमेदैर्निर्देशः । पश्च चत्वारः पश्च पश्चिवंशितः संख्या येषां ते पश्चचतुःपश्चपश्चिद्यातिसंख्याः । पूर्वस्येति निर्देशसामध्यीत् साम्परायिकस्य कर्मणो य आस्रवस्तस्य मेदा भवन्तीति, एतदेव भाष्यकारो विशक्तव्यति भाष्येण—

भा०-पूर्वस्येति सूत्रक्रमप्रामाण्यात् साम्परायिकस्याह । साम्परायिकस्या-स्वभेदाः पञ्च चत्वारः पञ्च पञ्चविंदातिरिति भवन्ति ॥

टी॰—पूर्वस्येति सुत्रक्रमप्रामाण्यात् साम्परायिकस्याहेत्यादि भाष्यम् । पूर्व-प्रथमं कर्म । किंकृतं प्राथम्यमित्याह—सूत्रक्रमप्रामाण्यादिति । सूत्रे परिपाटी—क्रमस्तस्याप्तोक्तत्वात् प्रामाण्यम् । आचार्येण हि सूत्रे साम्परायिककर्मास्रव एव प्रथम-सुपन्यस्तोऽतस्तमेव विद्वणोति—साम्परायिकस्याह । सम्परायकारणस्य कर्मण आस्रव इति सूत्रकारः प्रागेवस्रवाच अतः साम्परायिकस्य कर्मणो य आस्रवस्तस्य भेदाः—प्रकाराः संख्यायन्ते यथाक्रमम् । पश्चेन्द्रियाणि प्राप्न्या-

साम्परायिकास्त्रवस्य स्त्यातस्त्रस्त्रपाण्यात्मनो लिङ्गादिभूतानि । मूलभेदतश्रत्वारः कषायाः ४९ मेदाः क्रोधादयो वस्त्रमाणोत्तरषोडश्रमेदाः । पश्चाव्रतानि हिंसादीनि लक्ष-

णतो वक्ष्यमाणानि । क्रियाः पश्चविंद्यतिरिहैव सूत्रे व्याख्यास्यन्ते । एवमेते एकाक्षचत्वारिंग्रदात्मनः परिणतिविद्येषाः साम्परायिकस्य कर्मण आस्रवमेदा मवन्ति । तत्रेन्द्रियक्षयासुङ्धच्याव्रतान्येव व्याचष्टे माष्यकारः । किं पुनरत्र प्रयोजनमिति ? उच्यते—अयममित्रायो भाष्यकारस्य—हिंसादीन्यव्रतानि सकलास्रवजालमूलानि तत्प्रवृत्तावास्य-वेष्वेव प्रवृत्तिस्तिक्षवृत्तो च सर्वास्रवेभ्यो निवृत्तिरित्यस्यार्थस्य ज्ञापनार्थे सूत्रोक्तक्रममतिक-म्याव्रतानि व्याच्छे भाष्यकारः । सूत्रवन्यशीमाहेतोरिन्द्रयादिसिक्षवेद्यः ।।

भा०-पश्च हिंसानृतस्तेयात्रहापरिग्रहाः । प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसेत्येषमाद्यो वस्यन्ते (अ० ७, सू० ८-१२)॥

टी०—पश्चैव न न्यूनातिरिक्तानि व्रतानि विरित्तिलक्षणानि वक्ष्यन्ते । तद्विपरीतानि व्यवतानि-प्राणातिपातादिपवृत्तिस्त्रभावानि, हिंसादीनि कृतद्वनद्वनिर्देष्ठानि सप्तमेऽध्याये लक्ष-णतोऽभिधास्यन्ते । तत्र लक्षणप्रुपलक्षयि —प्रयन्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसेति । प्रमत्तस्य-कषायादिपरिणतिभाजो योगस्तद्वेतुकं यत् प्राणव्यपरोपणं सा हिंसा । इतिश्वव्दोऽव-धारणे । प्रतावदेव लक्षणं हिंसायाः परिपूर्णप्रपञ्चेन व्यवस्थास्यते, एवंलक्षणा हिंसा आदि-

१ 'अनतकवायेन्द्रियकियाः' इति क-पाठः ।

र्वेशमनृतादीनामारमपरिणायानां त एवामाद्यो वस्यमाणा हिंसादयः साम्पराधिकस्य कर्मण आसवास्त्रथा---

मा॰—बत्वारः कोषमानमायालोभाः अनन्तानुबन्ध्याद्वो वश्यन्ते ( अ॰ ८, स॰ १० )॥

दी ०—चत्वारः कोषाद्यः । अवतानन्तरं कषायगौरवप्रतिपादनार्थमाह्—कोषाद्-योऽपीतिगर्वपरवश्वनामूच्छोलक्षणाः कषायाः,अनन्तः-संसारस्तमनुवन्नन्ति तच्छीलायानन्तानु-वन्धिनो वस्यमाणलक्षणास्ते आदिर्येषां तेऽनन्तानुष्यन्ध्याद्यः। आदिशब्दप्रहणाद्प्रत्याख्यान-प्रस्याख्यानावरणसंज्वलनप्रहणम् । अनन्तानुवन्धिनश्वत्वारः कोषाद्यः, अप्रत्याख्यानाश्वत्वारः कोषाद्यः, प्रत्याख्यानावरणाश्वत्वारः कोषाद्यः, तथा संज्वलनाश्वत्वार एव कोषाद्यः, इत्ये-वमेते षोडश कषाया वस्यन्ते लक्षणतः । एते च साम्परायिकस्य कर्मण आस्रवाः, तथा तेषु कषायेषु सत्सु—

भा०-पश्च प्रमत्तस्येन्द्रियाणि ॥

टी०-पश्च प्रमत्तस्येन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि स्पर्शादिषु विषयेषु कषायादिपरिणति-युजः साम्परायिकस्य कर्मण आस्रवा भवन्ति । तदनन्तरं-

भा०—पत्रविद्यातः क्रियाः। तत्रेमे क्रियाप्रत्यया यथासङ्ख्यं प्रत्येतव्याः। तथा — सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-प्रयोग-समादाने-यापधाः काषाऽ-धिकरण-प्रदोष-परितापन-प्राणातिपाताः दर्शन-स्पर्शन-प्रत्यय-समन्तानुपाताऽ-नाभोगाः स्व-इस्त-निसर्ग-विदारणा-नयनाऽ-नवकाङ्क्षा आरम्भ-परिग्रह-माया-मिथ्याद्शीनाऽ-प्रत्याख्यानिक्रया इति ॥ ६ ॥

ढी०—पश्चविंदातिः क्रिया इन्द्रियकषायावतैः इन्द्रियादयश्च आसिः सङ्कीर्णाः श्चद्धाः श्व परस्परच्यतिकीर्णाच्यतिकीर्णरूपा एकास्रवत्वं प्रतिपद्यन्ते । पश्चविंशतिरेवातमनः सकषाय-कर्मणः क्रियारूपाः परिणामाः, तश्च तेषु साम्परायिककर्मास्रवेषु इमे ये वक्ष्यन्ते लक्षणतः, क्रिया एव प्रत्ययः—कारणं येषां साम्परायिककर्मास्रवाणां ते क्रियाप्रत्ययाः—क्रियाकारणकाः यथासङ्ख्यं चेन सङ्ख्याविश्चेषेण क्रियाः प्रसिद्धास्तदत्र यथासङ्ख्यश्चयते, यथासङ्ख्यं या या सङ्ख्या क्रियाणां प्रत्येतच्या—विश्चयाः । तद्यथेत्यनेनोदाहरति तान् क्रियाविश्चेषान्—सम्यक्त्विमिथ्यात्वेत्यादि । इमाः पञ्चविंशतिक्रियाः सक्षायस्य कर्तुः साम्परायिकस्य कर्मण आस्रवा मवन्ति, यथासम्भवं व्याख्येयाः । तत्र सम्यक्त्विक्रया—सम्यक्त्वकारणम् । सम्य-

वत्वं च मोहशुद्धदलिकानुभवः, प्रायेण तत्त्रवृत्ता क्रिया सम्यक्त्व-पश्चिविद्यातेः कियाणां क्रिया—प्रश्नमसंवेगनिर्वेदानुकम्पास्तिक्याभिन्यक्तिलक्षणजीवादिपदार्थ-विवेचनम् विवया श्रद्धा जिनसिद्धगुरूपाध्याययतिजनयोग्यपुष्पधूपप्रदीपचामरात-पत्रनमस्करणवस्त्रामरणाञ्चपानशय्यादानाद्यनेकवैयाष्ट्रत्याभिन्यक्रया च

सम्मन्त्वसञ्चावसंवर्धनपट्वीसद्रेधवन्धहेतुर्देवादिजन्मप्रतिलम्मकारणम्।।अतो विपरीता मिथ्या-

त्वक्रिया तत्त्वार्थाऽश्रद्धानलक्षणा। सा त्रिविधा-अभिगृहीता १ अनिभगृहीता२ संवेहतः ३। तमा मिछुडीता त्रयाणां त्रिपष्टचिकानां त्रवादिश्वतानाम् , अनिम्छुडीताज्यस्युपमतदेवताविश्वेषाणां तस्वार्यश्रद्धानं, सन्दिग्धं मिथ्यात्वं प्रवचनोक्तमक्षरमर्थं पादं वा स्तोकमप्यश्रद्धानस्य मावतो यद भवति ॥ आत्माधिष्ठितकायादिव्यापारः प्रयोगः, तत्र योगत्रयकृता (तं ) प्रद्रलानां प्रहणं प्रयोगिक्रिया धावनवलनादिः:कायव्यापारी वा, हिंस्नपरुषानृतादिवाग्व्यापारी वा, अभिद्रोहा-भिमानेष्यादिव्यापारो वा प्रयोगिकया ॥ अपूर्वापूर्वविस्तिप्रत्यामुख्यमुत्पद्यते यत् तपस्विनः सा समादानकिया। अन्ये न्यानक्षते -द्विविधा समादानकिया, समादीयते येन विषयस्तत् समा-दानम्-इन्द्रियं तस्य ( सर्वोपघातकारि ) देशोपघातकारि वा समादानिकया ॥ ईर्योपथ-कर्मणो याऽति(हि ? )निमित्तभूता वध्यमानवेद्यमानस्य सेर्थापथिकया । काश्चित साम्परायिककर्मण आस्रवः, काश्चिच न ॥ कायक्रिया द्विविधाः, प्रदृष्टस्य मिथ्या-दृष्टेख्यमो यः पराभिभवात्मको वाङ्मनसनिरपेक्षः सा तु परतः कायिश्वयां, प्रमत्तसंयत-स्यानेककर्तव्यतासु बहुप्रकारा दुष्प्रयोगकायिकया ।। अधिक्रियते येनात्मा दुर्गतिप्रस्थानं प्रति तदधिकरणं-परोपेघातिकृटगॅलपाशादिद्रच्यजातं तद्विषयाऽचिकरणिकया । सा द्विधा-निवर्तने संयोजने च । तत्र मूलोत्तरगुणभेदाद् द्विघा निवर्तने मूलगुणाधिकरणिकया पञ्चानामोदारिकादिशरीराणां निर्वृत्तिः, उत्तरगुणनिर्वर्तना पाणिपादाद्यवयवानां, अथवा असि-शक्ति-तोमरादीनां मूलगुणनिर्वर्तना, उत्तरगुणनिर्वर्तना तेषामेव पानोज्ज्वलीकरणपरि-चारादिका । संयोजनाधिकरणिकया तु विषगरहलांकुटधनुर्यन्त्रादीनाम् ॥ प्रादोषिकी द्विवि-धा-जीवाजीवद्वैविध्यात् । जीवप्रादोषिकी तावत् पुत्रकलत्रादिस्वपरजनविषया । अजीवप्रा-दोषिकी तु क्रोघोत्पत्तिनिमित्तभूतकण्टकशर्करादिविषया ॥ परितापिका तु द्विविधापरि-तापप्रधाना स्वपरपरितापप्रधाना स्वपरपरितापजननी । तत्र स्वदेहपरितापकारिणी पुत्रकल-त्रादिवियोगदुःखभाराद्यतिपीडितस्यात्मनस्ताडनिशरस्रकोटनादिलक्षणा । परपरितापकारिणी प्रत्रशिष्यकलत्रादिताडनम् ॥ प्राणातिपातिकयाऽपि द्विविधा-स्वपरन्यापादनभेदात् । अत्र स्वप्राणातिपातजननी गिरिशिखरप्रपातज्वलनप्रवेशजलप्रवेशास्त्रपाटनादिका । परप्राणाति-पातजननी त मोहलोभकोधाविष्टा प्राणव्यपरोपणलक्षणा क्रियते । अत्रापि विचिन्त्य पश्चके साम्परायिककर्मण आस्रवो वक्तव्यः ॥ दर्शनिकया द्विधा-जीवाजीवविषयत्वात् । तत्र प्रमादिनो नृपनिर्याणप्रवेशस्कन्धावारसिन्नवेशनटनतेकमङ्गमेषष्ट्रपयुद्धादिप्वालोकनादरो यः सा जीवविषया दक्षिकिया। देवकुलसभाप्रपोदकाशयत्रपुस्ताद्यालोकनलक्षणा तसोऽजीवविषया दर्शनिकयाः ॥ स्पर्शनिकिया द्विविधा-जीवाजीवभेदात् । तत्र जीवस्प-र्शनिकया योषित्पुरुषनपुंसकाङ्गस्पर्शनलक्षणा रागद्वेषमोहभाजः । अजीवस्पर्शनिकया मृग-रोमकुतवपदशाटकनील्युपथानादिविषया ॥ प्रत्ययिक्रया तु यदपूर्वस्य पापादानकारिणोऽधि-करणस्योत्प्रेक्ष्य स्वस्वबुद्धचा निष्पादनम् ॥ समन्तानुपातिकया स्त्रीपुरुषनपुंसकपशुसम्पातदेशे उपनीयवस्तुत्यागः। प्रमत्तसंयतानां वा भक्तपानादिकेऽनाच्छादितेऽवक्यत्याज्ये समन्ताद्तुपातो

मवति सम्पात्यसन्वानाम् ॥ अनो जोगकिया अप्रत्यवेश्विताप्रमार्जिते देशे शरीरोपकरणनिश्वे-पः॥ स्वहस्तक्रिया अमिमानारूपितचेतसाऽन्यपुरुषप्रयत्निर्वृत्या या स्वहस्तेन क्रियते॥चिरका-लप्रवृत्तपरदेशिनि पापार्थे मानतो यदनुज्ञानं सा निसर्गिकिया पराचरिताप्रकाशनीयसावद्यप्रका-शीकरणं विदारणिकया । भाषाद्वयामिकः पुरुषो यथैकं विचारयति अईत्प्रणीताको छन्ननेन स्व-मनीयया जीवितादिपदार्थप्ररूपणं (वाक्षा स्वयं नयनिक्रया अन्येवीऽऽनायनं स्वच्छन्दतो नयन-क्रिया।अनवकाङ्क्षाकिया द्विधा— स्वारभेदतः। तत्र स्वानवकाङ्क्षा जिनोक्तेषु कर्तव्यविधिषु प्रमादवशवर्तितानादरः, तथा चानाद्रियमाणः परमपि नावकाङ्क्षतीति परानवकाङ्क्षाक्रियेति।। भूम्यादिकायोपघातलक्षणा शुष्कतृणादिच्छेदलेखनादिका वाऽप्<del>यारमम</del>क्रिया स्वपरभेदतः ॥ बहुपायार्जनरक्षणमुच्छीलक्षणा परिग्रहिकया ॥ मायािकया तु मोक्षसाधनेषु ज्ञानादिषु मायाप्रधानस्य प्रश्नुत्तिः विरुद्धफललिप्सया मिथ्यादर्शनमार्गेण सन्ततप्रयाणमन्यं साधयामीत्य-त्रमोदमानस्य मिथ्यादर्शनिक्रया ।। संयमविधातिनः कपायाद्यरीन् प्रत्याख्येयान् न प्रत्याचष्ट इत्यप्रत्यास्थानकिया । इति ग्रब्दः साम्परायिकक्रियेयत्तावधारणार्थः । एव--मेताः क्रियाः पञ्चविंशतिः स्थूलस्थूलाकारा विस्तरभीत्याऽव्याख्याताः साम्परायिककर्म-हेतवः, काश्रित् परस्परतः किञ्चिद्धेदभाजः काश्रिद् विविक्तार्थाः सङ्क्षेपतः कायवाङ्मनोदुश्व-रितलक्षणाः सक्ष्मसक्ष्मतरभूरिभेदा अपि भाष्यकारेण प्रदर्शिताः समस्तकायादिदुःश्वरित-कलापसङ्ग्रहाय, प्रवचनाभिज्ञेन तु युक्त्यागमाभ्यां विशेष्य न्याख्येया इति ॥

एतत् पुनरिन्द्रियादिनिमित्तं साम्परायिकं कर्म बभ्नतां जीवानां किं सर्वेषां समानं भवति, उत सतीन्द्रियादिमन्त्वे साम्परायिककर्मबन्धभाजां परस्परेण विशेषः १। अस्ति विशेषः च सपरिणामजनितः । परिणामोऽनेकरूपस्तद्भेदात् कर्मबन्धभेद इत्याह—

# सूत्रम्—तीत्रमन्दज्ञाताज्ञातभाववीर्याधिकरणविशेषेभ्यस्तद्विशेषः॥६-७॥

टी०—आश्यपरिणामानुरूप्येण कर्तृणां बन्धमात्राः सित्स्विन्द्रयादिषु निमित्तेषु प्रतिविशिष्टा भवन्ति नियमतः, न तुल्यास्तिद्वपरीता वा । कदाचित् तुल्यपरिणामानां तुल्या अपि विषमपरिणामानामतुल्याश्रेत्येवमर्थं भाष्येण प्रपश्चयति—

भा॰—एषामेकोनचत्वारिंशत्साम्पराधिका(स्रवा)णां तीव्र-बन्धिवशेषाणां हेतवः भावात् मन्दभावात् ज्ञातभावाद्ज्ञातभावाद् वीर्यविशेषाद्धि-करणविशेषाच विशेषो भवति—लघुरुंघुतरो लघुतमस्तीवस्ती-वतरस्तीवतम इति । तद्विशेषाच बन्धविशेषो भवति ॥ ७॥

टी॰-एवामेकोनचत्वारिं शत्साम्परायिकास्रवाणामित्यादि भाष्यम्। एवामिति

<sup>•</sup> १ 'चितारयति' इति क-पाठः; 'विप्रतारयति' इति प्रतिभाति । २ ' साम्परायिकानामेषा • ' इति घ-पाठः ।

अनन्तरसूत्रोपन्यस्तेन्द्रियादिसम्बन्धमाचष्टे । कियन्तः पुनस्ते इति सङ्ख्यया निश्वयार्थमाड्-एकोनचत्वारिंशादिति। स्वशब्देनैवोक्तत्वाद् बहुत्वस्य न पुनर्बहुवचनं सङ्ख्याश्रब्दात्। ईर्था-पथव्यवच्छेदायाद्—साम्परायिकास्त्रवाणामिति । सम्परायः प्रयोजनं कर्मेव नान्यत् तस्वा-स्रवा:-प्रवेशमार्गास्तेषां विशेषो भवतीति सम्बन्धनीयम्। कृत इत्याह-तीव्रभावादित्यादि । तीवादिभ्यः कृतद्वन्द्वेभ्यः । पश्चमी हेतौ । भावोऽप्यधिकरणवत् पृथेग् व्याख्येय इत्याशङ्कान यां प्रत्येकमभिसम्बन्धं दर्शयति—तीव्रभावात् अन्द्भावात् ज्ञातभावाद्ज्ञातभावा-दिति । तीवः-प्रकृष्टो भावः-परिणामस्तसात् तीव्रभावाद्वेतोः कर्मबन्धविशेषः, सातिशयश्र तीव्रपरिणामः, तद्यथा-तीव्रस्तीव्रतरस्तीव्रतमः । कारणभेदश्य कार्यभेदानुविधायी । कार्यभे-दोऽपि हि कारणभेदमवगमयतीति, अतः परिणाममात्रापेक्षया आत्मा कर्म बंधाति । तथा मन्द-स्तीवः स्वल्पो भावस्तसाच कर्मभेदोऽवश्यंभावी,स्वल्प एवान्तरः परिणामो यदा मृदुर्भवति तदा कर्मबन्धोऽपि स्वल्पिरिणामापेक्षत्वान्मृदुरेव भवति, न जातुचित् तीव्रभावतुल्यो बन्धः। यथा सिंहस्य हन्तु गोंघातिनश्च समाने अपि प्राणातिपाते निष्टत्ते अपि गणितज्ञधनाभिष्टश्रवणोद्भवपरितोष-निर्भरचेतसः केसरिव्यापादिनः शौर्याभिनिवेशात् प्रदीपिततीव्रभावस्य बहुलं भवति कर्मबन्धः । स चापि तीवो भावः कदाचिदधिमात्रः कदाचिदधिमात्रमध्यः कदाचिदधिमात्रमृदः कदा-चिन्मध्याधिमात्रः कदाचिन्मध्यमः कदाचिन्मध्यमृदुः कदाचिन्मृद्वधिमात्रः कदाचिन्मृदुम-ध्यः कदाचिन्यदुरिति नानाध्यवसायापेक्षत्वात् । इतरस्य तु सर्वजननिन्यस्य धिकाराद्यपघातक-वचनाकर्णनापारचिन्तोदृष्ट्तस्य कृतेऽपि कर्मणि मन्दपरिणतेः खल्पः कर्मबन्धो भवति । तथा ज्ञातभावादञ्चातभावाचेति। ज्ञातस्य भावो ज्ञातभावः। ज्ञातमस्यास्तीति अर्श्वआदिपाठादेव ज्ञात आत्मा, ज्ञानाद् उपयुक्तस्य तस्य यो भावः--परिणामः स ज्ञातभावः--अभिसन्धायप्राणा-तिपातादौ प्रवृत्तिः, अपर एतद्विपरीतः, स खल्वज्ञातभावोऽनभिसन्धाय प्राणातिपातकारीत्य-त्रापि पूर्ववदेव कर्मबन्धविशेषो द्रष्टन्यः । यो हि मृगमेवाभिसन्धाय व्यापादयामीति शिली-मुखक्षेपमाचरति, यश्र स्थाणुं विध्यामीति कृताभिसंधि पत्रिणममुश्रद्धिनिपातितश्रान्तरालवर्ती तेन पत्रिणा मृगः कपोतो वा, तुल्यशाणातिपातक्रिययोरप्यनयोर्निमित्तविशेपाद् बन्ध-विशेषोऽवसेयः, प्राच्यस्य प्रकृष्टो बन्धः, पाश्चात्त्यस्यानभिसन्धेः कषायादिप्रमादवश्वर्तिनः पूर्वकादल्पः कमेवन्धः, यस्मान्न विना रागात् क्षेपः शरस्य संभवति, रागश्र प्रमादः । यत एवमाह--अज्ञानसंशयमिथ्याज्ञानरागद्वेषस्मृत्यनवस्थानधर्मानादरयोगदुष्प्रणिधानमित्य-ष्टप्रकारः प्रमादः प्रकृष्टकषायलेञ्याबलाधानाज्ञानप्रभवः पौरुषेयपरिणामसम्रुत्यानः कटुविपाको नरकपाताहितसंस्कारः तीव्रादिसातिशयः मध्यकषायलेश्योदयवलाधानो मध्यममध्यतरा-दिभेदः प्रवतुकषायलेक्यापरिणतिप्रमादबलाधिष्ठानवासनावासिवत्वान्मन्दमन्दवरादिभेदः तथा बीर्यविशेषाद्घिकरणविशेषाचेति । वीर्यान्तरायकर्मश्रयोपश्रमजा लेब्धः वीर्यम्--

१ 'बिन्तोद्धतस्य' इति पाठः ।

आत्मनः श्वक्तिः सामर्थ्यं महाप्राणता । तय वजर्षभनाराचसंहननीयापेश्वमेव जिप्रछादीनां संरम्धसिंहपाटनादिलक्षणम् । सिंहादीनां च मद्जलावसेकपिच्छलीकृतगण्डस्थलम् समहावा-रणादिविदारणाभिव्यक्तं तस्य विशेषः-अतिशयस्तस्माद् वीर्यविशेषात् कर्मबन्धविशेषः । अत्राप्यधिमात्रादिभेदप्ररूपणा पूर्ववत् कार्या। मन्दप्राणस्य तु कुच्छ्रेण धतोऽपि न ताद्दगुत्कर्व-विश्वेषो भवति यादशो महाप्राणस्य, अतो वीर्यातिशयः कर्भवन्धनिमित्तमस्तीति । अधि-कियते येनात्मा दुर्गतिप्रस्थानं प्रत्यधिकरणं तिवर्वर्तनासंयोजनादिभेदं वक्ष्यते । तिविद्योषाच तदतिशयात कर्मबन्धातिशयः । प्रतिदिवसमेव हि निर्धृणमनसो निर्भयाः प्राणिप्राणव्यापत्तये मृशास्तेयादिकृतवकश्रुतीः सजनित ते चाधिकरणविशेषाः क्षेशोपादानं प्रति प्रकर्षवर्तिनः कूटगलयन्त्रपात्रपाश्चदेय इत्यादिकाद्धिकरणविशेषाच विशेषो भवति बन्धस्येति । अञ्चातमा-वास संचेतयतां भवति कर्भवन्यस्तथा सप्तमेऽध्याये वक्ष्यामः ॥ लघुरित्यादिना तीत्रानमन्द-स्यापकर्षं दर्शयति । तथा ज्ञातभावादज्ञातभावस्य वीर्यातिशयान्मध्यमन्दवीर्ययोरियकरणाति-शयाच मध्यमन्दाधिकरणविशेषयोरपकर्षोऽवगन्तव्यः, तथा मध्यमन्दप्रतिद्वनिद्वनः प्रकृष्टस्य प्रदर्शनं तीवस्तीव्रतरस्तीव्रतम इति । तीवमन्दग्रहणात् मध्यपतितस्य मध्यमभावस्यापि प्रहणम् । मध्यमो मध्यमतरो मध्यमतमः । एते च तीत्रमध्यमन्दाः प्रकर्षापकर्षवर्तित्वादधि-मात्रादिभेदेन भिन्वा व्याख्येयाः । इतिशब्दः समस्तसाम्परायिककमेहेतुसङ्ग्रहार्थः । तिह्र-शेषाच चन्धविद्योषो भवतीति तदित्यनेन तीव्रमध्यमन्दाः परामृश्यन्ते । तीव्रादीनां विशेषस्तद्विशेषस्तस्मात् तद्विशेषाद् बन्धविशेष इत्यतः सतीष्वपीन्द्रियकषायात्रतिकयास् तीत्र-भावाद्यपेक्ष एव कर्मबन्धः सिद्धः ॥ ७ ॥

भा०—अन्नाह-तीव्रमन्दाद्यो भाषा लोकप्रतीताः। बीर्यं च जीबस्य क्षायो-पश्चमिकः क्षायिको वा भाष इत्युक्तं (अ०२, स०४-५)। अथाधिकरणं किमिति ?। अन्त्रोच्यते—

टी०—अञ्चाहेत्यादिः सम्बन्धव्रन्थः। अत्रेत्यतिकान्तस्त्रव्याख्यानावसाने परः प्रश्नयत्यजानानः--तीज्ञमन्द्राद्यो भावाः। आदिग्रहणात् ज्ञाताज्ञातभावपरिग्रहः। एते लोकप्रतीताः।
लोकपत इति लोकः-प्रेक्षापूर्वकारी शिष्टजनः, सामान्येन वा रथ्यापुरुषादिलोकस्तस्य प्रतीतास्तीज्ञाद्यः प्रकर्षापकपीदिलक्षणा इति, नेषां लक्षणं प्रष्टव्यं वीर्घ चात्मनो वीर्घान्तरायकर्मश्ववीपज्ञात्रयोजनः श्वयप्रयोजनो वा भावः--आत्मनो भवनं परिणामविशेषः, शक्तिलक्षण इत्युक्तंनिश्चितम्। अध्याधिकरणं कि तीत्रादिगो चरत्वाद् विप्रतिपत्तेश्वाधिकरणविषय एव प्रश्नः, प्रयमत्तरं वाऽतिसंक्षित्रश्चकमिकरणम्, अधुना तद्विस्तरार्थिना तीत्रादिमावपरिज्ञानानन्तरमधिकरणं
पृष्कपते--किस्तरपमिकरणमिति। अञ्चोच्यते इत्याहाचार्यः। अञ्च-अधिकरणस्वक्रपत्रभे
अमिषीयते तेषां तीज्ञादीनां [क्वि]विभा।

### मधिकरणस्य द्वैविध्यम् सूत्रम्-अधिकरणं जीवाजीवाः ॥६-८॥

टी०—अथवा यस्मिन् सित त्रिविधास्तवप्रष्टितस्तद्धिकरणमनिर्धारितभेदम्, अतस्तद्भेदिनिर्दिधारियपयेदमाचष्टे—अधिकरणं जीवाजीवाः ।। साम्परायिककर्मवन्धः प्रस्तुतस्तस्य विषय आस्रवोऽधिकरणम् । तीत्रादीनां जीवाजीविषयत्वात्, जीवानजीवान् वा विषयीक्वत्य सन्ताः प्रवर्तन्ते तीत्रादिभावेन । ते च जीवा अजीवा वा तीत्रादिभावेन भिवतुः
परिणन्तुरात्मनो विषयप्रपेताः साम्परायिककर्मवन्धहेतवो भवन्तीति दुर्गतिष्रस्थाननिमित्तत्वादिधिकरणशन्दवाच्याः । ननु चाधिकरणिकी क्रिया प्रागेवंविधैवोक्ता, किमर्थ पुनरिधकरणप्रच्यते ?। चितार्थत्वादन्यतरोपदेश एव ज्यायानिति, अत्रोच्यते । पूर्वत्र क्रियासहायद्रव्यादानमात्रविवश्वया कीर्तितमाधिकरणिक्यम्, इह पुनरास्रवोत्कर्षपकर्षोपादानसामध्योदनिमहितविशेपक्त्यार्थमिदग्रुच्यते—जीवाजीवाः । इतरेतरयोगद्वन्दः । द्विवचनप्रसङ्ग हित चेत् तस्र । व्यक्त्या
पर्यायभेदस्य विवश्वितत्वादिति, जीवाजीवाधिकरणमित्यस्तु सूत्रे लघुत्वादित्युच्यते जीवाजीवावेवाधिकरणमिति समानाधिकरणकल्पस्येत्याशङ्कायां जीवाजीवद्रव्यमात्रसम्प्रतितेरास्तवविशेषायावः स्यात् । आस्रवस्य हि क्रियालक्षणस्य जीवाः कारणं—निमित्तमिष्यन्ते ।। स चैवं
सित न सिध्यतीति पुरातन एव पाठः साधीयान् । तस्मादास्रवस्यात्मपरिणामस्य प्रयोगलक्षणस्य बाह्यश्वतनोऽचेतनो वा पदार्थ उत्यत्तौ निमित्तमिति हिंसादिपरिणामो जीवाधिकरणोऽजीवाधिकरणश्वत्येनमेवार्थं भाष्येण स्पुट्यित—

भा०—अधिकरणं ब्रिविधम् इत्याधिकरणं भावाधिकरणं च । तत्र द्रव्याधिकरणं छेदनभेदनादि । इास्त्रं च दशविधम् । भावाधिकरणमछोत्तरशतविधम् । एतदुभयं जीवाधिकरणमजीवाधिकरणं च ॥ ८ ॥

टी०—अधिकरणं द्विविधमित्यादि माध्यम्। दुर्गत्यधिकारादिधकरणम्। तचै(कें)-कशो द्विप्रकारं, जीवविषयं जीवा( द्रव्या )धिकरणं भावाधिकरणं च। अजीवविषयमपि द्रव्याधिकरणं मावाधिकरणं च। सम्रचयार्थश्रशब्दः। द्रव्यमेवाधिकरणं द्रव्याधिकरणम्। एवं भावाधिकरणमपि। तन्न द्रव्याधिकरणं छेदनभेदनादि। शक्तं च दशिवधम्। तन्निति तयोर्द्रव्यभावाधिकरणयोर्द्रव्याधिकरणं तावदुच्यते । छिद्यते येन परश्चवासीव्यधनादिना तत् छेदनम्। मिद्यते येन मुद्ररकोणकादिना तद् भेदनम्। आदिग्रहणात् त्रोटनविश्वसनोद्धन्ध-नयन्त्रामिधातादि वक्ष्यमाणं निर्वर्तनादिसत्रे ॥ नतु चादिग्रहणादेव नानाविधशक्तान्तर्भावोऽपि द्रव्यरूपत्वात् किमर्थं मेदेनोपादानं शक्तस्येति ? । उच्यते—संख्याविश्वपनिर्धारणार्थं दशैव प्रकाराः शक्तस्येति। चशब्दोऽनधारणार्थः। द्रव्यशक्तं दशविधमेव परश्चेधदहनविषठवनस्नेहश्चा-राम्लानि अनुपयुक्तस्य च मनोवाकायास्त्रयः। एतेन द्रव्याधिकरणेन जीवाजीवो विषयीकृत्य साम्परायिकं कर्म बध्यते। तद्यथा—पाणिपादिशरोधरादीनां परश्चादिना छेदः। अग्निना दहनं

१ 'करणतायां कस्येत्याशक्कायां 'इति प्रतिभाति । २ ' श्वदिवृह्न ॰ 'इति क्य-पाठः ।

सवैतनानाम् । विषेण मारणम् । लवणेन पृथिव्यादिकायाधुपवातः । स्नेहेन वृततैलादिना विषामेवोपवातः । क्षारेण सकलत्वङ्गांसाद्यवर्कतनम् । अम्लेनाप्यारनालादिना पृथिन्यादि-कायोपवातः । अनुपयुक्तस्य च कायादयो यां चेष्टामभिनिर्वर्तयन्ति तया तया कर्म वध्यत इति । अथ भावाधिकरणं कतिप्रकारिमत्याह—भावाधिकरणमछोत्तरं ज्ञानम् । भावः नतीबादिपरिणाम आत्मनः, स एवाधिकरणं तचाष्टोत्तरशतमेदमष्टोत्तरशतं भेदानामागा-म्यनन्तरं सूत्रेण भाविधन्यत इत्येदुभयमाख्यातं यत् प्राक् पृष्टं परेण जीवाधिकरणमजीवाधिकरणं च, नातः परमन्योऽधिकरणभेदोऽस्तीति ॥ ८॥

#### सूत्रम्—तत्र-आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भकृतकारितानुमंत-कषायिवशेषेस्त्रिस्त्रिस्त्रिश्चतुत्र्वेकशः ॥ ९ ॥

टी०—तन्त्रेत्यनेन सम्बन्धं सूचयति, तयोजींवाजीवाधिकरणयोरनन्तरसूत्रप्रस्तुत-योजींवाधिकरणं तावदुच्यते, आर्चं संरम्भसमारम्भेत्यादि सूत्रम् ॥

भा०—आग्रमिति सूत्रक्रमप्रामाण्याजीवाधिकरणमाह । तत् समासत-जीवाधिकरणस्य ऐतत् पुनरेकशः कायवाङ्मनायोगविशेषात् त्रिविश्रं भवति । तग्रथा-कायसंरम्भः वाकसंरम्भः मनःसंरम्भः, कायसमा-रम्भः वाकसमारम्भः मनःसमारम्भः, कायारम्भः वागारम्भः मनआरम्भ इति ॥

टी०—आदौ भवमाचम् । इतिशब्दः शब्दपदार्थकः । किंग्रतं पुनराद्यत्वं किं वा तदाद्यमित्याह-सत्रक्रमप्रामाण्याज्जीवाधिकरणमाह । सूत्रक्रमः-सूत्रानुपूर्शे सूत्रसिवेशः तत्प्रामाण्यादाद्यम् । किं तत् १ जीवाधिकरणमित्याह सूत्रकारः । तत् जीवाधिकरणं समा-सतः-संक्षेपतः त्रिविधं-त्रिप्रकारम्। प्रकारत्रयप्रदर्शनायाह—संरम्भः

संरम्भावीनां व्याक्या समारम्भ आरम्भ इति । तत्र प्राणातिपातादिसंकल्पावेशः संरम्भः । तत्साधनसन्धिपातजनितपरितापनादिलक्षणः समारम्भः । प्राणातिपा

तादिकियानिवृत्तिरारम्मः । एतदिति जीवाधिकरणं परामृशति । पुनःशब्दः कियान्याष्ट्र-रूपर्थः । सकृद् भिक्षं संरम्भादिमेदेन जीवाधिकरणं भिद्यते । एकश्च इत्येकैकम् । संरम्भा-धिकरणादि कायवाङ्मनोयोगविशोषात् त्रिविधं भवति । कायादयः प्राण् व्याख्यात-स्वस्त्पाः । कायसंरम्भाधिकरणं वाक्र्संरम्माधिकरणम्, एवं समारम्भारम्भयोरपि कायादिभेदेन च त्रैविध्यं वाष्ट्यम् । योगभेदेन विकल्प्य संरम्भादीनधुना क्रियाद्वारेण योगान् विकल्पयति—

भा॰—तद्य्येकद्याः कृतकारितानुमतिवद्योषात् त्रिविधं भवति । तद्यथा-कृतकायसंरम्भः कारितकायसंरम्भः अनुमतकायसंरम्भः; कृतवाकसंरम्भः कारितवाकसंरम्भः अनुमतवाकसंरम्भः; कृतमनःसंरम्भः कारितमनःसंरम्भः

९ 'सवि•' इस्यपि पाठः ।

अनुमतमनःसंरम्भः इति । एवं समारम्भारम्भावपि । तद्पि पुनरेकशः कषाय-विशेषाचतुर्विषम् ॥

टी॰—संरम्भं कायेन करोति वाचा करोति मनसा करोति । एवं कारयस्यपि विकल्पत्रयं, तथाऽनुमन्यते चेति विकल्पत्रयमेव । कृतवचनं स्वतन्त्रकर्तृप्रतिपादनार्थम् । कारितामिधानं प्रयोज्यपरतन्त्रप्रदर्शनार्थम् । अनुमतिवचनं प्रयोजकस्य मानसपरिणामप्रदर्शनार्थम् । एतदेव भाष्यकारो दर्शयति—तच्यथा—कृत्तकायसंरम्भ इत्यादिवचननवकेन । यथाऽऽदौ कायसंरम्भः कृतकारितानुमतमेदेन विकल्पतः, एवं समारम्भारम्भावपि कृतकारितानुमतमेदेन विकल्पतः, एवं समारम्भान्यते कायेन्त्रानुमतविकल्पतौ वाच्यौ । समारम्भं करोति समारम्भं कारयति समारम्भनुमन्यते कायेनेत्यादिनवधा विकल्पना । तथाऽऽरम्भं करोति कारयति अनुमोदते चेति नवैव विकल्पा वेदितच्याः । तद्पीत्यादिना पुनश्रतुर्धा भिनत्ति । कृतकायसंरम्भादिकरणादि पुनरेकैकं कषायिष्यशिषाचतुर्विधं भवति । कषायाः प्रागभिद्दितलक्षणाः । सामान्येन विशेषो भेदस्तन्त्रेदाचतुर्विधं भवति ।

भा०—तद्यथा-कोधकृतकायसंरम्भः मानकृतकायसंरम्भः मायाकृतका-यसंरम्भः लोभकृतकायसंरम्भः, कोधकारितकायसंरम्भः मानकारितकायसं-रम्भः मायाकारितकायसंरम्भः लोभकारितकायसंरम्भः, कोधानुमतकायसंरम्भः मानानुमतकायसंरम्भः मायानुमतकायसंरम्भः लोभानुमतकायसंरम्भः । एषं षाङ्मनोयोगाभ्यामपि वक्तव्यम्। तथा समारम्भारम्भौ ॥

दी०—तद्यथेत्यादिना दर्शयित यथाभिद्दितलक्षणान् विकल्पान् कोधकृतकायसंरम्भः । एवं मानमायालोभकृतसंरम्भ इत्यपि वाच्यम् । एवं कोधकारितकायसंरम्भः मानमायालोभकारितकायसंरम्भ इत्यपि वाच्यम् । तथा कोधानुमतकायसंरम्भः मानमायालोभकायसंरम्भ इत्यपि वाच्यम् । एवं वाक्सनःसंयोगाभ्यामपि वक्तव्यमित्यितिदेशवाच्यम् । एवमित्युक्तप्रकारेण वाग्योगेनापि कोधादिविशिष्टेन वाच्यम् । कोधकृतवावसंरम्भः मानमायालोभकारितवावसंरम्भ इत्यपि वाच्यम् । तथा कोधकारितवावसंरम्भः मानमायालोभानुमतवावसंरम्भ इत्यपि वाच्यम् । तथा कोधानुमतवावसंरम्भः मानमायालोभानुमतवावसंरम्भ इत्यपि वाच्यम् । एवं मनोयोगेनापि कोधादिविशिष्टेन विकल्पा एतावन्तो वाच्यः । कोधकृतमनःसंरम्भः मानमायालोभकृतमनःसंरम्भः इत्यपि वाच्यम् । कोधानुमतवानःसंरम्भः मानमायालोभकारितमनःसंरम्भः इत्यपि वाच्यम् । एवमेते पट्निशक्त्यम्। कोधानुमतमनःसंरम्भः मानमायालोभानुमतमनःसंरम्भ इत्यपि वाच्यम् । एवमेते पट्निशक्त्यम्भः त्वथा—कोधकृतकायसंरम्भ इत्यदिना प्रन्थेन प्रतिपादिताः । तथा समारम्भारम्भाविति अतिदेशेन समारम्भस्य पट्निशक्तेदलं संरम्भवत् प्रतिपाद्वताः । तथा समारम्भारम्भाविति अतिदेशेन समारम्भस्य पट्निशक्तेदलं संरम्भवत् प्रतिपाद्वताः । तथा समारम्भारम्भ इत्येवमितिकान्तप्रन्थः

१ '-कल्पेन' इति ग-पाठः ।

पुनरावर्तनीयः । ततथ द्वितीया बट्निंशत् रूम्यते । तथा क्रोधकारितकायारम्म इस्वय्यभ्याव-र्तमाने व्रन्ये बट्निंशदेव विकल्पानां प्राप्यते । एवमेषा बट्निंशत् त्रिप्रकाराऽपि पिण्डिताऽष्टोत्तरं परिणामश्चतं भवतीत्येतदेवोपसंजिद्दीर्षन् दर्शयति—

मा०—तदेवं जीवाधिकरणं समासेनैकशः षट्रिशिक्षक्रिकल्पं जीवाधिकरं स्व भवति । त्रिविधमप्यष्टोत्तरशतविकरपं भवतीति ॥ विकल्पसङ्ख्या संरम्भः संकल्पः, परितापनया भवेत् समारम्भः । प्रौणिवधस्त्वारम्भः, त्रिविधो योगस्ततो ज्ञेयः ॥ ९ ॥

टी० तदेवं जीवाधिकरणं समासेनेत्यादि यत् प्रस्तुतं जीवाधिकरणं तदेवं समा-सेन-संक्षेपेण एकैकं संरम्भाधिकरणं समारम्माधिकरणं आरम्भाधिकरणं च षद्र्विद्याद्धिकल्पं भवति । त्रिविधमपीति समुच्येऽपिशन्दः । तिस्रोऽपिषद्त्रिंशतः शतमष्टोत्तरं विकल्पानां भवतिति भाष्यानुसारणमवसायेव सूत्र एव स्फुटीकरणाय पुनक्च्यते, संरम्भादीनां कषायावसानानामाहितद्वन्द्वानां विशेषशन्देन समानाधिकरणस्तत्पुरुषः षष्टीसमासो चा प्रस्थेकं वा विशेषशन्देनाभिसंबन्धसामध्यति संरम्मादिविशेषेरिति दृतीयानुपपत्तिः, कियावादिपदार्थान्त-राभावात्, न वाक्यशेषोपपत्तेः प्रविश पिण्डीमिति यथा तथेहापि कियापदावधारणमेकैकं भिद्यात्, एकमेकं त्रींस्त्रीन् भेदान् कुर्यादिति वा, योगादीनामानुपूर्व्यवचनं पूर्वापरविशेषणत्वात् ।

तसात् कोघादिचतुष्टयक्रतकारितानुमतमेदात् कायादीनां संरम्भसमा-रम्भविशेषाः षट्टित्रंशद् विकल्पाः स्फुटीिकयन्ते यन्त्रेण। उद्धृतकोघप-रिणाम आत्मा करोति स्वयं कायेन संरम्भमिति प्रथमविकल्पः। तथा आविश्र्तमानपरिणाम आत्मा करोति स्वयं कायेनेति द्वितीयः। तथोपजातमायापरिणतिरात्मा करोति स्वयं कायेन संरम्भमिति तृतीयः। तथा लोभकषायग्रस्तः करोति स्वयं कायेन संरम्भमिति

| कृतकारितादि यन्त्रम् |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| कषाय                 | कषाय  | कषाय  |
| कृत                  | कारित | अनुमत |
| Y                    | . 8   | ¥     |
| काय                  | वाक्  | मनः   |
| 98                   | 93    | 93    |
| ₹ ]                  | 3 €   | 3 6   |

चतुर्थः । एवं कृतेन चत्वारो विकल्पाः । कारितेन चत्वारः । अनुमत्यापि चत्वारः । एते द्वादश कायेन लग्वाः। तथा वाचा द्वादश, मनसाऽपि द्वादश, एते पट्त्रिशत संरम्भेण लग्धाः । तथा समारम्भेणापि पट्त्रिशत, आरम्भेणापि पट्त्रिशत, इत्येवमष्टोत्तरं विकल्पशतं भवति । का पुनर्भावना १ योगनिमित्तं हि कर्म बध्यते "कायवाङ्मनःकर्म योगः" (अ० ६, स० १) इति वचनात्, बन्धस्थितः । कोपादिकषायाञ्जनवशीकारात् स्वयं करणपरिणतौ सत्यां कारितानुमतिपरिमाणद्वारेण च प्राणातिपातादिसंकल्पपरितापनान्यापत्तयः साम्परायिक्कर्मबन्धदेतवो मवन्तीति प्रतिपादितं प्राक् । कायादयो व्यस्ताः समस्ताश्च बन्धदेतवः । समस्तास्त प्रधानोपसर्जनतया च बन्धदेतव इति प्रतीतम् । एवमेतज्जीवाधिकरणं विकल्प्य मावनीयमिति ॥ ९ ॥

९ 'सरुपायः' इति घ-पाठः । ९ 'आरम्भः प्राणिवचः' इति घ-पाठः । १ ' णामद्वारेण' इति क-पाठः ।

#### भा०-अत्राह-अथाजीवाधिकरणं किमिति ?। अत्रोच्यते-

टी०—अत्राहेत्यादिना सम्बन्धं प्रतिपादयति । अत्रेति जीवाधिकरणव्याख्यानाय-साने परोऽनवबुध्यमान आह्—अथाजीवाधिकरणं किमिति । अथेत्यानन्तर्यार्थः । जीवा-धिकरणादनन्तरमजीवाधिकरणं प्राक् निरदेशि सूत्रकारेण तत् किमिति—किंस्वरूपं—किंस्वमावं तत् ? । इतिकरणः प्रश्नेयत्ताप्रतिपादनार्थः । एवं प्रश्ने अत्रोच्यते इत्याहाचार्यः । अत्र प्रश्नेऽनुरूपप्रतरमिषीयते—

# सूत्रम्---निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा दिचतुर्दित्रिभेदाः परम् ॥ १० ॥

टी०—निर्वर्तनादयः कृतद्वन्द्वा यथाक्रमं कृतद्वन्द्वेरेव द्यादिभिः समानाधिकरणा द्रष्टव्याः । अधिकरणमित्यनुवर्तते, तत् परमित्यनेनाभिसम्बध्यतेऽजीवाधिकरणं, तिक्वर्वि-नादिभेदाचतुर्धा अजीवविषयान् निर्वर्तनानिश्चेपसंयोगनिसर्गान् कुर्वन् निर्वर्तनादीनां व्याख्या रागद्वेषवानात्मा साम्परायिकं कर्म बझाति, निर्वर्त्यमानमजीवद्रव्यम् । निर्वर्तना निर्वर्त्यमानप्रयोजना । निर्वर्त्येति भावसाधनो वा । सा

द्विधा मूलोत्तरगुणभेदात् । निक्षिप्यते ऽऽसाविति निक्षेपः स्थाप्यः कश्चिदजीव एव। स चतुर्वि-घोऽप्रत्यवेश्वितादिभेदात्। भावसाधनो वा। संयोजनं संयोगः एकत्वीकरणं वा मिश्रणम् । तद् द्वेधा आहारोपकरणभेदात्, निसर्जनं निसर्गः त्यागः उज्झनम् । तत् त्रिधा कायादिभेदात् । परवचनमनर्थकं पूर्वत्राद्यवचनात् , अस्मिन् वा सति आद्यवचनमनर्थकं अर्थापत्तिसिद्धेरिति-चेत् तक्ष। अन्तरङ्गताप्रतिपादनार्थत्वात् आद्यशब्दस्य बहिरङ्गताप्रतिपादनार्थत्वाच परशब्दस्येति विशिष्टार्थप्रतिपत्तिहेतुत्वादुभयं न्याय्यमित्यमुमेवार्थं भाष्येण स्पष्टयति—

भा॰-- परमिति सूत्रक्रमप्रामाण्याद्जीवाधिकरणमाह । तत् समासतश्च-तुर्विधम् । तथ्यथा-निर्वेतना निक्षेपः संयोगो निसर्ग इति ।

टी॰—परं बहिरङ्गम्, इतिकरणशब्दः पदार्थकः । प्रतिविशिष्टपुरुषप्रणीतसूत्रक्रमस्य प्रमाणत्वात् परं-बिहरङ्गमप्रधानमजीवाधिकरणमाह । जीवपरिणामोऽभ्यन्तरङ्गस्तदायस्त्वात् कर्मबन्धस्य, निमित्तमात्रत्वाद् बहिरङ्गमजीवाधिकरणम् । इष्टाभिधायी वा परशब्दः । प्रायोग्याका वेस्नमा वा निर्वर्तनादयोऽध्यवसेयाः । आद्यं च जीवविषयत्वाद् मावाधिकरणमुक्तं कर्मबन्धहेतुर्मुख्यतः । इदं तु द्रव्याधिकरणमुच्यते । परम्-अमुख्यं निमित्तमात्रत्वात् । तद्वजीवाधिकरणं समासतः - संक्षेपतः चतुष्प्रकारं भवति । समासम्रहणान्मूलोत्तरगुणादिभेदःशरीरादिः शस्त्रकरणं स्थासः सूक्ष्मप्रभेद आपादितो भवति ।। तद्ययेत्यादिना चतुरो विकल्पान् स्वरूपतः पटति—निर्वर्तनेत्यादि । इतिकरणो मूलभेदेयसाप्रतिपादनार्थः । प्राग् व्याख्याताः शब्दिन-भेदद्वारेण निर्वर्तनादयः । अधुना भेदद्वारेण स्वरूपकथनमेषां कियते—

९ '०षया निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गानि कुर्वन्' इति ग-पाठः । ९ ' निर्वर्तेतेति ' इति ग-पाठः ।

मा॰—तत्र निर्वर्तनाधिकरणं हिविधम्-मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरणमुत्तरगुण-निर्वर्तनाधिकरणं च । तत्र मूलगुणनिर्वर्तना पत्र शरीराणि वाङ्मनःप्राणापानाम । उत्तरगुणनिर्वर्तना काष्टपुस्तिचत्रकर्मादीनि ॥

टी० लक्केत्यादि। तत्र नेषु निर्वर्तनादिषु निर्वर्तना तावद् व्याख्यायते। निर्वर्तनैवाषिकरणं निर्वर्तनाधिकरणम्। अधिकरणमिति समानाधिकरणः, भावसाधनपक्षे षष्ठीतत्पुष्यः
निर्वर्तनाया अधिकरणम्। एवमन्यत्रापि योज्यम्। तद् द्विचिधं हिप्रकारम्। प्रकारद्वयप्रदर्शनार्थमाह मूलगुणेत्यादि। चशब्दः समुचये। मूलं चासौ गुणश्च मूलगुणः। मूलमाद्यं प्रतिष्ठाः
संख्यानाख्यो गुणो मूलगुणः स एव निर्वर्तनाधिकरणम्। स हि निर्शृतः सन् अधिकरणीमवति कर्मवन्थस्य। तथाऽक्रोपाक्रसंस्थानमृद्वादित्वेक्षण्यादिकत्तरगुणः सोऽपि निर्शृतः सक्षधिकरणीभवति कर्मवन्थस्योत्तरगुण एव निर्वर्तनाधिकरणम्। तत्र मूलगुणनिर्वर्तना — पश्च द्यारीराणीत्यत्राधिकरणशब्दो नोदितो भाष्यकृता लाघवैषिणा। अनुक्तोऽपि च प्रत्यासत्तर्गम्यते, अतो
मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरणम्। औदारिकादीनि पश्च शरीराणि। तानि च द्वितीयाध्याये व्याख्यातानि प्रकृतवस्तुनि योज्यन्ते। औदारिकशरीरवर्गणाप्रायोग्यद्वयैर्निर्मापितमौदारिकशरीरसंस्थानं प्रथमसमयादारभ्य मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरणमात्मनो भवति, बन्धनिमित्तत्वात्। उत्त-

र्गुणनिर्वर्तनाधिकरणमौदारिकस्याङ्गोपाङ्गमृजाकर्णवेधावयवसंस्थानादि । निर्वर्तनाधिकरणस्य वैक्रियस्यापि वपुषः स्ववर्गणाप्रायोग्यद्रव्यनिर्मापितमादिसमयादारम्य स्वरूपम् संस्थानं मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरणम्, अस्य तूत्तरगुणनिर्वर्तनाधिकरणमङ्गो-

पाङ्गकेशदशननखादिकम्, आहारकशरीरस्यापि स्ववर्गणायोग्यपुद्गलद्गव्यनिर्मापितं संस्थानं मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरणम्, उत्तरगुणनिर्वर्तनाधिकरणमङ्गोपाङ्गादि, कार्मसङ्घातलक्षणस्य कार्मणस्यापि तद्योग्यद्रच्यनिर्मापितस्वसंस्थानं मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरणम्, उत्तरगुणनिर्वर्तनाधिकरणमस्य नास्त्येव, तैजसस्याप्युष्णलक्षणस्याशितपीतपावकशक्तिभाजो लिखप्रत्ययस्य च परिनिग्रहानुग्रहकारिणः स्ववर्गणानिर्मापितसंस्थानं मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरणम्,
अस्याप्युत्तरगुणनिर्वर्तना नैवास्तीति ॥ वाङ्मनःप्राणापानाश्चेति । चश्च्दान्मूलगुणविर्वतनाभिसंबन्धः । वाङ्मनोवर्गणायोग्यद्रच्यनिर्मापितौ वाङ्मनःसंस्थानविशेषौ मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरणम् । तथा प्राणापानवर्गणायोग्यनिर्मापितौ उच्छ्वासनिश्वासाकारौ मूलगुणनिर्वर्तनाविकरणम्। एषामप्युत्तरगुणनिर्वर्तना न सम्भवत्येवति । मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरणमित्यं च्याख्याय
प्रकारान्तरेणोत्तरगुणनिर्वर्तनामाचिष्यासुराह—काछपुस्तचित्रकर्मादीनीति । कर्मशब्दः
प्रत्येकममिसम्बध्यते । तत्र काष्ठकर्म कृष्टिमपुरुणादीनां कृतिः, अत एवोत्तरगुणनिर्वर्तनाच्यते । प्रसिद्धपुरुणादाकेतेवोष्यते । प्रसिद्धपुरुणाद्याकृतेः प्रतिविम्बनिर्वर्तनादेव पुरतिचित्रकर्मणी अपि वाष्यम् । पुरतकर्म सृत्रचीवरकादिप्रथितकृत्रिमपुत्रकादिकं, चित्रकर्मात्यन्तप्रसिद्धम् । आदिग्रहणात् लेप्यपत्रकर्म सृत्रचीवरकादिप्रथितकृत्रिमपुत्रकादिकं, चित्रकर्मात्यन्तप्रसिद्धम् । आदिग्रहणात् लेप्यपत्र-

१ 'परितो ग्रहातु । इति सा-ग-पाठः ।

रकेषजलकर्मभूकर्मपरिग्रहः । शस्त्रमप्यनेकाकारमाख्यातं कृपाणादि । वधस्यानता मूल-गुणनिर्वर्तनाधिकरणं, तीक्ष्णतोष्ड्वलताद्युत्तरगुणाधिकरणमिति ॥

अधुना निक्षेपाधिकरणस्त्ररूपनिर्धारणायाह-

- भा०---निक्षेपाधिकरणं चतुर्विधम् । तद्यथा-अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दुष्पमार्जितनिक्षेपाधिकरणं सहसानिक्षेपाधिकरणं अनाभोगनिक्षेपाधिकरण-मिति ॥
- टी॰—निक्षेपाधिकरणं चतुर्विधिमत्यादि। तच्यथेत्यादिना चतुरः प्रकारानादर्शयति। अप्रत्यवेक्षिते—चक्षुषाऽनिरीक्षिते भूप्रदेशे निक्षेप्यस्य दण्डकादेः स्थापनमधिकरणं,
  प्रत्यवेक्षितेऽपि भूप्रदेशे दुष्प्रमार्जिते रजोहरणेनाप्रमार्जिते वा निक्षेपोऽधिकरणं भवति।
  सुप्रमार्जितं त्वेकतिस्विरिति। तद्विपरीतं दुष्प्रमार्जितम्। सहस्रोति शक्त्यभावाचेतयतोऽप्यप्रत्यवेक्षितदुष्प्रमार्जितदेशे निक्षेपोऽधिकरणस्थेतरोऽपि सहसा निक्षिपतः, अनामोगोऽत्यन्तविस्मृतिः, नहीदं स्मरति प्रत्यवेक्षिते सुप्रमार्जिते च देशे निक्षेप्तन्यम्, तथाविषस्य निक्षेपोऽधिकरणमिति।।

इदानीं संयोगाधिकरणद्वैविध्यमिति प्रदर्शनायाह-

- भा०—संयोगाधिकरणं ब्रिविधम्-भक्तपानसंयोजनाधिकरणं उपकरणसं-योजनाधिकरणं च ।
- टी॰—संयोगाधिकरणं विविधमित्यादि । तत्र मक्तमशनखाद्यस्वाद्यमेदात् तिथा । तस्य संयोजनं पात्रे मुखे वा व्यञ्जनगुडोपदंशफलशाकादिना सह, तथा द्राक्षादा- हिमपानकाद्यपि त्रामुकजलारनालादि च खण्डशर्करामरिचादिमिः, ए[वं]तद्रक्तपानसंयोजनाधिकरणम् ।

सम्प्रति निसर्गाधिकरणत्रैविध्यप्रतिपादनायाह-

- भा॰—निसर्गाधिकरणं त्रिविधम्—कायनिसर्गाधिकरणं वाङ्निसर्गाधि-करणं मनोनिसर्गाधिकरणमिति ॥ १० ॥
- टी०—निसर्गीधिकरणिमत्यादि । कायः -शरीरमौदारिकादि भेदं तस्य निसर्गी न्यायापेतमुज्ज्ञनमविधिना स्वच्छन्दत इतियावत् । शस्त्रपाटनाभिजलप्रवेशोद्धन्धनादिभिः । वाचोऽपि त्यागः प्रेरणं शास्त्रोपदेशाद्दते । मनसश्चेति । अत्र बहिन्यीपारापेक्षया शरीरादीनाम- खीवनिसर्गाधिकरणत्यमुक्तम् । जीवाधिकरणे चात्मनः परिस्पन्दोऽन्तःपरिणामो योगः । मुलगुणनिवर्तनाधिकरणे व्यत्यानमात्रमेषामिति विशेषः ॥ १०॥

१ 'देशनिक्षेपा॰' इत्यपि पाठः १९ अस्य व्याख्या कि न कृतेति प्रश्नः । ३ ' च संस्थान॰ ' इति ग्र-पाठः ।

भा॰-अन्नाह—उक्तं भवता (अ॰ ६, सु॰ ५) सक्तवायाकवाययोर्थोगः साम्परायिकेर्यापथयोरास्च इति । साम्परायिकं चाष्टविधं वस्यते (अ॰ ६, सु॰ २८)। तत् किं सर्वस्याविशिष्ट आस्रव आहोस्वित् प्रतिविशेषोऽस्तीति १। अन्नोच्यते—सत्यपि योगत्वाविशेषे प्रकृतिं प्राप्यास्वविशेषो भवति। तद्यथा-

टी० — अन्नाह — उक्तं मवतेत्यादिना सम्बन्धमानष्टे । अत्र सामान्यास्वविचारे मवतोक्तम् । किम्रुक्तमिति उक्तस्यानुवादं करोति — सक्तषायाकषाययोर्बन्धकयोर्थोगः — कायादिव्यापारो यथासंख्यं साम्परायिकेयीपथयोः कर्मणोरास्त्रवो भवति । इतिशब्द एवश्रव्दार्थे । एवम्रुक्तं भवतेति । साम्परायिकं चाष्टिवधं झानावरणादिमेदेनामिधास्यते कर्म जातिमेदेन । एवं सति फलमेददर्शनात् सन्देहबीजसम्भवः । तसात् प्रष्टव्यम् — किं सर्वस्य झानावरणादेरष्टिवधस्यापि कस्यापि कायादियोगोऽविचिष्टः — सामान्यलक्षण आस्व आहोस्वित् मितिविद्येषो—भेदः कर्म प्रति कश्चिद्स्तीति । इतिकरणं प्रश्नेयत्तां दर्शयति । अन्नोच्यते इत्यादाचार्यः । अस्ति मेद इति संगिरामहे । योगसामान्येनामेदे भवत्यपि योगसामान्येनौकरूपपुद्रलग्रहणे सति वक्ष्यमाणास्वविशेषैः कर्मजातेः फलभेदः, यथा आहारः कश्चिदेकरूपोऽपि जग्धः प्राप्य जठरं रस-रुधिर-मांस-मेदो-मज्जा-ऽस्थि-गुक्र-मलविशेषभावेन परिणमते, तथैकप्रयोगचितेऽस्य कर्मण आस्ववेदसम्भवे सति अष्टधा परिणामः प्रकृति परिणमते, तथैकप्रयोगचितेऽस्य कर्मण आस्ववेदसम्भवे सति अष्टधा परिणामः प्रकृति प्राप्येति । प्रकृतिः—स्वभावः । किञ्चित् कर्म झानावरणस्वभावं किञ्चद् दर्शनावरणस्वभावं इत्येवमष्टविधमपि भिन्नस्वभावं वक्ष्यते, अतः प्रकृतिमाश्रित्य आस्ववभेदः । तथ्यथेत्यनेन तथा-स्वभेदं प्रति प्रकृतिं प्रत्यक्षीकरोति । नाप्यक्रमन्यस्तयोस्तावदाद्ययोः प्रकृत्योरास्ववभेदः ।

### सूत्रम्-तत्प्रदोषनिह्ववमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्शना-वरणयोः ॥ ६-११ ॥

टी०—प्रदोषादयः कृतद्वन्द्वा अपि तच्छब्देन सह विहितपष्टीतत्पुरुषसमासाः सूत्रकृता निर्दिष्टाः। तयोः प्रदोषादय इति सामान्येनाभिनिर्श्वेते समासे पश्चादिद्युच्यते—तयोरिति
कयोः प्रदोषादय आस्रवा इत्याह—ज्ञानद्दीनावरणयोरिति । ज्ञानं च दर्शनं च ज्ञानदर्थने, आवरणम्—आच्छादनं ज्ञानदर्शनावरणयोरिति । एनमेवार्थे भाष्येण स्पष्टयति—

भा०—आसबो ज्ञानस्य ज्ञानवतां ज्ञानसाधनानां च प्रदोषो निह्नबो क्षानावरणीयकर्मण मात्सर्यम् अनन्तराय आसादनं उपघात इति ज्ञानावरणा-आस्रवाः स्रवा भवन्ति । एतेहिं ज्ञानावरणकर्म बध्यते । एवमेच द्वी-नावरणस्येति ॥ ११ ॥

९ 'बरमस्यादावा' इति घ-नाउः ।

टी०—आस्रवो ज्ञानस्य ज्ञानवतामित्यादि भाष्यम् । उक्तलक्षण आस्रवस्तमिभसम्बध्नन् प्रदोषादिना एकैकेनैकवचनात् । तमेवाह—आस्रव इति । कस्यास्रवः
प्रदोषादिः किंविषयो वेति शङ्कायां साम्परायिकाष्टविधकमेत्रस्तावात् प्रतिविशिष्टातुपूर्वीव्यवस्थातश्राद्यप्रकृतिमेव सम्बद्धाति—ज्ञानस्येति । ज्ञानस्य सम्बन्धिनः प्रदोषादयो
ज्ञानविषयास्तदावरणस्य कर्मण आस्रवा भवन्ति । ज्ञानं वेतना आत्मनः स्वरूपं इति ।
तत्प्रतिपिपादियिषयेदमाह-एते हिं ज्ञानावरणाकमे बध्यते । यसादेतैः करणभूतैः—
अध्यवसायविशेषेः प्रदोपादिभिरात्मना स्वपरिणामैः कर्म ज्ञानावरणाख्यं वध्यते उपादीयते
पृद्यते तसादेव आस्रवा इति । एवं ज्ञानावरणास्रवानाख्याय तत्तुल्यत्वाद् दर्शनावरणस्यातिदेशं करोति—एचमेव दर्शनावरणस्योति । एवमेवेत्यनेनातिदेशं प्रतिपादयति, यथा
ज्ञानावरणस्यास्रवाः प्रदोपादयस्तथा दर्शनावरणस्यापि कर्मण एत एवास्रवा बोद्धन्याः । दर्शनं
चक्षुरचक्षुरविषेकेवलभेदम् । सामान्यमात्रोपयोगश्रेतनादिविशेषः, तस्यावरणं नवधा, निद्रादयोऽपि दि यथोक्तलक्षणाश्रक्षर्दर्शनादिविधातकारित्वात् तदावरणम्, अत्राप्युपघात इति । इति-

शब्देनाद्यार्थेनालस्यस्वपनशीलतानिद्रादरप्राणातिपातादयः परिगृद्धन्ते । वर्शनावरणीयकर्मण इतिशब्दस्तु ज्ञानदर्शनावरणयोरास्त्रवेयत्ताप्रदर्शनार्थः । एवप्रक्तेन प्रका-आस्त्रवाः रेण दर्शनस्य दर्शनवतां दर्शनसाधनानां च प्रदोषादय आलस्यादयश्च दर्शनावरणस्य आस्त्रवा भवन्तीति प्रतिपादितम् ॥ ११ ॥

इदानीमसद्वेद्यसद्वेद्ययोरास्रवाश्चिन्त्यन्ते, यथाऽनयोः कर्मप्रकृत्योर्नियमेनायमास्रवकः लापः। तद्यथा-दुःखशोकादिमिर्भूतव्रत्यनुकम्पादिमिश्च यथाक्रममसद्वेद्यसद्वेद्ययोरास्रवकला-पोऽवगन्तव्यः सुत्रद्वयेन—

स्रुत्रम्—दुःस्वशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्या— त्मपरोभयस्थान्यसद्वेद्यस्य ॥ ६-१२ ॥

भसक्षेत्रस्यास्रवाः सूत्रम् — भूतव्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादि योगः क्षान्तिः शौचिमिति सद्वेद्यस्य ॥ ६–१३ ॥

टी०—दुःखादयः कृतद्वन्द्वाः षडप्यास्रवा भवन्त्यसद्वेदनीयस्य कर्मणः । सृतब्रस्य-नुकम्पादयोऽपि पश्चाविहितद्वन्द्वाः सद्वेदनीयस्य कर्मण आस्रवा द्रष्टन्याः । तत्र प्रथमसूत्र-भाष्यम्—

भा०—दुःखं शोकः तापः आक्रन्द्नं वधः परिदेवनमित्यात्मसंस्थानि परस्य क्रियमाणानि उभयोध्य क्रियमाणानि असदेशस्यास्त्रवा भवन्तीति॥ १२॥

बी ॰ - दुःखं शोकस्ताप इत्यादि । तत्र दुःखयतीति दुःखं वेघलक्षणं विरोधिद्रव्या-न्तरोपनिपातादभिमतवियोगानिष्टश्रवणादसद्वेद्योदयापैनः पीडालक्षणः दुः बादीनां लक्षणानि परिणाम आत्मनो दुः खमित्यर्थः । अनुग्राहकस्त्रेहादिव्यवच्छेदे वैक्रव्य-विशेषः शोकः । अभिमतद्रव्यवियोगादिपारिभाव्यादाविलान्तः करण-स्य तीव्रानुशयपरिणामस्तापः । परितापसंयुक्ताश्रुनिपाताङ्गविकारप्रचुरविलापादिव्यक्तम् आ-**ऋन्द्रनम् ।** प्राणिप्राणवियोजनं वैधः कशाद्यभिघातश्च संक्षेशप्रवणः । स्वपरानुग्रहनाथनमन-कम्पाप्रायं परिदेवनम् । श्रोकादयस्तु सर्वे दुःखजातीया एव, तथापि प्रथगिमधानमकारि सूत्रकारेण. तद्विपयासंख्येयत्वेऽपि कतिपयविशेषसम्बन्धेन तज्जात्याख्यानात । इतिशब्द आद्यर्थे । आदिप्रहणाच निरनुकम्पत्वावाहनविहेठनदमनषन्धाङ्गोपाङ्गवेदनासंक्षेशजननतीत्रा-शुभपरिणामप्राणिवधादयः परिगृद्यन्ते । आत्मा च परश्रोभयं च तेषु स्थितानि दुःखादीन्या-त्मपरोभयस्थानि । तद् विष्टणोति—आत्मस्थानीति । स्वात्मनि वर्तमानानि यथोक्तलक्ष-णानि दुःखादीनि सर्वज्ञप्रणीतागमनिरपेक्षाणि असद्वेद्यस्य कर्मण आस्त्रवा भवन्ति । विदेश्वेत-नकर्मणो ग्रहणम्। असदिति वेद्यते यत् तदेतदसद्वेद्यम्, अप्रशस्तत्वात्। तथा परस्य क्रियमा-णानि स्वात्मव्यतिरिक्तस्य चेतैनावतः पदार्थस्योत्पाद्यमानानि । एतान्येव दुःखादीनि स्वात्मपरयोरिप क्रियमाणान्यसब्रेचस्य कर्मण आस्रवा भवन्तीति पूर्व स्वात्मन एव दुःखा-द्यत्पादयन्ति शस्त्रपाटना-अन्निप्रवेश-भृगुप्रपातादिना, परस्यैव वा शस्त्रादिना दुःखाद्यत्पाद्यन्ति-उभयस्थानि तु अधमर्णसमवाये सत्युत्तमर्णस्य तिवरोधपरस्य भ्रजिकियानिवृत्तावुभयोः श्चत्कृत एव दुःखादिः सम्भवति ॥ १२ ॥

एवमसद्वेद्यास्रवान् निरूप्य सद्वेद्यास्रवनिरूपणार्थमाह-

भा॰— सर्वभूतानुकम्या अगारिष्वनगारिषु च व्रतिष्वनुकम्पाविशेषो दानं सरागसंयमः संयमासंयमः अकामनिजेरा बालतपोयोगः क्षान्तिः शोच-मिति सदेचस्यास्रवा भवन्ति ॥ १३ ॥

टी॰ सर्वभूतानुकम्पेत्यादि द्वितीयस्त्रभाष्यम् । सर्वाणि च तानि भूतानि चेति सर्वभूतानि, भवन्ति अभूवन् भविष्यन्ति च (इति भूतानि)पृथिव्यप्तेजो- वायुवनस्पतिद्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रियाख्यानि तेषु । अनुकम्पा दया पृणेत्य- नर्थान्तरम् । अगारं नोहं खंष्डणीपेपणीचुङ्गुद्रकुम्भमार्जनीव्यापार-

९ 'बाधालक्षणं 'इति ख-पाठः । २ 'दयापेक्षः 'इति ख-पाठः । ३ 'बन्धः 'इति ख-पाठः । ४ 'चेतनः माचरतः 'इति ख-पाठः । ५ '०तपो योगः' इत्यपि संभवति ।

६ विवार्यताम्—'' खण्डनी पेषणी चुली, जलकुम्भः प्रमार्जनी। पञ्च सुना गृहस्थस्य, तेन स्वगं न गच्छति॥ १॥"

गोगः अनिवृत्तानां वा कार्पटिकादीनां गृहस्थलिङ्गभाजामाचारोआरशब्दवाच्यः, तद्योगाद-गारिणस्तेष्वगारिषु, गृहस्थेष्वत्यर्थः । तद्विपरीता अनगाराः कुतिश्रित् पापस्थानाश्विष्टताः कतश्चिन्न निवृत्ताः सर्वे पाखण्डिनः श्रावकाः सर्वारम्भव्यावृत्तिभाजो वा यतयस्तेषु चानगारिषु त्राणातिपातादिनिष्टत्तिव्रतसम्पश्चेषु अनुकम्पाविद्योषः-प्रकृष्टानुकम्पा अतिशयवती । यत् तेषु दानं भक्तपानवस्त्रपात्राश्रयादेदीनानाथवनीयकादिषु अगारिष्वनगारेषु च, ज्ञानदेशेनाचर-णसम्पन्नेषु त्वेकान्तकर्मनिर्जराफ्लं च भवति । अथवाऽनुग्रहबुद्धचाऽऽद्वीकृतचेतसः परपीडा-मात्मसंस्थामिव कुवेतोऽनुकम्पनमनुकम्पा । स्वस्य परानुग्रहाभिप्रायेणातिसर्गो दानम् । रञ्ज-नादु रागः-संज्वलनलोभादिकषायाः तत्सहवर्ती सरागः। संयमनं संयमः-प्राणिवधाद्यप-रतिः । सरागस्य संयमः सरागसंयमः । मूलगुणोत्तरगुणसम्पद्धोभाद्यभयभाज इतिया-वत्। संयमासंयमः स्थूलप्राणातिपातादिनिवृत्तिः अणुवतगुणवतशिक्षावतविकल्पा। विषया-नर्धनिष्टतिमात्माभिप्रायेणोकुर्वतः पारतन्त्र्यादुपभोगादिनिरोधः अकामनिर्जराः अका-मस्य-अनिच्छतो निर्जरणं-पापपरिशाटः पुण्यपुद्गलोपचयश्च, परवशस्य चामरणमकामनिर्ज-रायुषः परिक्षयः । मिथ्याज्ञानोपरकाशया बालाः शिशव इव हिताहितप्राप्तिपरिहारवि-मुखाः तपो जलानलप्रेवेशेहिनीसाधनगिरिशिखरभृगुप्रपातादिलक्षणं तेन तादशा तपसा बालानां योगो बालसम्बन्धित्वाद् वा तपोऽपि बालं तेन बालतपसा योगो बालतपो-योगः । अथवा बालं तपो येषां ते बालतपसः । लोकाभिमतनिरवद्यक्रियानुष्टानं योगः । दण्डभावनिषुत्त्यर्थं योगाभिधानम् । धर्मप्रणिधानात् क्रोधनिष्टत्तिर्मनोवाकायैः श्लान्तिः, क्रीधकपायोदयनिरोधः उदितस्य वा कथित्रद् वैफल्यापादनम्। क्षमा सहनं, क्षमेरुदितो दैवादि-कस्य श्वान्तिः, अन्यस्य तु श्वमैव । लोभकषाय विशेषाणामुपरमः दौचम् । स हि कषायस्तृष्णा-लक्षण आन्तरो मलस्तत्प्रक्षालने शौचं, रक्तस्यात्मवास्त्रः सन्तोषवारिणा विमलतापादनं. निरू-द्भवाकायमनोऽकुशलप्रवृत्तेश्वरणं तपोऽनुष्टायिनः प्रायो निर्जराफलम् , तदेकदेशानुष्टायिनस्तु सद्देचास्रवः । तथा द्रव्यशीचं स्नेहगन्धलेपापकर्षुलक्षणं प्राप्तकजलादिना क्रियमाणमास्रवः सद्देद्यस्य भूयसा जायते । इतिशब्दः प्रकारार्थ आद्यर्थो वा । धर्मानुरागः

सद्वेद्यस्यान्येऽ-प्यास्रवाः वृत्त्यानुष्ठानधर्माचार्यमातृपितृभक्तिसद्धचैत्यपूजाशुभपरिणामाश्र सद्वेद्य-

स्यास्त्रवा भवन्तीति ॥ १३ ॥

एवमभिधाय सदसत्प्रकारस्य वेदनीयकर्मण उपादानहेत्नधुना दर्शनचारित्रमोहभाजो मोहनीयस्य संसारपद्धतिलताबीजस्यात्मलाभहेतव उच्यन्ते—

१ 'वर्शनवरण 'इति ख-पाठः । २ 'प्रवेशेऽमिनीसाधनगिरि॰' इति ख-पाठः ।

#### सूत्रम्-केवलिश्रतसङ्घघर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥ ६-१४ ॥

मा०—मगवतां परमर्थीणां केविलनामहैत्योक्तस्य च साङ्गो-दर्शनमोहस्यास्रवाः पाङ्गस्य श्रुतस्य चातुर्वणस्य सङ्घस्य पञ्चमहात्रतसाधनस्य धर्मस्य चतुर्विधानां च देवानामवर्णवादो दर्शनमोहस्यास्रवा इति ॥ १४ ॥

टी०-भगवतामित्यादि भाष्यम् । षण्णामधीदीनां भगामिधानात् तद्योगाब् मगवन्तः तेषां मगवतामिति । अर्थोद्यो नृपैरिप सम्भवन्तीति तद् व्यवच्छेदायाह - परमर्थी-णामिति । प्रकृष्टा ऋषयः सम्यग्दर्शनज्ञानाचरणसम्पन्नाः ते चाकेवलिनोऽपि मवन्तीति, अतः केविलिनामित्याह । सकलज्ञानावरणक्षयसम्रद्भृतः समस्तज्ञेयविषयोऽवज्ञोधः साक्षात्परिच्छेदी चेतनापर्यीयः केवलं तल्लाभात् केवलिनस्तेषामवर्षः रागद्वेषमोहसमावेशादसद्भूतदोषोद्भावनं सत्यवाक्प्रयोगी वा निन्दाप्रख्यापनं वा वदनं वा दोषभाषणमवर्णस्य केविलिने। अवर्णवादः वादो अवर्णवादः। तद्यथा — दिगम्बरत्त्राद् विगतत्रपाः ऋमोपयोगभाजः समवसरणभूमावन्कायभूम्यारम्भानुमोदिनः सर्वोपायनिपुणा अपि दुष्क-रदुरुपचारमार्गोपदार्शन इत्याद्यवर्णोद्धासनम् । तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं दर्शनं तत् मोहयति-आच्छा-दयतीति दर्शनमोहस्तस्यास्रवो भवति, मिथ्यात्वादेरित्यर्थः । आईन्त्यनामकर्मोदयादईन्तः-तीर्थकरास्तैः प्रोक्तं-प्रकर्षेणोपदिष्टं अविपरीतं यथावस्थितज्ञेयानुसारि श्रुतम् । कारणे कार्यो-पचारं कृत्वा प्रोक्तमित्युक्तम्। चश्रब्दः समुचये। अङ्गानि द्वाद्वाचारादीनि दृष्टिवादा-न्तानि उपाङ्गान्यौपपातिकप्रभृतीन्यङ्गाथीनुवादीनि । सहाङ्गोपाङ्गेर्वर्तत इति साङ्गोपाङ्गम् । तस्य च श्रुतस्य-प्रवचनस्यावर्णप्रख्यापनं अविद्रयप्राकृतभाषानिवद्धं वतकायप्रायश्चित्तप्रमादोषदेशपुन हक्तताबहुलं कुत्सितापवादप्रायमित्ये-<u>अतस्यावर्णवादः</u> वमाद्यवर्गोद्धासनं श्रुवज्ञानस्येति । चत्वारो वर्णाः साधुसंयती(साध्वी)-श्रात्रकश्राविकाख्याः । वर्ण्यन्त इति वर्णा-भेदास्तेषु चतुर्षु वर्णेषु भवश्रातुर्वर्णः संस्थो-गणः । अथवा सम्यक्तव-ज्ञान-संवर-तपांसि चत्वारो वणी-गुणास्तद्भवश्चातुर्वणः, चतुर्णा वणीता-मयं चातुर्वणेः सङ्घः, न तु सुगतिशिष्याणां भौतानां वा । तस्य चतुर्विधस्य सङ्घस्या-वर्णः । साधवस्तावत् सचित्ताद्याभवस्यवहारपरायणाः परिपेलववा-संयतादीनामयर्णवादः हाशीचाचाराः जन्मान्तरकृतकर्मोदयजनितकेशोल्लुश्रनातापनदुःखा-नुभविनः कलहकारिणोऽसहिष्णवः प्रागदत्तदानाः भूयोऽपि दुःखिता एव मविष्यन्तीत्यवर्णोद्भावनम् । एवमेव च संयतीनामवर्णमाषणम् । तथा श्रावकश्राविका-णामपि निन्दनमनेकप्रकारम् न स्नानं धर्मार्थमेपाम्, न च द्विजातिभ्यो दानम्, न प्रपादि-

करणम् , हरिकेशकल्पाः खल्वेते, गोश्रृङ्गमेषां गेहाङ्गणद्वारि निखायताभित्याद्यवर्णेप्रकाशनम् ।

सामान्येन वा सक्ष्म्यावर्णख्यापनम् । काकशृगालसारमेयानामपि सद्भुदायः सक्ष एवोच्यते । तेन सक्षोऽगौरवास्पदम् । यंचाभिधीयते—तीर्थकरानन्तरत्वात् सक्षः सपर्याईस्तदपि स्वमनीपापिकल्पनमात्रमित्याद्यवर्णोद्धावनम् । तथा पश्चमहात्रतसाधनस्य धर्मस्यावर्णमावर्णं, पश्चसंख्यापिक्लिमान महान्ति व्रतान्यणुव्रतापेक्षया जायन्ते तानि साधनमस्य धर्मस्य पश्चमहाव्रतसाधनः, मनोवाक्कायेः कृतकारितानुमतिभिश्च प्राणिवधादिनिवृत्तयो महाव्रतानि, रजनिमोजनाधाकमीद्यशेषोत्तरगुणाक्षेपो महाव्रतेरेव, अतः क्षमादेर्दशलक्षणकस्य धर्मस्यावर्णवादो दर्शनमोहस्यास्ववः, न पश्चविश्वसनादेर्धर्मामासस्य, मायास्चुप्रणीतस्य चारम्भकस्य । कः पुनस्तस्यापवादः अभ्युद्यापवर्गहेतुर्धमे न प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन विषयीक्रियते । नै चाऽप्रमाणकोऽस्तीति वर्षुं पार्यते । न च पुद्रला धर्मशब्दवाच्याः पुद्रलत्वादेव । नाप्यातमपरिणामोधर्मः आत्मशब्दपरिणामवाच्यत्वात् क्रोधादिपरिणामवदित्याद्यवर्णभाषणम् । चतुर्विधानां व वेचानामवर्णवादः । चतस्रो विधा येषां ते चतुर्विधाः—भवनपति-व्यन्तर-ज्योतिषिक-वैमानिकाः । चशब्दः समुच्यार्थः । तेषां चावर्णवादो दर्शनमोहस्यास्रवः । परस्परप्रवीचाराः खलु देवाः पण्डवत्। अपरे बलवन्तोऽस्पवलं देवमप्यभिग्रज्य मैथुनमासेवन्ते

देवानामवर्णवादः स्तब्धलोचनपुटास्तथाऽत्यन्तासद्भूतदोषप्रक्यापनशुक्रशोणितवर्युपहारा-शिनो देवाः। अहल्याये जार इन्द्रः कृतभगसहस्रः छात्रैर्धिर्षित इत्याद्यशिष्ट-व्यवहारावघोषणं देवानामवर्णवादः। इतिशब्देनाद्यर्थेन तीव्रमिथ्यात्वपरिणामोन्मार्गदेशनधा-मिंकजनतासंदूषणसर्वत्रसिद्धदेवानथीभिनिवेशासमीक्षितकारितासंयतपूजाप्रयोगा दर्शनमोहस्य संसारपरिवृद्धिमुलनिमित्तस्यानन्तसंसाराजुवन्धिनो मिथ्यात्वस्यास्रवा द्रष्टव्याः॥ १४॥

अथ चारित्रमोहनीयस्य क आस्रव इत्युच्यते-

सूत्रम् — कषायोदयात् तीत्रात्मपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ ६-१५ ॥

मा० — कषायोदयात् तीत्रात्मपरिणामश्चारित्रमोहस्यास्रवो भवति ॥१५॥

टी० — कषायाः -कोपादयः तेषामुदितिः उदयः स निमित्तत्वेनापदिश्यते। अस्य कोपादेः कषायस्य तीत्राः -प्रकृष्टाः परिणामा-आत्मनोऽवस्थाविशेषाः शब्दादिविषयेषु गार्ध्यमीष्यीछ-त्वमनृतवादित्वं वकता परदाररतिप्रियता स्रीवेदगन्धहेतवः, ऋजुसमा-वात्यवन्धनदेतवः वारता मदक्रोधकषायादिना स्वदाररतिप्रियता अनीष्यीछत्वं पुरुषवेदवन्धहेतवः, तीत्रक्रोधादिना पश्चनां वधक्षणनमुण्डनरतित्वं स्त्रीपुरुषे-व्यनक्ष्मस्वनश्चीलता शीलवतगुणधारिणः पाषण्डयोषित्सन्यभिचारकारिता तीत्रविषयानुवन्धिता च नपुंसकत्रन्धहेतवः, उत्प्रामनदीनाभिलाषिताकन्दर्भोपहासनबहुप्रलापहासशीलता हास्य-

१ 'यद्वाद्रभि० 'इति क-पाठः । २ 'तथा 'इति क-पाठः । ३ 'स्नात्रेद्वित 'इति क-क-पाठः । ४ 'कम्पकोपादेः 'इति क-पाठः ।

वेदनीयस्थास्तवः, स्वशोकोत्पादशोचनपरदुः खनिष्कारणशोकमूकताभिनन्दिता शोकवेदनी-यस्य, विचित्रपरिक्रीडनपरचित्तावर्जनबहुविधरमणपीडाभावदेशाद्यौत्सुक्यप्रीतिसञ्जननादीनि रितवेदनीयस्य, परराजप्रादुर्भावनरितविनाशपापशीलताकुशलिकयाष्रोत्साहनास्तेयादयस्त्वरित-वेदनीयस्य, स्वयंभयपरिणामभयोत्पादनिर्दयत्वत्रासनादीनि भयस्य, सद्धर्मप्रसक्तचतुर्वर्ण-कुशलिकयाचारप्रवणज्युप्सापरिवादनशीलत्वादयो जुगुप्साया आस्रवा भवन्ति ॥

कषायोदयादित्यादि भाष्यम् । कषः - संसारः कर्म वा तस्य आयास्तेषाग्रुदयो - विपा-कस्तसात् कारणभूताद् यस्तीत्रः - प्रकर्षप्राप्त आत्मनो - भवितुः परिणामश्चारित्रमोहस्या-स्रवो भवित । तद्यया - प्रमधार्मिकाणां साधूनां गर्हणया धर्माभिग्रुखानां च विष्नकारि-तया देशविरतिजनान्तरायकरणेन मधुमद्यमांसाविरतिगुणदर्शनेन चारित्रगुणसन्द्षणेनाचारि-त्रदर्शनेन परस्य कषायनोकषायोदीरणेन चरणगुणोपघातकारिकपायनोकषायवेदनीयं चारि-त्रमोहं बन्नातीति ॥ १५ ॥

अथायुश्रतुष्टयस्य यथायथं क आस्नेवक्रम इति पृष्टे ब्र्मः-चतुर्णामाद्यस्य नियतकाल-पाकस्य--

#### सूत्रम्--बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः ॥ ६-१६ ॥

भा०-बहारम्भता बहुपरिग्रहता च नारकस्यायुष आस्रवो भवति ॥१६॥

टी॰—बहुः-विपुलः-प्रभूतः आरम्भणमारम्भः-प्राणिप्राणव्यपरोपणं अनवरतख-ण्डनीपेषणीचुल्लपुदकुम्भप्रमार्जनीव्यापारो वा । बहुश्वासावारम्भश्व बहारम्भः । परिप्रहणं परिप्रहः-मूर्च्छी-गार्ध्य-ममत्वमान्तरेषु शरीरादिषु बाह्येषु च वस्तुषु क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णादिषु स्नेहः । बहुश्वासो परिप्रहश्च बहुपरिप्रहः तयोर्बहारम्भपरिप्रहयोभीवो बहारम्भपरि-घहत्वम् तथा परिणाम आत्मनः । चश्च्दः समुचितौ । तामेव भाष्येण दर्शयति । मावप्रत्ययं च प्रत्येकमिसम्बन्धाति—बहारम्भता बहुपरिग्रहता चेति । नरकाः पापक-मणां सच्चानामिधवासा अनादिकालप्रसिद्धास्तेषु भवा नारकास्तेषां नारकाणां यदायुः—जीवनं तस्यास्रवो भवति । तेषु नारकेषु वा भवे यदायुरिति सम्बन्धः । अपने बनते—बहारम्भाः परिग्रहा यस्यासौ बहारम्भपरिग्रहस्तद्वावो बहारम्भपरिग्रहत्वम् । चश्च्दादागमोक्तं च कार-

णद्वयमिसमैनभ्राति । कुगपाहाराभ्यवहारित्वमसकृत्पश्चेन्द्रियसस्व-बहारम्भपरिष्रहताया च्यापादश्चेत्यसिन् पक्षे भाष्यं न सम्यग् गमितं स्यात् । अपरे न्याय-व्याव्यान्तरम् क्षते—बहारमभपरिग्रहत्वं चशब्दात् कषायोदयात् तीत्रपरिणामश्चानु-कृष्यते । एवमेव बहारमभपरिग्रहकुणपाहारपश्चेन्द्रियवधा आसेविता भा-

१ 'भाभवा इति ' इति क-पाठः । २ 'सम्बन्धते 'इति क-पाठः ।

वतो बहुलीकृता नारकायुष आस्तवाः । एत एव प्रपञ्च्यमाना मेदमनेकं प्रतिपद्यन्ते, मिथ्या-दृष्ट्या श्रेष्ठाचारता गिरिराजिशेलस्तम्मकीचकडङ्गग्रन्थिकृमिरागसद्द्यकोपादिकषायता परप-रितापकरप्रणिधानवधवन्धनाभिनिवेशानृतवचनप्रस्वादनाविरताविरतमेथुनोपसेवास्थिरवैरावश्चे-निद्रयनिरनुग्रहस्वामान्यकृष्णलेक्यापरिणामरौद्रध्यानान्यास्रवप्रपञ्चो नारकस्यायुषः ॥ १६ ॥

उक्तो नारकस्यायुषो हेतुस्तत्समनन्तरं तैर्यग्योन्यायुष उच्यते-

#### सूत्रम्--माया तैर्यग्योनस्य ॥ ६-१७ ॥

भा॰--माया तैर्यग्योनस्यायुष आस्रवो भवति ॥ १७॥

टी०—माया शाठधं वक्रता मनोवाकायिकी च कंकुणग्रन्थितुल्या । तिर्यश्चः— पृथिन्यप्तेजोवायुवनस्पतिद्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रियाः नारकमनुष्यदेववर्जास्तेषां योनिस्तिर्यग्योनिः, योनिः-उत्पत्तिस्थानं,तत्र भवं तैर्यग्योनमायुस्तस्यास्रवो जायते । माया मिथ्यात्वावष्टम्भाधर्म-देशनारम्भपरिग्रहकूटकर्मनीलकापोतलेश्यापरिणामार्तध्यानोन्मार्गप्रज्ञापनामार्गप्रणाशसाति-चारव्रतशीलता च वसुधाराजिसदृशकोपाद्यल्पारम्भसहाया, प्राधान्यख्यापनायैकाकिन्याः खलु मायायाः कृतं ग्रहणं सुत्रकारेण, स्पष्टीकृतमेवमाचक्षाणेनेति ।। १७ ।।

उक्तस्तीर्यग्योनायुष आस्रवः । अथ मनुजायुष आस्रवः क इत्यत्रोच्यते---

सूत्रम्—अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्दवार्जवं च मानुषस्य ॥ ६-१८॥ भा०—अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्दवार्जवं च मानुषस्यायुष आस्रवो भवति ॥ १८॥

टी०—आरम्भपरिग्रहावुक्तलक्षणी । अल्पः - स्तोकः । अल्पारम्भपरिग्रहयोभीवः अल्पारम्भपरिग्रहयम् । आत्मनो मन्दपरिणामता आरम्भे परिग्रहे च, स्वभावः - सहजो धर्मः सहजं मार्दवं न तु कृत्रिमम् । प्रकृत्येव जातिकुल्रूपवललाभवुद्धिवाल्लभ्यकश्रुतस्थानेषु गर्वरितः मृदोर्भावः मार्दवं - मृदुता । तथा सहजमार्जवमुजोर्भावो यथावस्थितमनोवाकाय-विषयवक्रतात्यागः । चश्च्दः कारणान्तरसमुचितौ । एतदेव भाष्येण स्पष्टयति — अल्पारम्भत्वम् - अल्पप्राणातिपाताद्यनुष्टायित्वम् , अल्पपरिग्रहत्वम् त्यादिना । अल्पारम्भत्वम् - अल्पप्राणातिपाताद्यनुष्टायित्वम् , अल्पपरिग्रहत्वम् - अल्पेच्छता, शब्दादिविषया वाञ्ल्परागता, स्वभावमार्दवं स्वभावजैव भद्रता, स्वभावार्जवं प्रकृत्येवर्जुता । चश्च्दानिमध्यादर्शनातिविनीतत्वं, सुखप्रज्ञापनीयता वालुकाराजिसदृशरो-पता स्वागताद्यमिलापिता स्वभावमधुरता लोक्ष्यात्रानुग्रहोदासीन्यगुरुदेवताभिष्ठा संविभाग्चिलता कापोतलेक्ष्यापरिणामः धर्मध्यानध्यायिता मध्यमपरिणामता च मनुष्यस्यायुष्ट आस्रवो भवतीति ॥ १८ ॥

१ ' रहवाकेहाबारता' इति ग-पाठः । २ 'कुणर्ग (१) बिकल्पा ' इति ख-पाठः ।

किमेत एवासवा नारकादीनामप्यन्ये अप सन्ति ?। सन्तीत्याह— सूत्रम्—निःशीलव्रतत्वं सर्वेषाम् ॥ ६–१९॥

भा०—निःशीलवतत्वं च सर्वेषां नारकतैर्थग्योनमानुषाणामायुषामा-स्रवो भवति । यथोक्तानि च ॥ १९ ॥

टी॰—निर् अभाववचनः, शीलम्-उत्तरगुणसम्पत् तदमावाभिःशीलः,प्राणातिपातादि-निष्ठतिर्वतानि तद्रहितो निर्वतः । भावप्रत्ययः प्रत्येकमिशसम्बध्यते । निःशिलत्वं निर्वतत्वं सर्वेषां नारकतैर्यग्योनमानुषाणां यदायुस्तस्यास्रवो भवति । चशब्दात् पूर्वोक्तहेतु-कलापोऽपेश्यते । एतदेव भाष्येण स्फेटयति—निःशीलवतत्वं चेत्यादिना । शीलवतयो-र्मावः शीलवतत्वम्-आत्मनस्तथाविधः परिणामः तद्भावो निःशीलवतत्वम् । सर्वेषा-मित्यविशेषप्रसङ्गेऽभिहितान्येव सम्बभ्नताह । नारकतैर्यग्योनिमानुषाणामायुषामास्रवो भवति । नारकादित्रयायुषामेष चास्रवः, यथोक्तानि चेति चशब्दं व्याचष्टे-यथा यस्य नारकादित्रयायुषस्य पदम् (१) उक्तानि बह्वारम्भपरिष्रहा मायाऽल्पारम्भपरिष्रहस्तभावमार्दवार्वन्वारणानीति ॥ १९ ॥

अथ दैवमप्यायुः सर्वशब्देन किं नाक्षिप्यते ? । भोगभूमिजास्तु मनुजा योषितो वा मिथ्यादृष्ट्यो निःशीलवता अपि मृत्वा देवेषूत्पद्यन्ते, न खल्ज तेषामणुवतमहावतवालत-पोऽकामनिर्जरासम्यग्दर्शनानां किथदेवायुषो हेतुरस्ति, अथ च मरणानन्तरं देवभूयमासाद्य-नतीत्यवश्यंतया किथद् देवायुष आस्रवो वाच्यः । स च नान्यो निःशीलवतत्वादिति । ते हि शीलवतरहिताः प्राणातिपातादिषु न प्रवृत्ता न निवृत्तास्ततो मध्यवर्तिना सूत्रेणावश्यं देवायु-रपेक्ष्यमेव, एवंविधं च भाष्यं नास्ति, अतो विदुषोपकल्पव्याख्या यथागमं कार्येति ॥

भा॰ - अथ दैवस्यायुषः क आस्रव इति ?। अत्रोच्यते --

टी॰—अथेत्यादि सम्बन्धग्रन्थः । आस्रवोऽधिकृतस्त्रनारकतैर्यग्योनमानुषायुषामा-स्रवोऽभिहितः, अनन्तरं दैवस्यायुषो वाच्यः, तत्रानन्तर्यभथशब्देन प्रतिपादयति—देवानामिदं दैवमायुस्तस्य क आस्रवः १ इतिकरणः प्रश्नपरिसमाप्तेरवद्योतकः । अत्र-पृष्टेऽभिधीयते—

#### सूत्रम्-सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबाळतपांसि दैवस्य ॥ ६–२० ॥

भा०—संयमो विरतिर्वतमित्यनर्थोन्तरम् । हिंसान्दतस्तेयात्रह्यपरिप्रहेभ्यो विरतिर्वतमिति बक्ष्यते (अ० ७, सू० १)॥

९ 'स्पष्टमति 'इति क्क-पाठः । २ 'प्रदं 'इति क्क-पाठः । ३ ' ०पयुज्य व्याख्या 'इति क्क-पाठः ।

टी०—सरागसंयमाद्यश्रखारः कृतद्वन्द्वाः स्त्रेणोपात्तास्ते खल्बमी दैवस्यायुष आसवा मवन्ति, प्राक् तेन भाष्यकारेणोपन्यस्ता एव, न न्याख्याताः सद्वेद्यास्वप्रस्तावे । अधुना तु स्वयन्य प्रश्चले व्याच्छे-- संयमा विरतिन्नतिमत्यादिना भाष्येण । सम्पूर्वाद्यमेभीवसाधनम् । सं-यमनं संयमः—सम्यग्रज्ञानपूर्विका विरतिः—प्राणातिपातादिपापस्थानेभ्यो निष्टत्तिः। नियमो वत-मित्यनर्थान्तरम् । रागः—संज्वलनकषायस्तत्सहवर्ता सरागस्तस्य संयमः सरागसंयमः । इतिक-रणो नियमनिष्ट्रयाद्यनेकपर्यायोपलक्षणार्थः । अन्यीन्तरमित्यनेनैकार्थाभिधायित्वं स्वयति पर्यायशब्दानाम् । कतिप्रकारं पुनस्तद् व्रतं किंउक्षणं चेति पृष्टे इदमाह—हिंसान्तेत्यादि । हिंसाद्यः पश्च कृतद्वन्द्वाः पश्चमीबहुवचनेन निर्दिष्टाः । पश्चमी च विरामार्थानां प्रयोगे-प्रमिहिता । हिंसादिभ्यो विरमणं यत् तद् व्रतमित्येवं वक्ष्यते--न्याख्यास्यते सप्तमाध्यायादौ । इतिशब्द एवमित्यस्यार्थे । एवमेष सरागसंयमो दैवस्यायुष आस्रवो भवति ॥

भा०—संयमासंयमो देशविरतिरणुत्रतमित्यनथीन्तरम् । देशसर्वतोऽणु-महती इत्यपि वश्यते ( अ० ७, सु० २ )॥ अकामनिर्जरा पराधीनतयाऽनुरोधा-बाकुशलिनृत्तिराहारादिनिरोधश्च॥ बालतपः । बालो मृढ इत्यनथीन्तरम्। तस्य तपो बालतपः । तबाग्निप्रवेशमरुत्पपातजलप्रवेशादि । तदेवं सरागसंयमसंय-मासंयमादीनि च दैवस्यायुष आस्रवा भवन्तीति ॥ २०॥

टी० संयमासंयमः कुतिश्वत् केनचिदाकारेण निष्ठत्तिः कचित् प्रष्टृतिः, स्थूलप्राणि-विषयसंकल्पकृतप्राणव्यपरोपणनिष्टृत्तिमेव प्रतिज्ञानीते गेही, न त्वारम्भजप्राणिप्राणव्यपरोपण-विरमेऽपि संगिरते । तस्यवंविधस्य संयमासंयमस्य पर्यायानाच्छे—देशिविरतिरणुवतिमत्य-वर्धान्तरम् । सम्पूर्णप्राणातिपाताद्येकदेशो देशः स्थूलात् प्राणातिपाताद् विरमणे सति । एव-मन्यत्रापि द्रष्टव्यम् । प्रपञ्चस्तु,वस्यते सप्तमाध्याये । अणु च तद् वृतं च अणुव्रतम् । अणु-स्तोकं देशनिष्टृत्तिवत् । इतिकरणेनागारिधर्मादिपर्यायाक्षेपः । एतच किमिहेव सकलं व्याख्यायते ? नेत्याह—देशसर्वत इत्यादि । देशतो विरातिरणुवतं सर्वतो विरतिर्महाव्रतम् । एवं वस्यते – भणिष्यते सप्तमेऽध्याये एव । संश्चेपत्रश्चेव देवायुषः संयमासंयम आस्तवः । काम इच्छा प्रेश्चापूर्वकारिता तदर्थोपयोगमाजो या निर्जरा सा कामनिर्जरा । निर्जरा—कर्मपुद्रलपरिद्याणः, न कामनिर्जरा अकामनिर्जरा, अनभिलपतोऽचिन्तयत एव कर्म पुद्रलपरिद्याटः । सा च पराधीनतयाऽनुरोधाचाकुशालनिष्टृत्तिराहार।दिनिरोधस्य । अकुशलं धावनवल्गनप्लवन्तर्ष्यनावरोहणकूर्दनस्कोटनादि, तत् तु बलवता गृहीतो निगडादिसंयतः कर्तुमसमर्थः, न च रौद्राध्यवसायी, न च प्राणातिपातादिभ्यो निष्ट्रश्या, नापि तेषु प्रश्चतः, परवश्वत्वादनास्वादित-चतुर्विधाहारः । अदिशब्दाचिछ्ञिशरकाले निरावरणदेशव्यवस्थापितोऽपहतप्रावरणः शितः

९ '॰ धनेत्रद्भाव ॰' इति क-पाठः । २ ' विरमणं ' इति प्रतिसाति । ३ ' आदिग्रहणात् ' इति क-पाठः ।

सम्पातव्यथितविग्रहः, ग्रीष्मेऽपि तीव्रतिग्मांद्युगभस्तिव्यृहसंस्पृश्यमानसर्वाङ्गोऽपनीतातपत्रा-णः। चश्रन्दः सम्रचितौ । अनुरोधाचेति । अनुरोधात् दाक्षिण्यं प्रीतिवीच्यते । मित्रस्वजना-देरापदि जातायामपरो यदा तदनुरोधात् प्रीतेर्वा सीददङ्गयष्टिर्विवशोऽकुशलनिरोधमातिष्ठते अरतिपरिगतवपुष्कचतुर्विधाहारविरुचिपरिणामो दैवस्यायुप आस्रवो वर्तत इति, द्वाभ्यां रागद्वेषाभ्यां मिथ्यादर्शनसहवर्तिभ्यामाकलितो बालः सस्वावबोधपराङ्ग्रखः । तस्य पर्याय-कथनं करोति-बालो मृढ इत्यनर्थान्तरम् । मृढो विचित्तः । अतस्व तस्वाभिनिवेशपृष्ट-त्तिर्यथावस्थितक्केयाननुकुलक्कानः । शेषमितिशब्दादि प्रागु व्याख्यातम् । तस्य तपो बाल-तपः इति । अनेन पष्टीसमासप्रदर्शनेन समानाधिकरणनियमाभावं दर्शयति । बालं च तत् तपश्चेति बालतपः। बालं-असमर्थं सन्मार्गप्रतिपादने सकलकर्मक्षये वा । तथा बालस्यापि मृहस्य यत तपस्तद् बालत्प इति । कीटक् पुनस्तदित्याह-तचाग्निप्रवेद्योत्यादि । अग्निप्रवेशः-अग्नौ धर्माय पतनम् । मरुर्भगः नदीगिरितटाद्यधोदेशो वा तत्र पतनं प्रपातः। जलप्रवेशो -जले निमज्जनम्। आदिव्रहणात् बलायवशार्तसशस्योङ्ख्यनगृधभक्षणशस्त्रपाटनविषगरमरणादिपरिव्रहः तदेविमत्यादिना समस्तमेव सूत्रार्थम्रपसंहरति । तदिति तस्मात् । एवम्-उक्तेन प्रकारेण सरागसंयमसंयमासंयमादीनि चेति । सरागसंयमस्य प्राधान्यक्यापनार्थं भेदेनोपादानम् । इतरेषां निकृष्टत्वाद् यथाकमं समस्योपादानम् । आदिग्रहणादकामनिर्जरावालतपसी प्राह्मे । चशब्दः सम्रुचयार्थः । दैवस्यायुष आस्त्रवा भवन्तीति पर्यन्तवर्तिनेतिकरणेन द्रष्टव्यः । कल्याणमित्रसम्पर्कधर्मश्रवणगौरवतपोभावनापात्रदानम-देवायुरास्रवविस्तारो रणप्रत्यासञ्चवर्तिशीततपनलेश्यापरिणामान्यक्तसामायिकविराधितसम्यग्दर्भनादि च देवायुष आस्रवा इति ॥ २०॥

भा०-अथ नाम्नः क आस्रव इति ?। अत्रोच्यते-

टी ० — एवं ज्ञानदर्शनावरणवेद्यमोहायुषां यथास्वमास्रवाभिधीनमवसायानन्तरं पर आह्-अथ नाम्नः क आस्त्रवः!। इतिकरणः प्रश्नपरिसमाप्तौ। अत्र प्रश्ने यथावसरवि-रचितेऽभिधीयते तस्य प्रकारद्वैविध्यावस्थानादश्चभनामकमीस्रवस्तावदभिधीयते।।

सूत्रम्—योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥ ६-२१ ॥

दी०—योगः प्राम् व्याख्यातः। शक्तिह्नप आत्मनः करणिवशेषः कायवाङ्मनोलक्षणस्तद्भता कौटिल्यप्रष्टत्तिः स्वयमेव योगवक्रताऽनार्जवप्रणिधानं मायाचित्तं योगविषयीस इत्यनथीन्तरम्। विसंवादनं सत्यवदभ्युपगमे तदपद्भवोषाये व्युत्थापनम्। चशब्द
उभयविशेषसमुच्यार्थः। अञ्चुभं यञ्चामकर्म नरकगत्यादि चतुर्स्तिशद्भेदं च तस्यास्रवो
भवति। भाष्येण तदेव स्फुटयति—

भा०—कायवाङ्मनोयोगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्न आस्रवोः भवतीति ॥ २१ ॥

१ ' भागावसाया • ' इति खा-पाठः ।

टी०—कायवाङ्मनोयोगवकतेत्यादिना । कायादयः कृतद्वन्द्वास्तेषां वक्रता—कायादिगतो मायाव्यवहारः । सम्यक् प्रतिपत्ता तद्विपरीतप्रतिक्वापनव्यापारो विसंवादन-मञ्जयनामकर्मण आस्रवः । कायस्य तावत् कुब्जवामनिक(कृ)ष्टाक्रप्रत्यक्क्षावयवाश्विनिको-चननासामक्रमलव्याधिविद्षकस्त्रीपुरूषमृत्यमृतक्रस्कन्द्रस्त्रार्विविशेषावतारेरेसद्भावोद्धावनं वक्रता । वाग्वकता यथा लाटः स्वमाववाग्निषयोपरतमावः गौडमालवार्णवविषयवासिनामा-र्याणामनार्याणां च तद्धावो विद्यम्बनापरता। मनोवक्रताऽन्यदेव मनसि व्यवस्थाप्य लोकपिक्कप्रुण्जासत्कागद्याजिहीषाँ विभ्राणोऽन्यद् वाचा समाचरत्यन्यत् कायेन चेष्टते। एवं स्वविषयेव योगव-क्रता। विसंवादनं तु परविषयम् । तच विसंवादनं निर्दिदिश्वितस्यार्थस्यावस्थितस्वभावस्यान्यथाकरणं पितापुत्रयोवो प्रीतिभाजोः परस्परं प्रीतिभेदकरणं वा विसंवादनम् । एवमेते कायादिविकल्पा नाक्नोऽग्रुमस्यास्रवा भवन्ति । अनुक्तसमुच्चयार्थो वा चशब्दः । मिथ्याद-र्शनमायाप्रयोगेपिश्चनास्थिरचित्तताक्रुटमानतुलाकरणसुवर्णादिप्रतिरूपकत्वानुष्टानक्र्यसाक्ष्यदा-नाङ्गोपाङ्गच्यावनवर्णगन्धरसस्यर्शदान्यथापादनयन्त्रपञ्चरक्रियानिकृतिभूयिष्ठतापरनिन्दात्म-

अशुभनाम्न आस्त्रवाः प्रशंसामारणानृतः चनपरद्रव्यादानमहारम् भपरिश्रेहोज्ज्वलवेषरूपमदपरुषा-सभ्यप्रलापाक्रोशमी खर्यसीभाग्योपघातवशीकरणप्रयोगपरकुत्हलोत्पाद-नालङ्कारदानचैत्यव्यपदेशगन्धमाल्यभूपादिचार्यविडम्बनोपहासेष्टकापाक-

दावािश्रयोगप्रतिमायतनप्रतिश्रयारामोद्यानविनाशनतीत्रकेपायपापकर्मोपजीवनादीनि चाशुभ-स्य नाम्न आस्रवा इति ॥ २१ ॥

अथ शुमनामकर्मणः क आस्रव इत्युच्यते-

#### सूत्रम्-विपरीतं शुभस्य ॥ ६-२२ ॥

भा०-एतदुभयं विपरीतं शुभस्य नाम्न आसवो भवतीति ॥ २२ ॥ किञ्चान्यत्-

टी०—विपरीतमिति। एतदेवोभयमनन्तरस्त्रोक्तमास्तवद्वयं विपरीतं सदवकता योगानां सम्यक् प्रयोग आर्जवयुजस्त्वयं, अविसंवादनं वाऽविप्रलम्भनम्—अविप्रतारणं परस्परविपरीतप्रहणवदेव। चशब्दः सम्चितौ। वैपरीत्यप्रहणमपि धार्मिकदर्शनसम्भ्रमसंसारमीरुताप्रमादवर्जनसद्भावार्पणासम्यक्त्वार्जवादयः द्युभस्य नामकर्मणो मनुष्यगत्यादेः सप्त त्रिंशदुदयस्यास्रवा भवन्तीति।। २२।।

किञ्चान्यदित्यनेन सम्बन्धमाचष्टे । अन्यबानुक्तं विशेषेण तीर्थकरनाम, सामान्येन शुभनामकर्मण आस्रवे प्रतिपादितेऽप्यचिन्त्यानुपमशक्तिप्रभावस्य त्रिप्रकारातिशयविशेषत्रैलो-क्यविभूतिविजयिनस्तीर्थकरनाम्च इमे आस्रवा वेदितव्याः—

<sup>्</sup>रू (सङ्गावनं ' इति ख-पाठः । २ 'गोपिनास्थिर०' इति ख-ग-पाठः । ३ ' प्रहाद् जलवेषः ' इति ख-पाठः ।

सूत्रम्—दर्शनिवशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलत्रतेष्वनितचारोऽभीक्ष्णं ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यःगतपसी सङ्घसाधुसमा-तीर्थकरनाम- धिवैयावृत्त्यकरणमईदाचार्यबहुश्चतप्रवचनभक्तिरावश्य-कर्मण आक्षवाः कापरिहाणिर्मार्गप्रभावना प्रवचनत्रत्सलत्विति तीर्थ-

कृत्वस्य ॥ ६-२३ ॥

भा०-परमप्रकृष्टा द्दीनविद्युद्धिः । विनयसम्पन्नता च । दालिव्रतेष्वात्यः नितको भृदामप्रमादोऽनितचारः । अभीक्ष्णं ज्ञानोपयोगः ।

टी॰-परमप्रकृष्टा द्शेनविद्युद्धिरित्यादि भाष्यम्। परममित्यतिशयेन सुष्टु प्रकृष्टा-प्रकृषेपर्यन्तवर्तिनी परित्यक्तशङ्कादिदोषा। शङ्कादयश्च वश्यमाणाः (अ० ७, स० १८) सम्यन्दर्श-नमलाः। का पुनरसौ परमप्रकृष्टेत्याह—द्दी नविद्युद्धिरिति। "तस्वार्थश्र दानं मम्यग्दर्शनं" (अ० १, स०२) उक्तलक्षणविधानं दृष्टिः-दर्शनं तत्त्वविषया रुचिः-प्रीतिः जीवादिषु प्रत्यया वधारणं तस्य दर्शनस्य नाना(वि)युद्धिः-निर्मलता यथा नाना चित्रं विचित्रमिति, क्षायोपश्रमि-कीपशमिकक्षायिकाणां सम्यग्दर्शनानां यथास्वं नाना श्रुद्धिविंश्रद्धिस्तीर्थकरनामकर्मण आस्रवः। विनयसम्पन्नता चेति । विनीयतेऽनेनाष्टप्रकारं कर्मेति विनयः । स च ज्ञानदर्शनचारित्रोपचा-विनयस्य भेदप्रभेदाः रभेदेन चतुर्धा । तत्र ज्ञानविनयः कालविनयबहुमानोपधानादिः । दर्श-नविनयो निःशङ्कनिःकाङ्शादिभेदः । चरणविनयः समितिगुप्तिप्रधानः । उपचारविनयोऽभ्यत्थानासनप्रदानाञ्चलिष्ठम्रहादिभेदः । एवंविधेन विनयपरिणामेन परिणतः कर्ता विनयसम्पन्न उच्यते, तद्भावो विनयसम्पन्नता । सा च तीर्थकरनामकर्मण आस्रवः । चशुब्दः समुख्यार्थः । तथा कीलव्रतेष्वात्यन्तिको भृकामप्रमादोऽनितचारः । शील-मुत्तरगुणाः पिण्डविद्युद्धिसमितिभावना[दयः] प्रतिमाभिग्रहलक्षणा मुमुक्षोः समाधिहेतुत्वात शीलशब्दाभिधेयाः । त्रतग्रहणात् पश्च महात्रतानि रजनीभक्तविरतिपर्यवसानान्याश्विप्तानि । शीलानि च व्रतानि च शीलव्रतानि । तेष्विति तद्विषयः । आत्यन्ति हः-अत्यन्तभवः संयमः प्रतिपत्तिकालादारभ्य यावदायुषः क्षयस्तावदविश्रान्त्या भवत्यात्यन्तिकोऽप्रमादः सम्बध्यः । भृदामिति प्रकर्षवचनः। प्रकृष्टोऽप्रमादो भृशमप्रमादः। विकटेन्द्रिय विकथा-कषाय-निद्रालक्षणः पञ्चचा प्रमादः । अनेन ह्याविष्टो जीवः कार्याकार्यविम्नुखत्वादाधाकमीदि प्राणातिपातादि वा परिहर्तुमक्षमो भवति । न प्रमादोऽप्रमादः । प्रमादपरिवर्जनमप्रमत्तता । अनतिचार उच्यते-अतिचरणमतिच्यरः-स्वकीयागमातिकमः । नातिचारोऽनिविचारः । उत्सर्गापवादा-त्मकसर्वज्ञप्रणीतसिद्धान्तानुसारितया शीलवतविषयमनुष्टानमित्यर्थः । एतच तीर्थकरनाम-कर्मण आस्तवः । अभीक्षणं ज्ञानोपयोग इति । अभीक्ष्णं ग्रुदुर्गुदुः-प्रतिश्वणं ज्ञानं-द्वादशाई-प्रवचनं प्रदीपाङ्काव्रासाद्च्छवस्थानीयं तत्रोपयोगः -प्रणिधानम् । स्वत्रार्थोभयविषयं आत्मनो

व्यापारः । तत्परिणामितेतियावत् । वाचनाप्रच्छनाऽनुप्रेक्षाऽऽम्नायधर्मोपदेशैरभ्यसनं तीर्थकर-नामकर्मण आस्रवः ॥

भा॰ — संवेगश्च। यथाशंक्तिस्त्यागस्तपश्च। सङ्घस्य साधूनां च समाधिवै-यावृत्त्यकरणम् । अईत्स्वाचार्येषु बहुश्रुतेषु प्रवचने च परमभावविशुद्धियुक्ता भक्तिः।

टी०-संवेगश्चेति । अमीक्ष्णमिति सम्बध्यते । चशब्दः समुश्चितौ । संवे-संवेगस्य ब्याख्या जनं संवेगो भीतिर्विचलनं वा संसारदुःखाज्जातिजरामरणस्वभावात् प्रियविष्रयोगादेश्व भयपरिणामः प्रतिक्षणं जगत्कायानित्याश्चचित्वादि-चिन्तनाच सांसारिकसुखेष्वनभिलापस्तत्प्रवणपरिणामाद् विचलनं संवेगः। स चामीक्ष्णं ताद्याः परिणामः सम्रुपजायमानस्तीर्थकरनामकर्मण आस्त्रवः । यथाशक्तिः-सामर्थ्यं-सक्त्वो-त्कर्पः,यथा स्वानुरूपा शक्तिर्यथाशक्तिः तत्पूर्वकस्त्यागः स्वानुरूपशक्त्यपेक्षः, स्वस्य न्यायार्जित-स्यानकम्पानिर्जितात्मानुप्रहालम्बनं भूतेभ्यो विशेषतस्तु विधिना यतिजनाय दानं त्यागस्ती-र्थकरनामकर्मण आस्रवः । तपश्चेति । यथाशक्तिरित्यभियम्बध्यते । कर्मणस्तापनाच्छोषणात् तपः । तद् द्विधा, अन्तर्विहिर्भेदात् । पुनरेकैकं षोढा प्रायिश्वतादिभेदादनशनादिभेदाच । तत् स्वसामर्थ्योपक्षमनुष्टीयमानं लोकपङ्किपूजाभिलापतृष्णानिरपेक्षेण चेतता तीर्थकरनामकर्मण आस्तरः । सङ्घः-समृहः सम्यक्त्वज्ञानचरणानां तदाधारश्र साध्वादिश्रतुर्विधस्तस्य समाधानं-स्वस्थता-निरुपद्रवत्वं समाधिस्तस्य करणं-जननम्-उत्पादनं तत् करोति येन ज्ञानदर्शनचर-णानां वृद्धिभेवति दिवसमनाबाधाश्र साधुसंयती, देशयतिपुरुषयोषितः । ज्ञानद्शैनचारित्र-लक्षणाभिः पौरुषेयीभिः शक्तिभिर्मोक्षं साधयन्तीति साधवः । तेषां च वैघावृत्त्यकरणं व्यावृत्तः-तत्कार्यातुष्ठानप्रवणस्तस्य व्यावृत्तस्य भावो वैयावृत्त्यं, साधूनां ग्रुमुक्षूणां प्रामुकाहारो-पिशय्यास्तथा मेषजविश्रामणादिषु पूर्वत्र च व्याद्यत्तस्य मनोवाकार्यः ग्रुद्धः परिणामो वैया-वृत्त्यग्रुच्यते । चशब्दः सग्ज्ञ्चये । अथवा सङ्घभद्दारकस्य समाध्युत्पादनं भावः -चित्तपरिणामः परमार्थभावस्तस्य विद्युद्धिः-निर्मलता। अथवा परमा चासौ भावविद्युद्धिश्च तद्युक्ता भक्तिः स्वगुणदोषाकृष्टममस्तसुरासुरपुरुषेश्वरेष्वचिन्त्यसामर्थ्येषु सन्मार्गोपदेशात् परमोपकारिषु प्रकृष्ट-मनःपरिणामशुद्धिपूर्विका भक्तिः सद्भूतातिशयोत्कीर्तनवन्दनसेवापुष्पभूपगन्धाभ्यर्चनायतन-प्रतिमाप्रतिष्ठापनस्वपनविधिरूपा तीर्थकरनामकर्मण आस्रवः । पश्चविधाचारानुष्ठानाद् यतिज-नाचरणीयोपदेशाद् वाऽऽचार्या धर्मोपदेशदीक्षात्रतोपदेश्वित्ग्वाचका वा भवन्त्याचार्याः। अत्रैव श्रुतवाचनाचार्यत्वादुपाध्यायग्रहणम् । अङ्गानङ्गप्रकीर्णकाद्यनेकश्रुततदर्थीभययोगाद् बहु-श्रुताः । प्रोच्यन्तेऽनेन जीवादयः पदार्थो इति प्रवचनम्-आगमः-श्रुतज्ञानम् । चशब्दः समु-

<sup>🤋 &#</sup>x27;शक्तितस्त्यागः ' इति क-पाठः । २ 'निर्जरात्मां.' इति क-पाठः ।

चये । एतेषु परमा भावविशुद्धा भक्तिर्यथासम्भवमभिगमनवन्दनपर्युपासनयथाविहितक-मपूर्वकाष्ययनश्रवणश्रद्धानलक्षणा तीर्थकरनामकर्मण आस्त्रवः ।

भा०—सामायिकादीनामावश्यकानां भावतोऽनुष्ठानस्यापरिहाणिः। सम्यग्दर्शनादेमीक्षमार्गस्य निहत्य मानं करणोपदेशाभ्यां प्रभावना।

टी०—सामायिकादीनामित्यादि। अरक्तद्विष्टः समः तस्य आयो-लाभः—चरणदर्शनप्राप्तिः स प्रयोजनमस्येति सामायिकं सकलसावद्यविरतिलक्षणं प्रतिक्रमणकादिः(?)तदादिर्येषां आवश्यकानां (चतुर्विश्वतिस्तवादीनां) तानि सामायिकादीनि तेषां सामायिकादीनां आवश्यकानां
अवश्यमहोरात्राभ्यन्तरे कर्तव्यान्यावश्यकानि—अवश्यतयाऽनुष्ठेयानि। तानि च सप्तदशविधानसंयमविषयव्यापारहृष्ट्यत्वादनेकप्रकाराणि इच्छामिध्यातथाकारादीनि तेषां भावतोऽनुष्ठानस्यापरिहाणिः। भावत इति तदुपयोगानन्यत्वकथनम्। अनुपयुक्तस्य हि सर्विक्रयानुष्ठानं द्रव्यमात्रत्वाच्छुभवन्धनिर्जराफलश्र्यन्यमेव प्रवचने च घुष्यते ततः सद्भावानहितचेतसो यदनुष्टानकरणं तस्यापरिहाणिर्यथाविहितकालासेवनमन्यूनानितिरक्ततयेत्येवमेषा आवश्यकापरिहाणिस्तीर्थकरनामकर्मण आस्रवो भवति । सम्यग्द्शनित्यादि । तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं सम्यग्दर्शनं सकलगुणाधारस्तदादिर्यस्यासौ तदादिस्तस्य सम्यग्दर्शनादेर्माक्षमार्गस्य सकलकर्मक्षयोत्तरकालमात्मनः
स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षस्तस्य मार्गः—पन्थाः प्राप्त्युपायो ज्ञानिक्रयालक्षणस्तस्य प्रभावना—प्रख्यापनं—प्रकाशनं। केन प्रकारेणेत्याह—निहत्य मानं करणोपदेशाभ्यामिति । मानः—अह्हारः।
स च जात्यादिस्थानोद्भृतः श्रेयोविघातकारी, यथाऽऽह (प्रशामरत्यां श्लो० २७)—

''श्रुतशीलविनयसं-दृषणस्य धर्मार्थकामविष्नस्य । मानस्य कोऽवकाशं, मुहूर्तमपि पण्डितो दद्यात् ॥ १ ॥''

तमेवंविधं मानं न्यकृत्य करणं स्वयमनुष्ठानं श्रद्देधतः कालविनयबहुमानाद्यासेवनं मूलोत्तरगुणप्रपञ्चानुष्ठानं चेति । उपदेशोऽन्यसमे प्रतिपादनं बहुविधविद्वज्जनसमितिषु स्याद्वादादिन्यायावष्टमभेन प्रसभमपहृत्य प्रतिभामेकान्तवादिनामहृत्यणीतस्यानवद्यस्य सर्वतो- मद्रस्य मार्गस्यकान्तिकात्यन्तिकनिरतिशयाबाधकल्याणफलस्योचैः प्रकाशनं प्रभावना । सा खल्वेषा तीर्थङ्करनामकर्मण आस्रवः ।

भा०—अईच्छासनानुष्ठापिनां श्रुतघराणां बालवृद्धतपस्विद्यक्षिकेन्छानादीनां च सङ्ग्रहोपग्रहानुग्रहकारित्वं प्रवचनवत्सलत्विमित । एते गुणाः समस्ता व्यस्ता वा तीर्थकरनाम्न आस्रवा भवन्तीति ॥ २३॥

टी० अहेदित्यादि। वन्दननमस्कारपूजासत्काराहोः अहेन्तस्तेषां शासनम् उपदेश आगमारूयस्तद् द्धायिनाम् आगमविहितिकियानुष्ठायिनां, श्रुतधराणामित्यनेन स्वयम-धिगतज्ञानानामिति प्रतिपादयति, परप्रत्ययानुष्ठायित्वं निषेधयति, अधीतप्रवचनार्थो विदितो-

१ ' ०क्षग्छानादीनां' इति घ-पाठः ।

त्सर्गीपवादप्रपश्चः स्वातन्त्र्यात् क्रियाप्रवृत्तौ न व्याहन्यते । बालः-क्षुलुकः कारणप्र-ब्राजितो जघन्यादिभेदः । जातिश्रुतपर्यायस्यिवरास्त्रयः, षष्टिवर्षः समवायधरो ब्रतारोपणोत्तर-कालं विंशतिवर्षश्च यथाक्रमं बृद्धः । तपो बाह्यमनशनादि, आन्तरं च प्रायश्चित्तादि, तदम्या-स्तीति तपस्वी, विचित्रं वा तपः कनकरत्वावल्यादिभेदं वस्यमाणं तद्योगात तपस्वी । शिक्ष्यत इति शिष्यः(श्वः१), शिक्ष एव **शैक्षः**, स्वार्थे(ऽण्) प्राज्ञादिवत् । शिक्षणशीलो वा । छात्रादिपाठात् सप्रत्ययः । श्रेक्षः । सुत्रार्थाधिगमेऽभियुक्तो यथाविहितकालमध्येतव्ये श्रोतव्ये चाभ्युद्यत इत्यर्थः । ग्लानो-मन्दपाटवः सव्याधिकत्त्राद् भक्तपानाद्यन्वेषणे न प्रत्यलः । आदिग्रह-णात् कुलगणसमनोज्ञपरिग्रहः । चशब्दः समुचये । श्रुतधराणां बालादीनां च सङ्ग्रहादिका-रित्वम् । तत्र सङ्ग्रहः-परिग्रहणमुपसम्पदालोचनापूर्वकं संयमानुष्टानश्रुताध्ययनचोदनाप्रति-चोदनार्थम् । उपग्रहो वस्त्रपात्रोत्पादनबहुगुणक्षेत्राक्तान्तिलक्षणः । अनुग्रहो भक्तपानयथायोग्य-विहितप्रदानादिलक्षणः, एतत् करोति तच्छीलश्च तद्भावः सङ्ग्रहोपग्रहानुग्रहकारित्वं तत्परिणामितेतियावत् । प्रवक्तीति प्रवचनम् । एत एव श्रुतधरादयो भगवद्भाषितार्थप्रतिपा-दनपरिणताः प्रवचनशेब्दवाच्यास्तेषु चात्सल्यम् । उक्तं । ङ्ग्रहोपग्रहानुग्रहलक्षणम् । इतिशब्द आद्यर्थः । विंशतेः कारणानां सूत्रकारेण किञ्चित् सूत्रे किञ्चिद् भाष्यं किञ्चित् आदिग्रहणात् सिद्धपूजाक्षणलवध्यानभावनाख्यग्रुपात्तम् , उपयुज्यं च प्रवक्त्रा व्याख्येयम् । इदानीग्रुसंहरति— एते गुणा इत्यादिना। एते यथोदिष्टा गुणा दर्शनविशुद्धचादय आत्मनः परिणामाः समुदिताः प्रत्येकं च तीर्थकरनामकर्मण आस्रवा भवन्ति, न पुनर्नियमोऽस्ति समस्ता एव व्यस्ता एव वा । विकल्पार्थो वाशब्दः । इतिशब्दर्स्तीर्थकरनामकमीस्रवेयत्ताप्रतिपादनार्थ इति ॥ २३ ॥

नामानन्तरनिर्देशभाजो गोत्रस्योपादाने किं निबन्धनमिति, एतद् द्विधा गोत्रं-नीचैरुचैश्व । तत्र तावनीचैगीत्रास्तवप्रसिद्धचर्थमिदमाह—

निवैगोत्रस्यास्रवाः सूत्रम्—परात्मिनिन्दाप्रशंसे सदसहणाच्छादनोद्भावने च नीचैगोत्रस्य ॥ ६–२४॥

भा॰--परिनन्दा आत्मप्रशंसा सद्धुणाच्छादनमसद्धुणोङ्गावनं चात्म-परोभयस्थं नीचैगोंत्रस्यास्रवा भवन्ति ॥ २४ ॥

टी॰ — परनिन्देत्यादि भाष्यम् । परश्वातमा च परात्मा निन्दा च प्रशंसा च निन्दाप्रशंसे परात्मनो निन्दाप्रशंसे यथाक्रममभिसम्बन्धः परात्मनिन्दाप्रशंसे । सन्तोऽसन्तथ सदसन्तः — विद्यमानाविद्यमानाः ते च ते गुणाश्व सदसद्धणाः, छादनं चोद्धावना च छादनोद्धावने, अत्रापि क्रमेणामिसम्बन्धः सदसद्धुणाच्छादनोद्भावने । चशब्दात् परात्मनिन्दाप्रशंसे समुचीयेते ।

९ 'प्रज्ञादित्वात् ' इति क-पाठः ।

नीचैगींत्रस्य कर्मण आस्रवा भवन्ति । तत्र स्वात्मच्यतिरिक्तः परस्तस्य गुणवतोऽपि गुणापहवद्वारेण निन्दा-अपवदनमभूतानां भूतानां च दोपाणामुद्धावनं, स्वात्मनः प्रशंसनं -स्तुतिर्गुणोद्वावनम् अभूतानां भूतानां च गुणानामात्मनैव प्रख्यापनम् । सन्तो गुणा विद्यमानास्तेषां
छादनं -संवरणं स्थगनं, द्वेपात् पृष्टोऽपृष्टो वा नाचष्टे गुणान् सतोऽपि, प्रस्तुतत्वात् परसम्बन्धिगुणगणच्छादनमेव सम्बन्ध्यम्, आत्माभिसम्बन्धेनासताम् -अभूतानामेव गुणानामुद्धावनं करोत्यपृष्टः पृष्टो वा प्रख्यापयतीतियावत् । एतदेव च स्फुटतरं विभजते -आत्मपरोभयस्थमिति ।
आत्मस्थमसद्धणोद्धावनं परस्थं सद्धणच्छादनभात्मपरावेवोभयं तत्र स्थितं-वर्तमानम् । नीचैरिति । नीचे--जघन्यं -हीनम् । गोत्रमिति ग्यते -अभिधीयते आहूयते वाऽनेनेति गोत्रम् । यद्
कर्माशुभं तिमित्तीकृत्याभिधा प्रवर्तते चण्डास्त्रथपचमत्स्यबन्धादि तन्नीचैगींत्रं कर्म अभिसम्बन्धात् चशब्दोऽपि कुत्साहेतुष्वेव प्रयुज्यते । एवमेते परनिन्दादयो जातिकुलरूपवलश्रुताञ्चेधर्यतपोमदपरावज्ञानोत्प्रासनकुत्सनाद्यथ नीचैगींत्रस्यास्रवा भवन्तीति ॥ २४ ॥

इदानीमुचैर्गोत्रस्यास्रवाभिधित्सयेदमाह—

उधैगींत्रस्यास्रवाः सूत्रम्-तदिपर्ययौ नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥२५॥

भा० - उत्तरस्येति सूत्रक्षमप्रामाण्यादुचैगोंत्रस्याह । नीचैगोंत्रास्रवविपर्ययो नीचैवैत्तिरनुत्सेकश्चोचैगोंत्रस्यास्रवा भवन्ति ॥ ६-२५ ॥

टी०-तिदिति सर्वनाम पूर्वप्रकृतापेक्षं प्राक् प्रकृता नीचैगींत्रास्नवास्तेषां विपर्ययो—
यथाभिहितवपरीत्यं परगुणप्रशंसा आत्मिनिन्दा च सहुणप्रकाशनमसहुणच्छादनं च परत्र,
आत्मिनि तु सहुणच्छादनमप्यात्मोत्कर्पपरिहारार्थं, तथा नीचैर्ष्टतिः—नीचैर्वतेनं विनयप्रवणवाकायचित्तता । उत्सेको-गर्वः श्रुतजात्यादिजनितः नोत्सेके अनुत्सेको—विजितगर्वता । एते
नीचैर्युत्त्यनुत्सेकौ चशब्दात् तिद्वपर्ययश्च उत्तरस्येति सुत्रक्रमप्रामाण्यादृचैगोत्रस्याह ।
इतिशब्दः पदार्थकः । नीचैगोत्रमुक्तलक्षणं तस्यास्तविपर्ययः परगुणप्रशंसादिरपरं चास्तवद्वयं
नीचैर्युत्तिरतुत्सेकश्चोचैगोत्रस्यास्तवाभवन्ति । उचैरिति । उचम्-उत्कृष्टमिक्ष्वाकुद्दरिभोजराजन्यादीति ॥ २५ ॥

उक्तं गोत्रम् । आस्नवाधिकार एवायमनुष्रवृत्तस्तत्र समस्तकर्मप्रत्यवसाननिर्दिष्टस्यानुप्रा-हकसुखन्यवच्छेदकृतोऽन्तरायस्य क आस्नव इत्युच्यते—

अन्तरायस्यास्रवाः सूत्रम्—विप्नकरणमन्तरायस्य ॥ ६-२६ ॥

भा॰—दानादीनां विव्वकरणमन्तरायस्यास्रवो भवतीति ॥ एते साम्परा-यिकस्याष्टविषस्य पृथक् पृथगास्रवविशेषा भवन्तीति ॥ २६ ॥

टी - विद्यो-विद्यातः-प्रतिषेधः सव्याजो निव्योजश्र तस्य करणम् - अनुष्ठानं तत्परि-

१ ' ॰गुणाच्छादनमेव ' इति प्रतिभाति ।

िअध्यायः ६

णामयोगिनोऽन्तरायाभिधानस्य कर्मण आस्रवो भवति । एतदेव भाष्येण स्पष्टयति दानादी-दानलाभादीनां क्याः । तत्र दानं विशिष्टपरिणामपूर्वकं स्वस्य परस्वत्वापादनम् । तदेव गृह्यमाणं प्रतिप्रहीत्राऽऽदेयं लाभ उच्यते । भोगो मनोहारिशव्दादिवि-

षयानुभवनम् । उपभोगोऽश्वपानवसनाद्यासेवनम् । वीर्यमात्नपरिणामो विशिष्टचेष्टालक्षणः । एषां दानादीनां विष्ठकरणं येन येनोपायेन न दत्ते तं तम्रुपायमापादयति दातुः, एवं येन येनोपायेन न लभते लिप्सुस्तथा मोगोपभोगानुभवनसमर्थो येन येनोपायेन न भवति यथा चास्य-वीर्यम्—उत्साहः—पराक्रमो न भवति तथा तथाऽनुतिष्ठतेऽन्तरायस्य कर्मण आस्रवो भवति । इतिशब्दो विष्ठकरणविशेषप्रदर्शनार्थः ॥

अधुना सकलास्रवप्रकरणपरामर्शद्वारेणोपसंहरत्यध्यायार्थम्-एते साम्परायिकस्ये-त्यादिना । एते तत्प्रदोपनिक्षत्रादयः संसारभ्रमणकारणस्याष्ट-विधस्य ज्ञानावरणादेरन्तरायपर्यवसानस्य कर्मणः पृथक् पृथम् विवेकिना पुनरु(पृथगुः)कतया आस्रविविद्योषाः सामान्यास्रवापेक्षया विशेषा भवन्ति । इतिशब्दोऽत्राभिधित्सितसंक्षिप्तार्थपरिसमाप्ताविति ॥ २६ ॥

॥ इति श्रीतत्त्वार्यसूत्रे भाष्यसंयुक्ते भाष्यानुसारिण्यां तत्त्वार्थटीकायाम् आस्रव-प्रतिपादनपरः षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥



#### सप्तमोऽध्यायः ७

#### --d>00€b--

तत्रादिमं भाष्यम्-

भा॰—अत्राह-उक्तं भवता सोतावेद्यस्यास्रवेषु (अ०६ स० १३) भूतव-त्यनुकम्पेति । तत्र किं व्रतं को वा व्रतीति ?। अन्रोच्यते—

टी०—अत्राहोक्तं भवतेत्यादिना सम्बध्नाति भाष्यकारः । स्त्रेषुक्तं षष्टाध्याये सक्टे-द्नीयकर्मास्त्रवेषु भूतव्रत्यनुकम्पेति सकलस्त्रोपलक्षणम्।अथवा यावत् सम्बन्धोपयोगि तावत एवोपादानं, व्रतीति श्र्यते मत्वर्थीयप्रत्ययान्तः । तन्त्र किं व्रतं को चा व्रतीति प्रश्नेनोपक्रम्यते ॥ ननु च व्रतप्रश्न एव न्याय्यः तत्प्रस्तावात्, तत्परिज्ञानात् तु तत्सम्बन्धे व्रती सुज्ञान एवेति । उच्यते—विशिष्टसम्बन्धच्यापनार्थे व्रतिग्रहणं, वक्ष्यत्युपरिष्टात् " निःशल्यो व्रती" (अ० ७, स० १३) इति । प्राणातिपातादि विरतयो मायादिशल्यविविक्ता व्रतन्यपदेशमञ्चते, तथाविधव्रतसम्बन्धाच व्रतीति । अत्रोच्यत इति व्रतस्वरूपनिर्णयार्थमाह—

#### वतव्याख्या सूत्रम्—हिंसाचतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्वतम् ॥ ७-१॥

टी॰—त्रतिस्वरूपं त्विदमेव भाष्यमन्द्रोपरिष्टात् प्रतिपादिषयते । गृह्णीमस्तावद् त्रतान्यय त्रती क इत्यत्रेति । हिंसादयः कृतद्वन्द्वाः पश्चम्यन्ताः । पश्चमी च जुगुप्साविराम-प्रमादार्थानामुपस क्ष्यानादपादानलक्षणा, तां च प्रत्येकं हिंसाया इत्यादिना भाष्येण दर्श-यति—

भा० — हिंसाया अनृतवचनात् स्तेयादब्रह्मतः परिग्रहाच कायवाद्यानीभि-विरतिवेतम् ।

टी०—हिंसादयश्र वक्ष्यमाणलक्षणाः। तत्र कषायादिप्रमादपरिणतस्यात्मनः कर्तुः कायादिकरणव्यापाराद् द्रव्यभावभेदेन प्राणव्यपरोपणं हिंसा । प्रागभिहितहिंसादीनां व्याख्या सामान्यलक्षणयोगे सति सङ्क्तनिह्नवासङ्कृतोद्भावनविपरीतकसावद्यादि
मृषावचनम् । परपरिगृहीतस्य स्वीकरणमाक्रान्त्या चौर्येण शास्त्रैनिषद्वस्य वा स्तेयम् । पूर्वलक्षणयोगान्मोहोदये सति चेतनाचेतनस्रोतसोरासेवनमत्रस्य । सचित्ताचित्तमिश्रेषु द्रव्यादिषु शास्त्राननुमतेषु ममत्वं परिग्रहः । चशब्दः समुचयार्थः । एभ्यो हिंसादिभ्यः कायवाद्यनोभिर्विरतिर्वतम् । विरतिः—निष्वत्तिः ॥ ननु चास्त्रितत्वात् कायादित्रयमनुपादेयं भाष्येण । नायं दोषः । आत्मना हि विरतिः । सा च कर्रणमवश्यंतयाऽपेक्षते । तच कायाद्येव योग्यम् । अथवा प्रमत्तयोगादित्यत्र योगग्रहणलक्षणस्त्रे सर्वव्रतविशेषणार्थं

१ 'सद्देश ॰ 'इति घ-पाठः । २ 'हिंसादय 'इति ग-छ-पाठः । ३ 'शास्त्रप्रतिषिद्धस्य 'इति छ-पाठः । ४ 'करणावश्यतया 'इति ग-पाठः ।

यत् तचेतिस सिन्नवेद्ध्य विवृतं भाष्यकारेण । आस्त्वाध्यायवक्तव्यशेषमेव वाऽधिकेत्य सप्तमाध्यायमाह । व्रतशब्दः शिष्टसमाचारात् निवृत्तौ प्रवृत्तौ च प्रयुज्यते लोके । निवृत्ते चेद्धिसातो विरतिः—
निवृत्तिर्वर्तते, यथा—वृषलानं व्रतयित—परिहरति । वृषलानाि निवर्तत इति, ज्ञात्वा प्राणिनः प्राणातिपातादेनिवर्तते । केवलमहिंसादिलक्षणं तु क्रियाकलापं नानुतिष्ठतीति तद्नुष्ठानप्रवृत्त्यर्थश्च
व्रतशब्दः । पयो व्रतयतीति यथा, पयोऽभ्यवहार एव प्रवर्तते नान्यत्रेति, एवं हिंसादिभ्यो
निवृत्तः शास्त्रविहितिक्रयानुष्ठान एव प्रवर्तते, अतो निवृत्तिप्रवृत्तिक्रयासाध्यं कर्मक्षपणमिति
प्रतिपाद्यति । निवृत्तिप्रवृत्ती च शास्त्रचोदिते, तद्नुष्ठानान्मोक्षावाप्तिरिति ॥ ननु च माष्यकारो निवृत्तिवचनमेव व्याचष्टे व्रतशब्देन, प्रवृत्तिवचनमपीति तदेतत् कथम् ? । अयममिप्रायो भाष्यकृतः—अन्यतरोपादानेऽन्यतरप्रतीतिः सम्बन्धशब्दत्वाद् भवत्येव पितापुत्रादिवत् । यत उक्तम्—''ज्ञानिक्रयाभ्यां मोक्ष" इति । प्राधान्यात् तु निवृत्तिरेव साक्षात् प्राणातिषातादिभ्यो द्शिता, तत्पूर्विका च प्रवृत्तिर्भयमाना । अन्यथा तु निवृत्तिर्विण्कलैव स्यादिति ।

विरतिशब्दस्यार्थं निरूपयति—

भार्- विरितनोम ज्ञात्वाऽभ्युपेत्याकरणम् । अकरणं निवृत्तिरूपरमो विरित्तिरूपनर्थान्तरम् ॥ १॥

टी०—विरतिर्नामेत्यादिना । विरमणं विरतिः । नामशब्दो वाक्यालङ्कारार्थः । हिंसनं हिंसा-प्राणिवयोजनम् । प्राणाश्चेन्द्रियादयस्तत्सम्बन्धात् प्राणिनः एकद्वित्रिचतुःपश्चे- निद्रयाख्यास्तान् विज्ञानानुसारात् अभ्युपेत्य-श्रद्धाय प्रतिपद्य मावतोऽकरणं विरतिः । ज्ञानश्रद्धानपूर्वकं चारित्रमितियावत् । तदेव चाकरणं विष्टणोति पर्यायैः-अकरणं निष्टत्तिरूपरमो विरतिरित्यनथीन्तरमिति । चरणस्येते पर्यायाः । तत्राकरणमिति निष्टत्तिप्रवृत्तिक्रियालक्षणं चारित्रं मनोवाकायकृतकारितानुमतिमेदोत्पन्नसप्तचत्वारिंशच्छतविकल्पभावनया परिहारानुष्ठा-ने, एवं निष्ट्चयादयोऽपि भावनीयाः, पर्यायशब्देश व्याख्यानमसम्मोहार्थं प्रदेशान्तरेष्विति॥१॥

तदेतद्विशेषचोदितं पश्चतया विषयत्रताभिधानं विरत्याश्रयद्वयविवक्षावशेनासकलकु-

## सूत्रम्—देशसर्वतोऽणुमहती ॥ ७-२ ॥

टी०—देशश्व सर्वं च देशसर्वे ताभ्यां देशसर्वतः । विरामार्थापेक्षा पश्चमी । अणु च महज्ञाणुमहती । कथं पुनर्विरितसामान्यमेकं सत् द्विधा भिद्यते ? । विवक्षावशेन देशसर्वी-भिधानाज्ञकत्वादिविवक्षायामेकवचनादिवत् हिंसादिविरितव्रतप्रस्तावाज्ञ यथाक्रममिस-म्बन्धः । देशसर्वप्रहणं विरत्या सहाभिसम्बन्ध्यते । अणुमहद्गहणं व्रतेन । देशतो विरितरणुव्रतं, सर्वतो विरितर्महावतम् । एतमेव स्त्रार्थं भाष्येण स्पष्टयति—

१ ' ॰कृत सप्त ॰ ' इति क-पाठः । २ ' निवर्तन्ते ' इति वा-पाठः । ३ ' व्रतीयतीति ' इति क-पाठः । ४ ' ध्रतिकक्त्या ' इति ख-पाठः ।

मा॰—एभ्यो हिंसादिभ्य एकदेशविरतिरणुवर्तं, सर्वतो विरतिर्महावत-मिति ॥२॥

टी॰—एभ्य इत्यादिना। एभ्य इति प्रस्तुतानि परामृश्य हिंसादीनि सर्वतो व्यवच्छि-दशाह—एकदेशिवरितरणुव्रतिमिति । सकलप्राणिगणिवषया हिंसा, तस्याश्य विरितर्न सबस्याः, किन्तु एकदेश इति एकदेशग्रहणेनैव स्पष्टयति—न सर्वस्मात् प्राणिव्यपरोपणाद् विरितः, किन्तु एकदेशात्, स्यूलादित्यर्थः । स्यूलग्रहस्मप्राणिभेदात् सङ्कल्पजारम्भमेदाद् वा । स्यूलानमृषावादादिति क्रुटसाक्ष्यदानादि स्यूलः, मर्मादिप्रयोगतः सृक्ष्मः । स्यूलाददत्तादानादि-ति हठहरणादि स्थूलं यत्रैहिकामुष्मिकाश्चीर्यदोषा गृहिणाम्, सृक्ष्मं परिहासतः परकीयपरि(१)-लघुतृणकाष्टादिग्रहणं वा । स्यूलानमयुनाद् विरमति स्यूलत्वमेकदेशजनितमत्र प्रतीयते स्वदारसन्तेषः परदारिनवृत्तिवी। स्वदारसन्तुष्टः शेषयोषितो मातृवदनुपश्यति, परदाराभिगमनाभिक्तः परपरिगृहीतयोषितः परिहरति, अपरिगृहीतवेश्यामभिगच्छति । तथा इच्छापरिमाणा-दन्यतो विरमामीति । केचिन्महावतानुपाता स्वल्यवतत्वादणुवतिमिति व्यावश्चते ॥

सम्प्रति महाव्रतव्याचि ख्यासयाऽऽह—सर्वतो विरित्तमेहाव्रतमिति । सर्वत इति । सर्वस्मात् सूक्ष्मात् स्यूलाच प्राणव्यपरोपणाद् विरमामीत्यादि । एवं शेषाण्यपि सर्वतो वाच्यानि । महाविषयत्वान्महाव्रतमित्येतानि पश्च महाव्रतानि भवन्ति सम्यक्त्वयुक्तानि मूलवाच्यानि ।। नतु च यथैव मृषादिनिवृत्तिरिहंसाव्रतपालनार्थत्वान्मृलगुणाः, एवं निशीयभोजनविरितरिष मूलगुणः स्यात् । उच्यते—अहिंसाव्रतपरिपालनार्थत्वादिति समितिभिरनै हान्तः, अपि च महाव्रतिथारिण एव तन्मूलगुणः तिद्वरिहतस्य यस्मान्मूलगुणा एवापरिपूर्णाः स्युः, अतो मूलगुणग्रहणे तद्वहणमर्थाक्षिप्तम् । यथाच सवव्रतोपकारि रात्रिभोजनं न तथोपवासादि, अतस्तन्मूलगुणो महाव्रतिनः, शेषम्रक्तरगुणः । अणुव्रतधारिणस्तृत्तरगुणो निशाभोजनविरितराहारत्यागादुपवासवत् तप एव वा तिद्ति प्रतीतम्। कः पुनदोंषो रात्रिभोजन इति चेत् एवं मन्यते—उद्गमादिदोषरिहतस्य वासरपरिगृहीतस्याभ्यवहारेणान्धसो नक्तं न किल दोष इति।

एतदयुक्तम् । कालातिकान्तस्य प्रतिपिद्धत्वात्, गृहीतस्यानीतालोचितश्चरात्रिभोजनगिवेधे हेतवः णविश्रान्तिसमनन्तरमेव च अजेरभ्यनुज्ञानात्, निशाहिण्डने चेर्यापथिविद्यद्धेरसम्भवात्, दायकगमनागमनसस्नेहपाणिभाजनाद्यद्द्येनात्, आलोकितपानभोजनासम्भवात् । ज्योत्स्नामणिप्रदीपप्रकाशसाध्यमालोकनमिति चेत् तद्प्यसत्,
अग्रिसमारम्भनिषेधात्, रत्नपरिग्रहाभावात्, ज्योत्स्नायाः कादाचित्कत्वात्, आगमे तिनपिद्धत्वातः, हिंसादिवदनासेवनीयमेव विभावरीभक्तमिति ॥ २ ॥

१ 'परिमहयोषित: ' इति ग-पाठ: । २ ' ०पालनात् ' इति इ-पाठः । ३ 'मित्याह ' इति ग-पाठ: ।

# उक्तं त्रतं सविधानमणु महत्त्व, तत्र महात्रतमधिकृत्य मावनास्त्रम्— सूत्रम्—तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥ ७-३ ॥

टी०—अणुत्रतस्य चोपरि बन्धवधादिकातिचारपरिहारस्या वश्यमाणा (अ०७, स०२०) अपायावद्यदर्शनादिकाश्व सामान्यरूपाः । महात्रतं चोपभोगा(वर्गा ?)भिलाषिमिः प्राणिभिर्धृतिसंहननपरिहाण्या प्रमादबहुलैः द्रेश्वमतस्तत्प्रतिपातपरिहारार्थं भाव्यन्त इति भावनाः ।
तिद्त्यनेन पश्चविधस्येति, सर्वनाम्नाऽनन्तरत्त्रान्महात्रतमभिसम्बध्यते । भाष्यकारस्तु यद्यपि
सामान्येन त्रतस्येति विद्यणोति, तथापि तच्छव्दोपादानसामर्थ्यान्महात्रताभिसम्बन्धः ।
अन्ये तु व्याचक्षते—द्वयोरपि त्रतयोन्यीय्यः सम्बन्धः । सम्भवति हि श्रावकस्यापि कस्यचिद्
यथोक्तं भावनाजालमेवं त्वव्याप्तिः स्यात्, व्यापिन्यश्च त्रतिनो भावना इष्यन्ते ।

व्रतानां भावनानां भाव-तस्य पञ्चविषस्य व्रतस्य स्थैर्यार्थमेकैकस्य पञ्च पञ्च सङ्ख्या भावना भवन्ति।

टी०—तस्य त्रतस्य पश्चिविधस्येति पश्चप्रकारस्य सर्वप्राणातिपातिवरत्यादेः स्थैर्घार्थं—दार्ह्यापादनार्थं—स्थिरत्वं प्रयोजनम्रहिश्य अभ्यस्यन्ते, अनभ्यस्यमानाभिभीवनाभिर्मलीमसीभ-वन्त्यनभ्यस्यमानविद्यावन्महावतानीति। एकैकस्येति व्रतस्य। सामानाधिकरण्येन षष्टी, न समु-दितानां पश्चानामपीति॥ ननु पश्च पश्चेति वीप्साविवक्षा। यत एकैकस्येति लप्स्यत एव, अन्यथा वीप्सानैरर्थक्यं स्यादिति। उच्यते-सामान्यिवशेषाभ्यां व्याख्यातृभिः प्रतिपाद्यतेऽर्थः,पश्चविधस्य व्रतस्येति सामान्येनोपक्रम्य पुनर्विशेषण्यैकैकस्येत्याह् समुद्राये मा भूदिति। पश्च पश्चेति वीप्सायां

द्विव्चनम् । अपरे तु सूत्रमधीयते -तत्स्यैर्यार्थं भावनाः पश्च पश्च इति ।

स्त्रपाठविचारः ते चैवमभिद्धति-संख्यावाचिनः प्रातिपदिकाद् वीप्सायां द्योत्यायां "कारकाच्छम्प्रत्ययोऽन्यतरस्या"मिति । द्वौ द्वौ ददाति द्विशो ददा-

तीति वाक्यं वृत्तिश्च । तदेतद्तुपपन्नम् । यतः शस्त्रत्ययान्तेन त्रतानि भावना वा सम्बध्येरम्, यदि त्रतानि ततः पष्टयन्तेन सम्बन्ध्यानि पञ्चानां पञ्चानामिति । ततोऽकारकत्वात् पष्टयाः शस्त्रत्ययो न लभ्यते । अथ भावनाभिसम्बन्धस्ततः पञ्च भावना भवन्तीति पञ्चश इति वक्तव्यम् । द्वितीयं पञ्चश्रहणं न कर्तव्यम् । तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्चश इति पिठतव्यम् । एवसुभयथाऽपि न घटते शस्त्रत्ययः । अतस्तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्चेति न्याय्यं सूत्रम् ॥

अहिंसायाः पञ्च भावनाः भा०—तद्यथा-अहिं सायास्तावदी वी समितिः, मनो गुप्तिः, एष-णासमितिः, आदाननिश्लेपणासमितिः, आलोकितपान भोजन-मिति ॥

९ 'पश्चशः ' इति घ-टी-पाठः । २ 'पूर्वेरनुमतः ' इति क-पाठः । ३ 'समानाधिकरणे ' इति क-पाठः ।

टी०—तथथेत्यनेन प्रस्तुतभावनोपन्यासः । अहिंसायास्तावदिति । अहिंसा प्राणातिपातिवरितः । तावच्छव्दः क्रमद्योतकः । अस्याः प्रथमप्रच्यते, प्रथान्म्यपावादादिविरतेरिभवास्यते । ईरणमीर्याः-गमनं तत्र समितिः-सङ्गितः श्रुतरूपेणात्मनः परिणामः, तदुपयोगिना पुरस्ताद् युगमात्रया दृष्ट्या स्थावरजङ्गमानि भूतानि परिवर्जयन्तप्रमत्त हत्यादिको विधिः
ईर्यासमितिः । मनसो गुप्तिमनोगुप्तिः -मनसो रक्षणमार्तरौद्रध्यानाप्रचारः धर्मध्याने चोपयोगो मनोगुप्तिः । एषणा गवेषणा-प्रहण-प्रासभेदात् त्रिधा । तत्रासमितस्य पण्णामपि कायानाप्रुपधातः स्यात्, यतस्तत्संरक्षणार्थमेषणासमितिः समस्तेन्द्रियोपयोगलक्षणा । आदानं-प्रहणं
निक्षेपणं-मोक्षणमोधिकोपप्रहिकभेदस्योपधेरादाननिक्षेपणयोः समितिरागमानुसारेण प्रत्यवेक्षणप्रमार्जना । आलोकितपानभोजनमिति प्रतिगेष्टं पात्रमध्यपतितिपण्डश्रश्चराद्यपुनुकेन प्रत्यवेक्षणीयस्तत्सप्रुत्थागन्तुकसन्वसंरक्षणार्थमागत्य च प्रतिश्रयं भूयः प्रकाशवित
प्रदेशे स्थित्वा सुप्र(त्य)वेक्षितं पानमोजनं विधाय प्रकाशप्रदेशावस्थितेन वल्गनीयम् । इतिकरणः प्राणवधविरतेर्भावनेयत्ताव्यवस्थापनार्थः । एवमेताः पश्च भावना सुदुर्गुहुर्भावयन्वासयन् बहुलीकुर्वन् सकलामहिंसां पातुं प्रत्यलो भवतीति ॥

सम्प्रति सत्यवचनस्य भावनाः पश्च प्रतिपादयन्नाह—

स्तृतस्य पञ्च भा०—सत्यवचनस्यानुवीचिभाषणं क्रोधप्रत्याख्यानं स्रोभप्र-भावनाः त्याख्यानं अभीहत्वं हास्यप्रत्याख्यानमिति ॥

टी० — सत्यवचनस्येत्यादि। सत्यम् —अवितथं सद्भूतार्थप्रतिपत्तिकारि, असद्भूतं च विपरीतार्थप्रतिपादनं,प्राणानुप्रधातग्रन्यम्। अनुर्वीचीति देशीवचनमालोचनार्थे वर्तते। भाषणं वचनस्य प्रवर्तनम्। अतोऽयमर्थः —समीक्ष्यालोच्य वचनं प्रवर्तितव्यम्। अनालोचितमापी कदाचिन्मृपाऽप्यभिद्धीत । तत्थात्मनो लाघववैरपीडाः फलमेहिकं, परसत्त्वोप्यातथ नियत इति । तस्मात् समीक्ष्योदाहरणेनात्मानं भावयत्र मृपावचनजनितेनेनसा सम्पृच्यते । क्रोधः कपायविशेषो मोहकर्मोद्यनिष्पन्नोऽप्रीतिलक्षणः प्रद्वेषप्रायः । तदुद्याच परवान् वक्ता स्वपरनिरपेक्षो यत्किञ्चनभाषी मृषाऽपि भावत । अतः क्रोधस्य प्रत्याख्यानं निष्टत्तिरनुत्पादो वा, (तेन) नित्यमात्मानं भावयेत् । एवंच वासयन् सत्यादि न व्यभिचरतीति। स्लोभः तृष्णा-सक्षणः क्रमाखित्वादिदोपाणामग्रणीः समस्तव्यसनकराजो जलनिधिरिव दुर्भरः कर्मोद्याविभूतो रागपरिणामस्तदुद्यादिष वितथभाषी भवति । अत्र सत्यत्रतमनुपालयता तदाकारपरिणामः प्रत्याख्येय इति भावनीयम् । भयशीलो भीरुस्तचैहिकादिभेदात् सेप्रधा मोहनीयक-मोदयजनितमुद्याच तस्यानृतभाषणं सुलभं भवतीत्यभीरुत्वं भावयेत् । अभीरुथ न जातु-

१ ' प्रधानमोह ' इति ख-पाठः ।

चिद् वितथं भाषते—तस्करोऽयं पिशाचो वा मया रजन्यां दृष्ट इति, तस्मािकभैयवासनाध्यान-मात्मिनि विधेयमिति । हास्यं हसनं—मोहोद्भवः परिहासस्तत्परिणतो ह्ययमात्मा परिहसन् परेण सार्धमलीकमपि ब्र्यात्, तस्य परिजिहीर्पया च हास्यमत्याख्यानमभ्युपेयम् । एताः पश्चापि भावयन् भावनाः सत्यव्रतरक्षणक्षमो भवतीति ॥

तथाऽदत्तादानविरतेः पश्चैव भावनास्तद्याचिरुयासयाऽऽह-

भा॰—अस्तेयस्यानुबीच्यवग्रहयाचनमभीक्ष्णावग्रहयाचनमेतावदित्यवग्र-अस्तेयस्य पञ्जभावनाः हावघारणं समानधार्मिकेभ्योऽवग्रहयाचनं अनुज्ञापितपान-भोजनमिति ॥

टी०-अस्तेयस्य पश्चेत्याद्युपन्यस्यति । आलोच्यावग्रहो यांचनीयः । स चायं पश्च-प्रकारः पठितो देवेन्द्र-राज-गृहपति-शय्यातर-साधर्मिकभेदेन । अत्र च पूर्वः पूर्वो बाध्य उत्तर उत्तरी बाधक इति सिश्चन्त्य यो यत्र स्वामी स एव याच्यः । अस्वामियाचने तु दोषबाहुल्य-मुक्तम् आर्षे एव अकाण्डवीडनाचैहिकमामुब्मिकमद्त्तपरिभोगजनितं, तस्मादालोच्य अव-प्रहो याच्य इत्येवमात्मानं भावयेत्। इत्थं च भावयञ्जादत्तादाने प्रवर्तत इति । सकृद् दत्ते Sपि परित्रहे स्वामिना भूयोऽभीक्ष्णावग्रह्याचनं कार्यं, अभीक्ष्णं--नित्यं ग्रहुर्ग्रेहुः पूर्वेलेब्धपरि-ब्रहो ग्लानाद्यवस्थासु मृत्रपुरीषोत्सर्गपात्रकर चरणप्रक्षालनस्थानानि दातृचित्तपीडापरिहा-रार्थे याचनीयानि, एवं च याच्ञामाचरबादचादानजनितेनागसा स्पृश्यते । तथा एताबदि-त्यवप्रहावधारणं एतत्परिमाणमस्यैतावत्परिमितं सर्वतः क्षेत्रमवग्रहीतव्यं इत्येतदेवाव-धारणं सर्वतश्र परिमाणं तद्भ्यन्तरवर्तिनीमृर्ध्वस्थानादिकियामासेवमानो न दातुरुपरोधकारी भवति । याच्जाकाल एव चानवधारणे विपरिणतिरपि वैचसि स्याद्वदान्यस्येत्यात्मनोऽपि चा-दत्तपरिभोगजनितः कर्मबन्ध इति । समानधार्मिकेभ्य इत्यादि । धर्म चरन्ति-आसेवन्ते इति . धार्मिकाः, समानाः−तुल्याः प्रतिपन्नैकशासनाः सम्यक्त्वादिग्रुक्तिसाधनसमन्विताः साधव-स्तेभ्यः पूर्वपरिगृहीतक्षेत्रेभ्योऽवग्रहो याच्यस्तदनुज्ञानाद्धि तत्रासनमन्यथा स्तेयं स्यात् । तद-नुज्ञातं तु प्रतिश्रयादि समस्तं गृबीयादित्येवमात्मानं भावयेत् । तथाञ्नुज्ञापितपानभोजन-मिति पञ्चमी भावना । अनुज्ञापितम्-अनुज्ञां प्रापितम्-अनुज्ञया स्वीकृतं पानभोजनं सूत्रोक्तेन विधिना पश्चमानकं पाषण्डमनुप्रविश्य व्यपगताङ्गविकारः पिण्डेषणोपयुक्तः अकृतकारितानु-मतमतिसृष्टं कल्पनीयमानीय गुरवे निवेद्यालोचनापूर्वकमभ्यनुज्ञातो गुरुणा मण्डल्यामेकको वा भुजीत । भुजिरत्र पालने अध्यवहारे च व्याख्येयः । तत्रश्र यावत् किश्चिद्धर्मसाघनम् प-करणमीधिकौषग्रहिकभेदं तत् सर्वमनुज्ञातं गुरुणा वन्दनपुरःसरं गुरुवचनविधिना परिभोक्त-व्यम्, एवमात्मनि वासनामादधानो नातिकामत्यस्तेयव्रतमिति ॥

१ : , बाचनीयः ' इति ग-पाठः । २ ' नीमूर्ध्वस्थाना ' इति क-पाठः । ३ ' चेतसि ' इति क-पाठः ।

भा॰—ब्रह्मचर्यस्य स्त्रीपशुर्पण्डकसंसक्तशयनासनवर्जनम्, ब्रह्मचर्यस्य पञ्च रागसंयुक्तस्त्रीकथावर्जनम्, स्त्रीणां मनोहरेन्द्रियालोकवर्ज-भावनाः नम्, पूर्वरतानुस्मरणवर्जनम्, प्रणीतरसभोजनवर्जनमिति ॥

टी०-अब्रह्मासेवननिवृत्तिः ब्रह्मचर्यम् । तस्यापि पश्च भावनाः, तद्यथा-स्त्रीत्यादि भाष्यम् । स्त्रियो रूढ्या देवमानुषभेदाद् द्विविधाः । पद्मग्रहणात् तिर्यग्जातिपरिग्रहः । तत्र वडवा-बालेगी गो-महिष्य-जाविकादिषु सम्भवति मैथुनम् । एताश्र सचित्ताः, अचित्ताः स्त्रियः पुस्तलेप्यचित्रकमीदिषु बहुप्रकाराः। पण्डकास्तृतीयवेदोदयवर्तिनो महामोहकर्माणः योषा-स्यसेवनाभिरताः क्रीवा इति प्रसिद्धाः, कृतद्वनद्वेरेभिः संसक्तमाकुलं शय्यते यत्रास्यते च तच्छयनासनं प्रतिश्रयसंस्तारकाँसनादि, तच बहुपायत्वाद् वर्जनीयमित्येवमात्मानं भावयेत् । तथा स्नीपशुपण्डकानामसन्निधानेऽपि रागसंयुक्तस्त्रीकथावर्जनम् । मोहोद्भवः कषायो रागः तदाकारपरिणामो रागसंयुक्तः । स्त्रीणां कथा स्त्रीकथा, रागसंयुक्तस्य स्त्रीकथा, अथवा रागसंयुक्ता चासौ स्त्रीकथा चेति रागानुबन्धिनी देशजातिकुलनेपथ्यभाषागतिविश्रमेक्कित-हास्यलीलाकटाक्षप्रणयकलहृशृङ्गाररसानुविद्धा वात्येव चित्तोदधरवक्यंतया विक्षोभमातनोति तसात तहर्जनं श्रेय इति भावयेत् । तथा स्त्रीणां मनोहरेन्द्रियालोकनवर्जनं मनोह-राणि मानोन्मानलक्षणयुक्तानि दर्शनीयानि मृजावन्तीन्द्रियाणि योषितामपूर्वविस्मयरसनि-र्भरतया विस्फारितलोचनः प्रेक्षते विकचकुवलयविपुलदलच्छवि नयनयुगलमस्याः कर्णजा-हमकटाक्षमप्यालोकितं झगिति मनसिजज्वलनमादीपयति, किम्रुत विकटकटाक्षकवितम् १। एवं यथाविभागसिवविष्टावयवानि श्रोत्रघाणवदनपीनपयोधरभरजघनस्थलादीनि वाच्यानि । त्विगिन्द्रियभेदत्वात् स्तनकलशाद्यपन्यासः । इत्येवं तदालोकनाद्यपरितः श्रेयसीति भावयेत् । तथा पूर्वरतानुस्मरणवर्जनं प्रवज्यापर्यायात् पूर्वो गृहस्थपर्यायस्तत्र रतं-क्रीडितं-विलिस्तेतं यदङ्गनाभिः सह तस्यानुसारणात् कामाग्रिस्तत्सारणेन्धनानुसान्धानतः सन्धुक्षते, अतस्तद्वर्जनं श्रेय इति भावयेत् । तथा प्रणीतरसः मोजनवर्जनमिति । प्रणीतो-वृष्यः स्निग्धमधुरादि-रसः क्षीरदधिनवनीतसर्पिर्गुडतैलपिशितमद्यापूपादिस्तदभ्यवहारी-भोजनं ततो मेदोमज्जाश्चका-द्युपचयस्तसाद्पि मोहोद्भवः, अतः सतताभ्यासतः प्रणीतरसाभ्यवहारो वर्जनीय इत्यात्मानं भावयेद् ब्रह्मचर्यमिच्छन्निति ॥

भा०—आिकश्चन्यस्य पश्चानामिन्द्रियार्थानां स्पर्शरसगन्धवर्ण**शब्दानां** मनोज्ञानां प्राप्तौ गार्ध्यवर्जनममनोज्ञानां प्राप्तौ द्वेषवर्जनमिति ॥३॥ किश्चान्यदिति।

टी०-किश्चनं वाद्याभ्यन्तरपरिग्रहः । अविद्यमानिकश्चनः अकिश्चनस्तद्भाव आिक-श्चन्यं-अपरिग्रहता तद्भावनाः पश्च । तद्भिधित्सयेदमाह-पश्चानामित्यादि । पश्चानामिनिद्र-

१ 'षण्डक॰ 'इति घ-पाठः । २ 'संकुलमाकुलं 'इति क-पाठः । ३ '॰काशनादि 'इति क-पाठः ।

याणामर्था-विषयाः स्पर्शादयः पश्चैव येषां मनोज्ञा रागहेतवस्तेषां मनोज्ञानाम्-इष्टानां स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दानां प्रासौ-प्रहणे सति गार्ध्यवर्जनम् । गार्ध्य-स्नेहः-तेषु राग-परिणामोऽतस्तद्वर्जनं श्रेयः । तथा अमनोज्ञानाम्-अप्रीतिहेतूनां प्रहणे श्रेषवर्जनम् । द्वेषः- क्रोधमानपरिणामः तत्त्यागात् पश्चैता भावना साच्यमानाः प्रतिक्षणमाकिश्चन्यं परिपूरयन्ति । ममत्वलक्षणो भावतः परिग्रहः तद्व्यवच्छेदादपरिग्रहतेति ॥ ३ ॥

किञ्चान्यदिति सम्बन्नाति, भावनाप्रस्तावेऽन्यदिष मोक्षगुणं भावयेदिति । इतिशब्दः अप्यर्थे । प्रतिव्रतं पञ्च पञ्च भावनाः प्रतिपादिताः । सम्प्रति तु सर्वव्रतसामान्यभावनाः कथ्यन्त इति ॥

# सूत्रम्—हिंसादिष्विहामुत्र चापायावद्यदर्शनम् ॥ ७-४ ॥

भा०—हिंसादिषु पश्चस्वास्रवेषु इहासुत्र चापायदर्शनम् अवद्यदर्शनं च भावयेत्॥

टी॰—हिंसा आदियेंपां तेषु हिंसादिषु इहेत्यस्मिन्नेव लोके अमुन्नेत्यमुष्मिन् परलोके नरकादिजन्मिन अपायः—अनर्थपरम्परा अवद्यं-गहिंतं पापं तद्विपाकान्नरकादिषु तीत्रदुःखानु-भवनमपायावच्यादेश्वानम्—उपलब्धः, उपलभमानश्च न प्रवर्तते हिंसादिषु, ज्ञानपूर्वकत्वात् कियानुष्ठानस्येति । एनमेवार्थ भाष्येण प्रपश्चयति—हिंसादिष्वत्यादिना । हिंसादिष्वास्वेषु कियत्सु १ पश्चस्वित्याह । हिंसानृतस्तेयात्रक्षपरिग्रहेषु आस्त्रवा उक्तलक्षणाः तेष्वपाय-दर्शनमवद्यदर्शनं च भावयेत् । इहैवामी प्रत्यवाया हिंसादिषु प्रवृत्तस्य दृश्यन्ते, पापवि-पाकश्च दारुणोऽसुत्रेत्येवं सुदुर्मुहुर्भावयेत् ॥

भा० तद्यथा-हिंसायास्तावत् हिंस्रो हि नित्योद्वेजनीयो नित्या-हिंसाया विपाकः नुषद्धवैरश्च । इहैव वधवन्धपरिक्केश।दीन् प्रतिलभते प्रत्य चाद्यभां गतिं गहिंतश्च भवतीति हिंसाया व्युपरमः श्रेयान् ॥

टी०—तद्यथेत्यादि। तयोरपायावद्ययोर्विभागमाचक्षाणो हिंसायास्तावदित्याह। हिंसा-सम्बन्धिनी तावदपायावद्ये प्रकाश्येते पश्चादलीकानाम्। हिंसनशीलो हिंसः—प्राणव्यपरोपणे जात्वशक्तः। हिश्चव्दो यस्माद्यें। नित्यं-सततमुद्धेजनीयः-संत्रासकारी। 'कृत्यल्युटो बहुलं'(पा॰ अ०३, पा०३, स०११३)इति कर्तरि कृत्यप्रत्ययः। सर्वदा उद्वेजको निसा(निःसीः)मायुधो भीष-णवेषो ललाटतटारोपितश्चभङ्गः प्रकृष्टामप्येष्यरिसनिर्भरारणलोचनो गाददष्टदश्चनच्छदः सम्वानामुद्धेगकारीति प्रतीतम्। नित्यानुबद्धवेरश्चेति। नित्यमनुबद्धं—प्रसक्तं वरमस्येति नित्यानुबद्धवेरः, सर्वदा प्रवृत्तवेरसन्तानश्च त(य)स्माबित्योद्देजनीयो नित्यानुबद्धवेरश्च भवति।तस्मादिहैश्चेत्य-मिसम्बन्धः। इहैवेत्यस्मिन्नेव लोके वधः—ताडनं द्विदलक्यादिभिश्वेन्धः पश्चात्पिण्डनहडीनिगः दगलशृङ्खलादिकः परिक्रेशांऽङ्गुष्टग्रहणोष्मेस्थापनजलावसेककाष्टेष्टकरोपणादिप्राणव्यापैतिः,

९ 'हिंसाक्षीको' इति **ग-**पाठः । २ 'णोष्णस्थापन ' इति खु-पाठः । ३ ' व्यापच ' इति खु-पाठः ।

आदिग्रहणादुल्लम्बनिश्रक्छेदादिभिः, प्रतिलभत इति प्रतिप्राप्तोति । कृतस्य प्राणातिपातस्य च फेलप्राप्तिरिहैनेति । प्रेत्य चेत्यादिना फलमाग्रुष्मिकं दर्शयति । प्रेत्य चेति मृत्वा । अशुभा गितः—नरकतिर्यक्षुमानुष्त्वानि । गिहिंतो—निन्दितः । प्राक्तनजन्मोपात्ताशुभकर्मविपाकोऽय-मस्य पापकारिणो नराकस्येत्येवं सँम्भावयतो विवेकवलादस्य निश्चयप्रत्यय उत्पद्यते—हिंसाया-स्त्यागो—न्युपरमः श्रेयानिति ॥

भा०—तथा<sup>ऽ</sup>नृतवादी अश्रद्धेयो भवति। इहैव जिहाच्छेदादीन् अनृतस्य प्रतिरुभते।

टी०—यथा प्राणातिपातकारी प्रत्यवायेन युज्यते तथाऽनृतवाद्यपीत्याह-अनृतं वक्ष्यमाणलक्षणं तद्वादी भवति अश्रद्धेय इति। अश्रद्धेयः अविद्यमानश्रद्धेयं वचनम-स्येति सामर्थ्यादिससम्बध्यतेऽनृतस्य प्रकान्तत्वात्। इहैवेत्यादिना प्रत्यवायमैहिकमामुिष्मकं च द्र्शयति—जिह्यच्छेदादीनिति। आदिशब्दात् कर्णनासिकाकरणच्छेदपरिग्रहः।

भा० —मिथ्याभ्याख्यानदुःखितेभ्यश्च बद्धवैरेभ्यस्तद्धिकान् दुःखहेतृत् प्राप्नोति, प्रेत्य चाह्यभां गतिं गर्हितश्च भवतीति अनृतवचनाद् च्युपरमः श्रेयान्॥

टी० — मिथ्या—अलीकं अभ्याख्यानं—अनृतवचनम्।। ननुच मिथ्याग्रहणमितिरिच्यते। यसमाञ्चोकेऽभ्याख्यानशब्दोऽनृतवचन एव प्रसिद्ध इति। अभ्याख्यायक एव मिथ्याशब्दः। यद्वांऽभ्याख्पूर्वस्यं चिश्वखो ल्युटि वचनमात्रमिलापोऽभ्याख्यानशब्देनोच्यते, तिद्वशेषणाय चेदग्रुपादीयते मिथ्येत्येवमर्थवत्,नास्ति अलीकवचनेनैव चारोपयत्यनेनेदं कृतमनेनेदमिति, तेनाभ्याख्यानेनोत्पन्नदुः खास्तेभ्यश्चेति। पूर्वदोषापेक्षश्चशब्दः। बद्धेति। अविच्छिनं वैरं येषां तेभ्यः।
तद्धिकानिति जिह्वाच्छेदादिभ्योऽपि अतिशयेन यातनाप्रकारान् मिथ्याभ्याख्यानाधिकत्वाद् दुःखहेत्न् वधवन्धादीन् प्राप्नोति। तीत्राशयो हि तीत्रस्थित्यनुभावमेव कमीद्त्ते।
ग्रुख्यः खहेतुराशयस्तत्पुरःसराः शेषहेतवः। प्रेत्येत्यादिनाऽऽग्रुष्मिकं फलमाद्शितम्,
यसाचैवंविधो विपाकोऽनृतवचनस्य तस्मात् तद्व्युपरमः श्रेयानिति।।

यथा प्राणातिपातालीकानुष्टायिनौ प्रत्यवाययुक्तौ,

भा०—तथा स्तेनः परद्रव्यहरणप्रसक्तमितः सर्वस्योद्वेज-स्तेयस्य विषाकः नीयो भवति । इहैव चाभिघातवध[बन्धन]हस्तपादकर्ण-नासोत्तरीष्ठच्छेदनभेदनसर्वस्वहरणवध्यपानमारणादीन् प्रति-रुभते, प्रेत्य चाद्यभां गर्ति गर्हितश्च भैवतीति स्तेयाद् व्युपरमः श्रेयान् ॥

१ 'प्रतीतफल॰' इति ख-पाठः । २ 'निन्यः' इति ग-छ-पाठः । ३ 'सम्भावयति ' इति ग-पाठः । ४ 'निश्चय उत्सवते' इति ख-पाठः । ५ 'यदा ' इति ग-पाठः । ६ 'स्याचिक्षणरो ल्युटि ' इति ग-पाठः । ७ ' बद्धित्यव॰ ' इति ग-पाठः । ८ ' भवतीति ' इति घ-पाठः । ९ ' यातन॰ ' इति घ-पाठः । १० ' भवति ' इति ग-पाठः ।

टी०—तथा स्तेन इत्यादि। स्तेनः परकीयद्रव्यापहारे प्रसक्तमितः-सक्तवितः। सर्वस्येति अपिद्वयमाणद्रव्यादिस्वामिन उद्वेगं जनयति। इहैव चेत्यादिना। हस्तादीनामवयवानां छेदनं - शरीरात् पृथकरणं, भेदनं तु तथा सिन्निविष्टानामेव वेधनपाटनादिकम्। वध्यपान-मिति । वैध्यो व्यापाद्यस्तस्य पानं, मद्यपानस्य प्रधानत्वात्, तत्पूर्वकमन्यदिष करवीरकुसुम-मालाभरणखरघटिकावलम्बमपीम्रक्षणचटकपैचकनाग्न्यकरणम् । मारणं - प्राणव्यपरोपणम् । आदिग्रहणात् स्वमांसखादनबन्धोत्कर्तनकपिदिकामार्गणप्रकारपरिग्रहः। भेत्य चेत्यायुक्तार्थम्, अतस्तद्व्युपरमः श्रेयान् । स्तेयात् - चौर्याद् व्युपरमः श्रेयानिति ।।

यथा प्राणातिपातालीकास्तेयप्रयुत्ताः प्रत्यवायान् भूयसः स्पृशन्ति,

भा०—तथा अब्रह्मचारी विश्रमोर्श्रान्तचित्तो विप्रकीर्णेन्द्रियो मदान्धो गज इच निरङ्कराः शर्म नो लभते । मोहाभिभूतश्च कार्योकार्यान-अब्रह्मणो विपाकः भिज्ञो न किश्चिद्कुशलं नारभते ।

टी०—तथा अब्रह्मचारीत्यादि। अब्रह्मचारी—मैथुनसेनी। विश्रमी—विलासविशेष-स्तेनोद्धान्तं चित्तं—चलमनवस्थितं यस्येति। विप्रकीर्णोन्द्रिय इति, तुच्छे विशिष्टे च विषये प्रवर्तितेन्द्रियवृत्तिः मनोह्नेषु शब्दादिषु रागाङ्गेषु रागानुरक्तः, अमनोह्नेषु द्विष्टेषु शब्दादिषु द्वेषा-भ्युक्तात्मस्वरूपः। मदान्धो गज इवेत्यादिना हस्तिमूर्खेण सह साधम्यं दर्शयति। इतर-धाऽपि तिर्थे बोऽपि हिताहितप्रवृत्तिनृत्तिच्चिर्यालोचने अंक्षमाः, स्वत्यज्ञानक्षयोपशमत्वात्, अति-श्येन तु मदकाले गुज्जन्मनोहारिष्विनमधुकरालीहमदवारिनिर्श्वरस्नपितकपोलिभित्तः अनाद-ताऽप्योरणव्यापादितनिश्वताङ्कशतिग्मायवेधजनितव्यथो मत्तगज इव शर्म सुखं नोपलभते नावाद्मोतीतियावत्। विश्रमोद्श्रान्तचित्तत्वात् (वि)प्रकीर्णेन्द्रियत्वाचिति युक्तिद्वयम्,अवित्रस्य च कृतः सुखेन सम्बन्ध इति। मोहाभिभूतश्चेत्यादिना मोहनीयकर्मोदयं सूचयति। स्त्रीपुंन-पुंसकवेदोदयाभिभूतः स तथा विज्ञम्भत इति। चशब्दात् पूर्वोक्तविधिसधुच्यः। इदमकार्य इदं कार्य च नाभिजानाति ग्रहाविष्टपुरुषवत् परवशत्वात्, तत्य न किश्चिदकुरालं न प्रारभते, निर्विवेकत्वात् सर्वमेव कुशलं मन्यत इत्यिभिग्रयः।।

भा०—परदाराभिगमनकृतांश्च इहैव वैरानुबन्घलिङ्गच्छेदन-परदारगमनस्य फलम् वधवन्धनद्रव्यापहारादीन् प्रतिलभतेऽपायान्, प्रेत्य चाशुभां गर्ति गर्हितश्च भवतीति अब्रह्मणो च्युपरमः श्रेयानिति ॥

१ 'बच्चोपायः 'इति क-ख-क-पाठः। २ 'पश्चनाग्न्यकरण 'इति श-पाठः। ३ 'प्रकीर्णे० 'इति ख-बा-पाठः। ४ 'वियेग्जातिः' इति क-पाठः। ५ 'अक्षमा 'इति क-पाठः।

टी॰ —परदारेत्यादिना ऐहिकामुब्मिकप्रत्यवायोपदर्शनम् । परेषां दासः परदाराः - परपरिगृहीतयोषितः । श्रुतज्ञानप्रतिषिद्धश्च सर्वो मैथुनव्यापारः परदारशब्दवाच्यः, तद्मिग-मनं -तदासेवनं (तेन) जनितानिहैच वैरपरम्परा शिरक्छेदनं ताडनं बन्धनं द्रव्यापहारं, आ-दिग्रहणात् नानाविधाः, प्रतिलभत इति, एत एव प्रत्यपायाः । प्रेत्य चेत्यादिना पारलीकिकप्र-त्यपायदर्शनम् । तसादब्रह्मणो व्युपरमः श्रेयानिति ॥

यथा प्राणातिपातादिप्रवृत्तः प्रत्यवायेन युज्यते,

भा०—तथा परिग्रहवान् शकुनिरिव मांसपेशीहस्तोऽन्येषां
परिग्रहस्य विपाकः ऋव्यादशकुनानामिहैव तस्करादीनां गम्यो भवति । अर्जनरक्षणक्षयकृतांश्च दोषान् प्राप्नोति ॥

टी॰—तथा परिग्रहवानित्यादि । शास्त्राननुज्ञातो मृच्छीस्पदं च परिग्रहः तद्वान् परि-ग्रहवानिति । ऐहिकप्रत्यवायप्रदर्शनार्थं शकुनिरिवेत्यादिदृष्टान्तग्रन्थोपन्यासः परप्रत्यायनप्र-योजनः । मांसपेशीति । मांसखण्डमेव दीर्घ पेश्युच्यते । आदानमोक्षणव्यापारवस्वात् पादोऽपि हस्त एव शक्कनेः, मांसपेशी हस्ते यस्येति मांसपेशीहस्तः । व्यधिकरणानामपि गमकत्वाद् बहुत्रीहिः कण्ठेकालवत् । अन्येषां ऋच्याद्शकुनानामिति । आममांसमश्चाः कव्यादा अभिधीयन्ते । कृतविकृतशब्द उपपदेऽपि प्रत्ययोद्देशः, पृपोदरादित्वाच कृतविकृः तशब्दस्य ऋव्यादेशः । कृतविकृतपक्षमांसमक्षास्तु क्रव्यादाः । कर्मण्यणेवेति । मांसपेशीप-रिग्रहहेतोः ऋव्यात्पतत्रिणामिहैव गम्यः-अभिभवनीयः, चश्चचरणनखम्रुखपश्चतिप्रहृतः परिश्च-टत्पतत्रव्रजः शरणार्थी वियति नश्यन् निरालम्बनः परिश्रान्तस्तरुशिखराद्युगन्नप्राप्तिसमनन्त-रमाकम्य बलादपहतमांसपेशीकः किञ्चिदुँच्छ्नुसन् कण्ठगतप्राणः कृच्छाद् विम्रुच्यते शकुनि-भिः । तस्करादीनां च गम्यः परिग्रहवान् । आदिग्रहणाद् राजदायादपरिग्रहः । तस्क-रादयः प्रसमं चौर्येण वाऽपहारमाचरन्त्यभिभूयेति । अर्जनं, उपात्तस्य पालनं रक्षणं, क्षयो नाश इत्यर्जनादिकृतांश्च परिग्रहवान् अवामोति दोषान् । तत्रार्जनं न्याय्यमन्याय्यं वा । न्याय्यं वाणिज्यकर्मकरत्वं कृष्याद्युपायम् । तचातिक्रेशयुक्तम् । अन्याय्यं तस्करत्वाद्युपायसा-ध्यम् । तत्रापि वधवन्धविशसनादिदोषाः । रक्षणमि सूत्रसुँचेतसो (१) रात्रिदिवं नृपदहनतस्क-रदायादमृषिकादिभ्यः क्रेशबहुलम् । क्षयोऽप्युपभोगादपुण्योदयाच । तत्रोपभोगकालमधिकृत्ये-दमाह---

भा॰—न चास्य तृप्तिर्भवतीन्धनैरिवाग्नेः, लोभाभिभूतत्वाच कार्याकार्यान-पेक्षो भवति, प्रत्य चाशुभां गर्ति प्राप्नोति, लुच्घोऽयमिति च गर्हितो भवतीति परिग्रहाद् व्युपरमः श्रेयान् ॥ ४ ॥ किश्चान्यत्—

१ विप्रत्ययादेः ' इति ग-पाटः । २ ' दुच्छ्वासात् ' इति ख-पाठः । ३ ' सूचित ' इति ख-पाठः ।

टी०—न चास्य त्रिभेवतीन्धनैरिवाग्नेरित । उपश्चक्षानस्यापि चास्य त्रिरसम्भाव्याऽमेरिन्धनैरिव प्रक्षिप्यमाणैः प्रवृद्धज्वालाकलापस्य प्रत्युत वृद्धिरेव जायते, एवं परिम्रह्वतः प्राज्यद्रविणराशेरपि प्रतिक्षणमपूर्वापूर्वद्रव्यावामौ सन्ततेवेच्छा विज्ञम्भते । इच्छाया-श्वानिवृत्तो तृह्यभावः । न चातृप्तः सुखलेशेनापि युज्यत इति । अपुण्योदयादि स्वयो भवति । विभवस्य दक्षिणोत्तरमथुराधिवासिवणिग्द्रयप्राप्तिप्रणाशाख्यानकाद् भावनीयः । तद्माशे च हृदयातिसारग्रहणीदोषग्रहावेशदौर्वत्यमरणावसानः शारीरो मानस्थ क्षेशः । लोभाभिभूतत्त्वाखेत्यादि । लोभक्षयानुरक्तचित्तो लोभाभिभूतः—तृष्णापिशाचिकया वशीकृतस्तद्वाखेत्यादि । लोभक्षयानुरक्तचित्तो लोभाभिभूतः—तृष्णापिशाचिकया वशीकृतस्तद्वाबो लोभाभिभूतत्वं तसाचेति । चश्चदः सम्बद्यार्थः । इदं कर्तव्यमिदं न कर्तव्यमिति नापेक्षते—नालोचयति । तत्र कर्तव्यं कार्य यत्र प्रवर्तते पुरुषस्तद्दात्वायत्योः सुखार्थं, तच्च नापे-श्वते न्यालयति । यतः पितरमपि हिनस्ति मातरमप्युच्छिनस्ति पुत्रमपि व्यापादयति भ्रातरमपि जिघांसिति प्रियां जायामपि ज्ञपयतीत्येवमकार्यमेतदिति नापेक्षते । प्रत्य चेत्यादिना पार-लोकिकप्रत्यवायप्रदर्शनं, प्रकर्षकाष्टाप्राप्तस्तृष्णाकषायः कृमिरागानुकारी तत्परिणामश्चायमात्मा नरकादिष्टुपपद्यत इत्यागमः । लुञ्घोऽयमित्यादिना त्वहिकमेव प्रत्यवायशेषमाचष्टे । ख्रव्यस्तृष्ट्यमानदाता सञ्चयेकचित्तो न कस्मैचिद् दुष्कृतमिप ददातीत्यक्षिलम्बनम् । निन्दाते च, जनसमवायेष्वयशो लभत इति प्रतिपाद्यति । अतः परिमञ्चाद् व्युपरमः श्रोयानिति ॥॥॥

किञ्चान्यत् इत्यनेन सम्बन्धमाह । हिंसादयः प्रकान्ताः किञ्चेत्यनेनोपेक्ष्यन्ते । एतेषु हिंसादिष्विदमन्यद् भावयेत् । तदाह—

### हिसारयो दुःसम् सूत्रम्—दुःखमेव वा ॥ ७-५॥

- टी॰—वाशन्दो विकल्पार्थः । अपायावद्यद्र्यतं भावयेत्, दुःखमेव वा भावयेदिति, सम्रचयार्थो वाशन्दः । दुःखमेव च भावयेत्, अपायावद्यद्श्वनं चेति । एवकारोपादानात् सुखलवगन्धोऽपि नास्तीति प्रतिपादयति । दुःखमेव केवलं हिंसादयो न सुखमपीति । एन-मेवार्थं भाष्येण स्पष्टयति—
- भा०—दुःखमेव वा हिंसादिषु भावयेत्। यथा ममात्रियं दुःखं, एवं सर्व-सत्त्वानामिति हिंसाया व्युपरमः श्रेयान्॥
- टी०—दुःखमेव वेत्यादिना । हिंसादिष्विति हिंसानृतस्तेयात्रश्चपरिष्रहेषु विषय-भूयमापनेषु दुःखहेतुषु दुःखखभावेषु च दुःखबहुलतामेव भावयेदिति । केन प्रकारेणेत्याह— यथा ममाप्रियं न प्रीतिकारि दुःखं अनिष्टसंयोगनिमित्तं शरीरमनःपीडात्मकं व्यापत्ति -

पर्यवसानम् । एवं सर्वेषां सत्त्वानामप्यित्रयं वधवन्धच्छेदनपाटनोह्नम्बनादिहेतुकमात्मानुमान्वादवसेयमित्येवमालोचयतः कृतिनो मनसि निश्चितमवतिष्ठते । अतो हिंसाया ब्युपरमः स्रोयानिति ॥

अनृतभाषणमपि दुःखमेवेत्यभिधित्सुराह—

भा०—यथा मम मिथ्याभ्याख्यानेनाभ्याख्यातस्य तीवं दुःखं भूतपूर्वं भवति च तथा सर्वसत्त्वानामिति अनृतवचनाद् व्युपरमः श्रेपान् ॥

टी०—यथा ममेत्यादि । मिथ्याभ्याख्यानं प्राग् व्याख्यातं, तेन मिथ्याभ्याख्यानेन-अलीकाध्यारोपेण अभ्याख्यातस्य—अभिमुखमाख्यातस्याभियुक्तस्य प्रकाशितस्य चानेनेदं कृतमुक्तं वेति तिन्निमित्तं यथा मम प्रकृष्टं तीत्रं दुःखं भूतम्—उत्पन्नपूर्वमित्यर्थः, सम्प्रति वा भवत्यलीकाध्यारोपात् तथा सर्वसत्त्वानां ताद्योव तीत्रं दुःखमभ्याख्यानहेतु-कम्रुपजायतेऽस्मिन्नेव लोके, अम्रुप्मिन् पुनर्लोके मिथ्याभ्याख्यानपरो यत्र जन्मे प्रतिलभिते तत्र तत्र ताद्यौरेवाभ्याख्यानरिभियुज्यमानः सदा दुःखमनुभवतीत्यनृताद् व्युपरमः श्रेयानिति ॥

हिंसानृतभाषणदुःखवत् स्तेयमपि दुःखमेवेत्याह-

मा॰—यथा ममेष्टद्रव्यवियोगे दुःखं भूतपूर्वं भवति च तथा सर्वसत्त्वाना-मिति स्तेयाद् व्युपरमः श्रेयान् ॥

टी॰—यथा ममेत्यादि । यथा मम खद्रव्यस्येष्टस्य वियोगेऽपहारिक्रयया तस्करैः कृते दुःखं शारीरं मानसं वा पूर्वमभूत् भवति वाऽधुना तथा सर्वसत्त्वानाम् । अतः स्तेयाद् व्युपरमः श्रेयानिति ॥ यथा च हिंसानृतस्तेयानि दुःखस्वभावानि,

भा०-तथा रागद्वेषात्मकत्वान्मेथुनं दुःखमेव। स्यादेतत् स्पर्शनसुखमिति। तच न । कुतः १ व्याधिप्रतीकारत्वात् कण्डूपरिगतवचाब्रह्मव्याधिप्रतीकारत्वात् ॥

टी०—पूर्वदुःखतुत्यतामतिदिशति । मायालोभौ रागः । क्रोधमानौ द्वेषः । माया छग्नरूपा । तदाकारपरिणामश्र हिंसानृतस्तेयेषु प्रवर्तते । लोभोऽपि गाध्येलक्षणस्तत्परिणामश्र मांसादिगाध्यीदुक्तोऽवग्रहणेन चौर्येण चैतेषु प्रवर्तते । तथा क्रोधमानाभ्यामपि प्रेरितो हिंसा-दिषु प्रवर्तते इत्यत्यन्तप्रसिद्धम् । मैथुनस्यापि तावेव रागद्वेषौ निदानं, रागद्वेषकारणत्वाच मैथुनमपि दुःखमेवत्यवधार्यते । रागद्वेषावात्मनः स्वभावः—कारणं यस्य तद् दुःखमेव राग-द्वेषात्मकत्वाद् हिंसादिवत् । स्यादेतदित्यादिना ग्रन्थेनाशङ्कते । प्रसिद्धिरियम्—योपिताप्रयमोगे दशनच्छदपानाक्षिचुम्बनवपुःपरिरम्भणपीनस्तनतटीनखमुखावदारणगुद्धसंयोगवीर्यनि

<sup>9 &#</sup>x27;निश्चेतमव॰' इति ख-डा-पाठः । २ 'जन्मिन 'इति डा-पाठः । ३ 'परिणतश्च 'इति डा-पाठः । ४ ' ग्रुतस्थापि ' इति ग्रा-पाठः ।

सर्गसमकालभाविस्पर्शनेन्द्रियद्वारकं सुखमनुभवप्रमाणसिद्धं भूयसां प्राणिनामपहुवानस्य प्रतीतिप्रत्यक्षविरोधाववश्यंभाविनावित्यारेकिते भाष्यकृदाह — तच्च नेत्यादि । तदित्यनेन स्पर्शनसुखमभिसम्बध्यते । न खलु तत् सुखं, दुःखमेवेत्यभिप्रायः । वक्ष्यमाणोऽयमेतद्दष्टान्तवलात् प्रतीतिप्रत्यक्षविरोधावनास्पदो, इतरस्तमेव दृष्टान्तमभिध्यायन्नाह—कुत इति । कस्मादेतत् स्पर्शनसुखं दुःखमेव प्रतिपत्तव्यं युक्त्यन्तरात् ? । साध्यसाधनसङ्गतेन हि साधमर्थदृष्टान्तेन प्रतिपत्तिक्पजायते साध्यसाधनशृत्येन व्यतिरेकदृष्टान्तेन वेति भाष्यकार आह—व्याधि-प्रतिकारत्वादित्यादि । राजपुत्रीक्षयकृष्टाद्यो व्याधिविशेषास्तेषां प्रतीकारः—प्रतिक्रिया, तिम्दानपरिहारेण भेषजोपयोगः पथ्यासेवनं च । उद्भृतो हि व्याधिः शरीरमनसोबीधामाध्ये । बाधाप्रतिक्षेपश्च भेषजाद्यपयोगसाध्यः । कर्मणां च क्षयोपश्चमोद्याद्यः क्षेत्रकालद्रव्यभावाद्यपेक्षा न खल्वात्यन्तिकं सुखोपजननमाधातुं समर्थाः, दुःखप्रतिबन्धमात्रकारित्वात् । मृदाश्च तमनस्थाविशेषं सुखमिति मन्यन्ते । व्याधिश्च मकरध्वजः ॥

प्रथमोदिष्टच्याधितुल्यविपाकत्वात् हेतुविचीरणायाह-

भा०—असुसे ह्यस्मिन् सुखाभिमानो मृदस्य । तद्यथा—तीव्रया त्वक् शो-णितमांसानुगतया कण्ड्वा परिगतात्मा काष्ठशैकललोष्टशर्करानसञ्जक्तिभि-विच्छित्रगात्रो रुधिराद्रेः कण्ड्यमानो दुःखमेव सुखमिति मन्यते । तद्वन्मेथुनोप-सेवीति मैथुनाद् च्युपरमः श्रेयान् ॥

टी०—असुखं ह्यस्मिन्निति। दुःखमेव श्रान्ताः सुखमित्युपचरन्ति मोहादज्ञानाचे-त्यतोऽसुखं तस्मिन् सुखचुद्धिर्यथा गण्डादिषु पाकाभिमुखेषु परिपकेषु च तीव्रवेदनापरि-गतस्य जन्तोस्तत्पाटनपूर्यनिःसरणेन वेदनामात्रप्रशमस्तथा पुरुषवेदाद्युदयात् तीव्रार्तिभाजोऽ-वधीरितिववेकबलस्य यत्किश्चनकारिणो प्रहाविष्टस्येव परवशतः सदाऽऽर्त्तध्यानपीड्यमानम-नसः स्यादिसंयोगे विलपतोऽसभ्यानि प्राप्तमूच्छीगमस्येव बाढं क्षिश्रतो बीजलेशानुत्स्जतः पूर्यलवानिव सुखमभिमन्यमानस्य मोहनीयकर्मविज्ञमनिर्भरचेतसो

मेश्वने न सुस्तावाप्तिः दुःसमेव, अस्मिन् प्रत्यक्षप्रमाणसमधिगम्ये कृतः प्रतीत्यनुभविदोधा-विति ?। यस्त्वनुभवस्तत्र सुस्तरः सोऽभिनिविष्टबुद्धेरभिमानवतः समु-

पजातभ्रान्तेः श्रुक्तिकायां रजतप्रत्ययानुभववदिति । अतो विवादगोचरापन्नो बीजनिसर्गो न सुखहेतुः, व्याधिप्रतीकारत्वात् पूयादिनिसर्गवत् । अस्मिश्र प्रतिज्ञाने दृष्टान्तः सुरुभ इत्यनुपा-त्तोऽपि भाष्यकृता व्याख्यात्रा प्रदर्शितः । भाष्यकारीयदृष्टान्तस्तु—तद्यथेत्यादिना भाष्यते ।

१ 'मिभिधापयसाह' इति छ-पाठः । २ 'विवरणाय' **इति छ-पाठः । ३ 'शिलालोष्ट** ॰ ' **इति क-पाठः ।** ४ 'भाव्यते ' इति ग-पाठः ।

कामसुखं दुःखमेवेति ख्याप्यते । तीत्रयेत्यादि कण्ड्विशेषणम् । तीत्रा-पराकाष्टां गता त्यक् चमशाणितमसृम्यांस्पिशितमेदाचनुगता-प्राप्ता । न चैवंविषया कण्ड्वा परिगतात्मा च्याप्तशरीरः काष्टादिकण्ड्यनिक्रयायाः कारणं नानारूपमपिदशित । काष्टशकरूं-काष्टखण्डं येन कण्ड्या निवर्तते । लोष्टः—इष्टकादिखण्डम्।शकरा-शकरोटादिका । नखशुक्तयो-नखशुखानि । प्रदर्शनमात्रमेतत् । एभिः काष्टशकलादिभिर्विच्छिन्नगात्र इति विदारितगात्रः कृतत्वक्छेदस्ततश्च स्रवता किथरणाद्रेः । कण्ड्यमान इति कण्ड्रञ्चातोशिक्तात् कर्त्रमि-प्राये कियापत्रले आत्मनेपदम् । कण्ड्यमानः—कण्ड्यां विवर्त्तयन् एवंविधावस्थो दुःखमेव सुखमिति मन्यते मोहात् । प्रयोगोऽपि भाष्याथीनुगतो-विवादगोचरापन्नो बीजनिसर्गो न सुखं प्रति कारणं, व्याधिप्रतीकारमात्रत्वात् पामनकण्ड्यावत् । यः पुनरैकान्तिकात्यन्तिकसुख-हेतुः स नैव व्याधिप्रतीकारमात्रकारी ज्ञानिक्रयालक्षण इति । तद्यन्मेथुनोपसेवीत्यनेन साम्यमापादयति दार्षान्तिकस्य दृष्टान्तेन सह । ततश्च सह दुःखभावनावासितचेतसो मैथु-नाद् व्यपरमः श्रेयानिति ॥

यथा प्राणातिपातादयो दुःखं तथा परिग्रहोऽपीति प्रतिपाद्यति—

भा०—तथा परिग्रहवानप्राप्तपाप्तनष्टेषु कीङ्क्षारक्षणशोकोद्भवं दुःखमेव प्राप्तोतीति परिग्रहाद् व्युपरमः श्रेयानिति । एवं भावयतो व्रतिनो व्रतस्थैर्ये भवति ॥ ५ ॥ किञ्चान्यत—

टी०—परिग्रहः सचित्तादिभेदो ममत्वसम्बन्धः। स च ममत्वी परिग्रहवान्। अप्राप्रादीनि त्रीण्यपि कृतद्वन्द्वानि परिग्रहविशेषणतयोपात्तानि। काङ्क्षादित्रयमपि कृतद्वन्द्वम्।
साक्षाद् दुःखहेतुत्वोर्पपत्तेः। अप्राप्तविशिष्टपरिग्रहता काङ्क्षादिहेतुः। काङ्क्षादयोऽपि दुःखहेतवः। काङ्क्षादिभ्य उद्भवो यस्य दुःखस्य तत् तथोक्तम्। तत्र काङ्क्षा—अभिलाषोऽर्जनम्—
उपादाने प्रयत्नः स च दुःसमेव, खेदकारित्वात्। एवं तावदप्राप्तेषु दुःखमावना। प्राप्तेषु च
परिग्रहेषु नृपदहनतस्करदायादमूषिकादिभ्यो रक्षणे नित्योद्विमः कुर्वन् दुःखमेव प्राप्नोति।
नष्टेषु तु परिग्रहेषु दुःखनिमित्ततः स्मृत्यनुपङ्गलक्षणोऽसद्यः शोकस्ततः स तद्भवश्रमं प्राप्नोति।
अतः परिग्रहाद् व्युपरमः श्रेयानिति। एवं भावयत इत्यादिना दुःखमेवेत्यस्य सूत्रस्य परिसमाप्तिमादर्शयति। ततश्र ये भाष्यमेव कथापि बुद्ध्या सूत्रीकृत्याधीयते व्याधिप्रतीकारत्वात्

१ 'निवर्त्यते 'इति ग-पाठः । २ 'निवर्तयन् 'इति छ-पाठः । ३ ' मुखप्रतीतिकारणं 'इति ग-पाठः, ' मुख-कारणं 'इति तु छ-पाठः । ४ 'सम्यगापाद ०' इति छ-पाठः । ५ 'परिप्रहेषु अप्राप्तनष्टेषु काङ्क्षाशोकौ प्राप्तेषु च रक्षणं उपभोगे चावितृप्तिः' इत्यधिकः घ-टी-पाठः । ६ 'परिप्रहेषु काङ्क्षा ०' इति ख-पाठः । ७ 'उपभोगे चावितृ-प्तिरिति 'इत्यधिको घ-टी-पाठः । ८ 'त्वोपात्तः' इति ग-पाठः । ९ 'साप्नोति 'इति ख-छ-पाठः ।

कण्डूपरिगतत्वीचात्रह्मेति, तथा परिग्रहेष्वप्राप्तप्राप्तनष्टेषु काङ्क्षाशोकौ प्राप्तेषु च रक्षणमुपभोगे वाऽवितृप्तिरिति, तदनार्थं सूत्रकरणमिति विज्ञायते । यदि च सूत्रं स्यात् भाष्यस्य सूत्री तत उपभोगे वाऽवितृप्तिरित्यस्यावयवस्य विवरणं स्यात्, न चास्ति, तस्मादनार्थं सूत्रद्वयमन्तरालकमिति । एवम् इत्युक्तेन प्रकारेण भाव-यतो—वासयतः स्थैर्थं व्रतिनो व्रतानां भवति ॥ ५॥

किश्वान्यदित्यनेन सम्बन्धमाह । भावनाप्रस्तावेऽन्यच किं भावितव्यमित्यत आह—
सूत्रम्—मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाँ ध्यस्थ्यानि सत्त्वगुणाधिकक्किश्यमानाविनेयेषु ॥ ७-६॥

टी०—मैत्र्यादीनां कृतद्वन्द्वानां द्वितीयाबहुवचनेन निर्देशः । सत्त्वादीनामपि कृतद्वन्द्वानां भावनाविषयत्वेनाधिकरणविभक्तिबहुवचनेन निर्देशः । किञ्चान्यदित्यस्यार्थं स्पष्ट्यति—

भा०—भावयेद् यथासङ्ख्यम् । मैत्रीं सर्वसत्त्वेषु । क्षेमेऽहं मैत्रीभावना सर्वसत्त्वानाम् । मैत्री मे सर्वसत्त्वेषु । वैरं मम न केनचिदिति ॥

टी०—भावयेद् यथासङ्ख्यमित्यनेन भाष्येण । भावनावसरे इदमपरं मैत्र्यादि मावयेत् । तच यथासङ्ख्यमभिसम्बध्य भावयेत् । मैत्रीं सत्त्वेषु, प्रमोदं गुणाधिकेषु, इत्येन्वमन्यत्रापि योज्यम् । मैत्रीं सर्वसत्त्वेिवत्यादि भाष्यम् । मित्रं 'निमिदा स्नेहने' जोणादिकः छून् । मिद्यतीति मित्रं, सिद्यतीत्यर्थः । तस्य भावः समस्तसत्त्वविषयः स्नेहपिणामो मैत्री । येऽपि कृतापकाराः प्राणिनः प्रमादादन्यथा वा तेष्वपि मित्रतां चेतिस सिन्नवेश्य मित्रमहमेतेषां एतं च मे मित्राणीति तत् कथमहं मित्रद्रोहतां प्रतिपत्त्ये ?। दौर्जन्या-श्रयं हि मित्रद्रोहित्वम् । अतः क्षमेऽहं सर्वसत्त्वानामिति क्षमां भावयेत् । सम्यक् मनोन्वाकायैः सहेऽहं सर्वसत्त्वानाम् । एवं हि मित्रता यथार्थत्वमासादयित । येषां च मयाऽपकारः कृतस्तानिष सत्त्वान् क्षमयेऽहं मित्रत्वात् । हस्तत्वं 'णिचश्व' (पा० अ० १, पा० ३, स्० ७४) इत्यात्मनेपदम् । क्षमये इति क्षमां ग्राहयामि सर्वान् प्राणिनः प्रशस्तेन चेतसा । स्वचेतस्य कालुष्यमपनेयमित्येवस्यपन्यस्तन्त्रे । परस्तु क्षमेत वा न वेत्येतदेव स्पष्टतं विष्टुणोति मैत्री मे सर्वसत्त्वषु वैरं मम न केनिचिदिति । वीराणामिदं कर्म 'तस्येदम् ' (पा० अ० ४, पा० ३, स० १२० ) इत्यण् । वैरमविच्छिककोपपराणां श्रूराणामन्योन्यञ्यापादन्वस्थणा कर्मपरम्परा, तत्र कृतापकारेण अकृतापकारेण वा केनिचिदसुमता सार्धमवैरानु-

१ 'स्वादब्रह्मेति' इति द्ध-पाठः । २ 'माध्यस्थानि' इति श्च-पाठः । ३ 'क्षमये' इति श्च-पाठः । ४ 'प्रसराणां 'इति क्य-पाठः ।

बन्धः । स चैष प्रसृतदुरितशाखाशतसम्बाधो मात्सर्यविषयोदयः पुनः पुनरविच्छित्रवीजाङ्कर-प्रसवप्रत्यलस्तीक्ष्णप्रज्ञाकुठारधाराच्छेद्योऽवधीरितसकलशेषोपायो मैत्रीभावनया निरवशेष-मामृलादुत्कर्तनीयः ॥

भा०—प्रमोदं गुणाधिकेषु। प्रमोदो नाम विनयप्रयोगः। वन्द्प्रमोदभावना नस्तुतिवर्णवाद्वैयावृत्त्यकरणादिभिः सम्यक्तवज्ञानचारित्रतपोऽधिकेषु साधुषु परात्मोभयकृतपूजाजनितः सर्वेन्द्रियाभिव्यक्तो मनःप्रहर्ष इति ॥

टी०-प्रमोटं गुणाधिकेष्वित्यादि । सम्यक्तादिगुणाधिकेषु व्रतिषु प्रमोदं-प्रहर्षे भावयेत् । प्रमोद्व्याचिष्यासया प्रमोदो नामेत्याद्याह । नामशब्दो वाक्यालङ्कारार्थे । अलङ्कारः सुभगता श्रोत्रसुखत्वं, शिक्षानिसर्गावदातो लोकाराधनसमर्थो विनयः सामान्येन । तद्विशेषस्तु विनीयतं येन कर्म-विलयमापयते स विनयो ज्ञानदर्शनचरणोपचारभेदः किया-विशेषस्तस्य प्रयोगः-अनुष्टानम्। विनयार्हेषु वन्दनं -प्रहर्मनोवाकायेिशेषत उत्तमाङ्गेन वन्द-नार्हाणां पादस्पर्शनम् । स्तुतिः-स्तुत्यानां सङ्ग्तगुणोत्कीर्तनम् । वर्णवादो-यशःप्रख्यापनं वर्णी-यशस्तत्प्रथनम् । अवदातचरिताः खलु मुनयोऽमी यथोतिक्षप्तमोक्षानुगुणचेष्टाभाग्वाहिन इत्यादिकः । वैयावृत्त्यं-व्यावृत्तता बालग्लानगुरूपवासियक्षप्राघूणेकानुद्दिश्याऽपरान् वा मुनी-नागमविहितभक्तपानवस्त्रपात्रप्रतिश्रयदण्डकाद्युपकरणमार्गणानयनप्रदानलक्षणो स्यानुष्ठानं करणम् । आदिशब्दाद देशकालापेक्षः साधृदेशेनानेकप्रकारः पूजाहेतुः संगृ-हीतः । सम्यक्त्वं नत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणम् । ज्ञानं हिताहितप्राप्तिगरिहारविषयो बोधः । चारित्रं-मृलोत्तरगुणभेदम् । तपो-बाह्याभ्यन्तरविधानम् । एभिः सम्यवत्वादिभिरधि-काः साधवो गृहस्थादिभ्यस्तेषु परेणात्मना उभा(भया)भ्यां वा कृता या वन्दनादिलक्षणा पूजा तया जनित-उत्पादितः सर्वेन्द्रियाभिन्यक्त इति । सर्वग्रहणं सम्भवापेक्षम् । साधु-गुणोत्कीर्तनसमये विततकर्णदानविकसदुत्फुळ्ळोचनाविर्भूतरोमाश्वकञ्चकतादिलिङ्गप्रकटितो मनःप्रहर्षः प्रमोद इत्याख्यायते ॥

कारुण्य- भा०—कारुण्यं क्रिइयमानेषु । कारुण्यमनुकम्पा दीनानुग्रह ईत्य-भावना नथीन्तरम् ।

टी॰—कारुण्यमित्यादि । करुणा-अनुक्रम्पा तद्भावः कारुण्यम् । कः पुनरस्य विषय इति क्रिइयमानेष्वत्याह । कर्तिर लः । क्रिश्यमानेषु-सन्तापमनुभवत्सु । एतदेव प्रपश्चयति भाष्यकारः—कारुण्यमनुकम्पेत्यादि । अनुक्रम्पा दीनानु ग्रह इति कारुण्यप-

९ प्रयोगवन्दन॰ 'इति श-पाठः । २ 'इत्यर्थः 'इति घ-पाठः । ३ 'प्रताप॰ 'इति श-पाठः, 'ताप॰ ' इति तु ख-पाठः ।

र्यायः । करुणा घृणाऽनुकम्पा दया कृपा दीनानुग्रह इत्यनर्थान्तरम् । दीना-दुःखिताः शारी-रमानसैर्दुःखेरिभभूताः ॥

भा॰— तन्महामोहाभिभृतेषु मितश्रुतविभङ्गाज्ञानपरिगतेषु विषयतषीग्निना दन्दश्चमानमानसेषु हिताहितप्राप्तिपरिहारविपरीतप्रशृत्तिषु विविधदुःखादितेषु दीनकृपणानाथबालमोमुहबृद्धेषु सत्त्वेषु भावयेत्। तथा हि भावयन् हितोपदे-शादिभिस्ताननुगृहातीति ॥

टी० - तदिति कारुण्यमभिसम्बध्यते । तत् कारुण्यं भावयेत् स्वक्षेत्रे । कि पुनः स्वक्षे-त्रमित्याह-महामोहो-मिथ्यादर्शनानन्तानुबन्ध्यादिस्तेनाभिभृतेषु-बशीकृतेषु । महामो-हाभिभवादेव च मतिश्रुतविभङ्गाज्ञानपरिगतेष्वित्याह । मतिश्रुतविभङ्गाज्ञानान्युक्तल-क्षणानि प्रथमे, तत्परिगतेषु-तदाकारपरिणतिषु । विषयाः - शब्दादयस्तेषु तर्षो - विपयतर्षः तट पिपासेति, तर्ष एवाभ्रिः परितापकारित्वात् तेन भृशं दन्द्श्यमानचित्तेषु। न खल विष-यासेविनः कदाचित् तृप्यन्ति स्थविरावस्थायामपि काङ्क्षामोहग्रहग्रैस्ता बह्वीविंडम्बनाः समा-सादयन्ति। तथा चाम्रिशिखालीढवपुपोऽशर्म सन्ततम्। एवं मूढा विषयतृष्णाज्त्रलनपरिषच्य-मानचेतसो दिवानिशं न सुखमात्रामप्यनुभवन्ति । तेषु चैवंविधावस्थेषु । हिताहिते-त्यादि । हित-मुक्तिसाधनं अहितं-संसारसाधनं तयोः प्राप्तिपरिहारौ तत्र विपरीता प्रवृ-चिर्येषां ते, हितं परिहरन्ति अहितमासेवन्ते, तेषु, विविधं-नानाप्रकारं ऐहिकामुध्मिकभेदं श्रारमनोविषयं दुः खं तेनादितेषु -हिंस्यमानेषु -दुः ख्यमानेषु । सात्राधश्रुन्यमनस्कता दैन्यम्। तत्सम्बन्धाद् दीनाः-अतिहीनयाच्ञाः । प्रणिपातः कार्पण्यं तद्युक्ताः कृपणाः । अनाथास्तृत्स-**कान्वया अबान्धवाः केनचिदपरिगृहीताः स्वयं वाऽसमर्थाः । बालाः-शिशवः मोमुहाः-**काहलाः बृद्धाः सप्ततिसंवत्सरसंख्यामतीत्य वर्तमानाः परिग्लानेन्द्रियाः परिपेलवस्मृतयः । केचित् पुनर्वालावस्थां प्राप्ताः, तदेतेषु सत्त्वेषु-करुणाक्षेत्रेषु कारुण्यमविच्छिन्नं भावयेत् । तथा हीत्यादि। तथा च भावयन् उक्तेन प्रकारेण। हिलोपदेशादिभिरिति। हिलोपदेशो-मुक्तिसाधनसम्बन्धः । आदिशब्दाद् देशकालापेक्षात्रपानप्रतिश्रयकर्पटभेषजैरपि ताननु-गृहातीति ॥

भा०—माध्यस्थ्यमिनेयेषु । माध्यस्थ्यमौदासीन्यमुपेक्षेत्य-नर्थान्तरम् ॥

टी०—माध्यस्थ्यमविनेयेष्वित्यादि । रागद्वेषयोरन्तरालं-मध्यं तत्र स्थितो मध्यस्थः अरागद्वेषष्टत्तिरिति तद्भावो माध्यस्थ्यं तच भावयेत् । इ ? अविनेयेष्वित्याह ।

१ 'मस्तास्ताबत्' इति ख-पाठः !

अनेकेनाप्युपायेनाबोधियतुमशक्याः प्रकृष्टमिध्यादर्शनाज्ञानोद्यवर्तिनो रक्तद्विष्टपूर्वन्युद्धाहि-ताश्चाविनेयास्तेषु । माध्यस्थ्यं औदासीन्यं इत्यादि पर्यायकथनेन न्याख्यां तनोति । अरक्तद्विष्ट-उदासीनः तद्भाव औदासीन्यम् । उपेक्षेति ईश्चणम्-आलोचनं सामीप्येना-रक्तद्विष्टतया । अरागद्वत्तिता अद्वेषद्वत्तिता वोपेक्षेत्येकार्थाभिधायिनः शब्दाः ॥

भा० — अविनेषा नाम मृतिपण्डकाछकु ज्ञभूता ग्रहणधारणविज्ञानेहाऽपोह-वियुक्ता महामोहाभिभूता दुष्टावग्राहिताश्च । नेषु माध्यस्थ्यं भावयेत् । निह तत्र वक्तुहिंतोपदेशसाफल्यं भवति ॥ ६॥ किञ्चान्यत्—

टी०—अविनेया नामेत्यादि । विनीयन्ते – शिक्षां प्राह्यितं शक्यन्त इति विनेयाः, न विनेया अविनेयाः, अशिक्षाही इत्यर्थः । नामशब्दो वाक्यसीभाग्यप्रयोजनः । मृत्यिण्डे-त्यादिशब्द उपमार्थः । मृत्यिण्डकाष्टकुड्यानीय मृत्यिण्डकाष्टकुड्यभूताः, यया मृत्यिण्डकाष्टकुड्यभूताः, यया मृत्यिण्डकाष्टकुड्यभूताः, यया मृत्यिण्डाद्यो निश्चेतनाः श्रोत्रादीन्द्रयन्यापारश्चन्या नोपदिष्टमपि हितं समाददते तद्वत् ये ते तथोक्ताः । एतदेव स्पष्टतरं विश्वणोति—महणधारणेत्यादिना । श्रवणेन्द्रियावधानेनोपदेश-प्रहणं प्रतिपत्तिः । गृहीतस्याविस्मरणं धारणम् । एवमेतदिति निश्चितप्रत्ययो विज्ञानम् । ईहा तन्वान्वेषिणी जिज्ञासा । विचारणोत्तरकालं अपोहः सदोषपक्षत्यागः । एमिप्रहणादिभिर्वियुक्ताः । महामोहो—मिध्यादर्शनं तेनाक्रान्ता अभिगृहीतिमध्यादृष्यः । दुष्टाव-प्राहिताश्चेति । दुष्टास्तु रागादिदोषभाजः तैश्च पक्षानुरागात् परपक्षद्वेषाचान्यथावस्तुप्राहिताः । अवग्राहिता इति विप्रलब्धाः, ते च आजीविताविधि स्वमसद्वदं न मुश्चन्ति । तेषु च माध्यस्थ्यं भावनीयम् १ । विहे तश्चेत्वादि । नैव तत्र मृत्यिण्डादितुल्ये दुष्टावग्राहिते च वक्तः—कथिनत्ति। विष्कलं चोपदेशं तीर्थकृतोऽपि नाद्रियन्ते, यथाऽऽहः— '' सर्वेत्र देशविरति''मित्यादि । एवं च भावयतो मैत्र्यादित्रतानां स्थैर्यं भवतीति ।। ६ ।।

अयमपरोऽभिनवाकुशलकर्मादाननिष्टत्तिपरेण महात्रतधारिणा कियाविशेषः प्रणिधेयो भावनाप्रस्ताव इत्यादर्शयति । किञ्चान्यदित्यनेन सम्बन्धयति ।

अन्यद्पीदं भावनीयमित्याह-

# सूत्रम्-जगत्कायस्वभावौ च संवेगवैराग्यार्थम् ॥ ७-७ ॥

टी॰—तांस्तान् देव मानुप-तिर्यङ् नारकपर्यायानत्यर्थं गच्छतीति जगत्-प्राणिजातमु-च्यते, धर्मादिद्रव्यसिनवेशो वा, चीयत इति कायः –शरीरम्, जगच कायश्र जगत्कायौ तयोः

१ 'वथेः ' इति ग-पाठः । २ 'सब्यं च देसविरइं' इति आवश्यक-निर्युक्ती ( गा० ५६४ )।

स्वभावो तो भावयेत्। तत्र जगत्स्वभावस्तावत् प्रियविष्ठयोगाप्रियसम्प्रयोगेप्सितालाभदारियदोर्भाग्यदौर्मनस्यवधवन्धनाभियोगासमाधिदुः खसंवेदनलक्षणः । तथा
जगत्स्वभावः "माता भूत्वा दुिता" (प्रशासरतो, श्लो० १५६) इत्यादि । तथा
सर्वस्थानान्यशाश्वतानि संसारिणां संसार इति । धर्मोदिद्रव्याणां च
परिणामित्वादनन्तपर्यायरूपेण गमनात् तेष्वपि परिणामानित्यतां भावयेत् । कायस्वभावोऽपि
पितृमात्रोरोजः शुक्रम्रथमेकीभूतं गर्भजानां प्राणिनां शरीरतया परिणमत् इत्यादिलक्षणः ।
सम्मूर्च्छनोपगतजन्मनां तृत्पत्तिदेशावगादस्कन्धादाननिर्माणानि वपूंषि
कायस्वभावः भवन्त्यश्वभारिणाममाञ्जि नानाकाराणि परिश्रदनोपचितिधर्मकत्वाद्
विनश्वराणीत्येवं रक्षणः कायस्वभावः । तावेतौ जगत्कायस्वभावौ किमर्थ भावनीयावित्याद्याद्यस्वभावं वेराग्यार्थम् । यथासंख्याकेन सम्बन्धः । जगत्स्वभावं भावयेत् संवेगार्थं,
कायस्वभावं वैराग्यार्थमिति । संवेगाय वैराग्याय च (संवेग)वैराग्यार्थम् , 'चतुर्थी तद-

र्थार्थ॰ (पा॰ अ॰ २, पा॰ १, मु॰ ३६) इति समासः। तत्र संवेगः संसारमीरुत्वा-

स्त्रितमेत्रार्थं भाष्येण स्पष्टयन्नाह—

दिलक्षणः । वैराग्यं शरीरनिष्प्रतिकर्मनादिलक्षणम् ।

भा० — जगत्कायस्वभावी च भावयेत् संवेगवैराग्यार्थम् । तत्र जगत्स्वभावो द्रव्याणामनाद्यादिमत्परिणामयुक्ताः प्रादुर्भावितरोभावस्त्रगत्रश्रद्दानां स्थित्यन्यतानुप्रहिवनाद्याः । कायस्वभावोऽनित्यता दुःखहेतुत्वं
विःसारताऽद्युचित्वमिति ॥ एवं ह्यस्य भावयतः संवेगो वैराग्यं
च भवति । तत्र संवेगो नाम संसारभीकत्वमारम्भपरिप्रहेषु दोषद्दीनाद्रतिः
धर्मे बहुमानो धार्मिकेषु च ।

टी०—जगत्कायस्य भावी चेत्यादिना । जगत्कायावुक्तलक्षणी, तत्स्यभावी तु भाष्यकृता स्वयमेव व्याख्याती । संवेग्यवैराग्यं (ग्यार्थ) च भावयेदित्येतावद्नेन भाष्येण विधीयते ।
तत्र जगत्स्य भावः इत्यादि । तत्रेति जगत्कायस्यभावयोर्जगत्स्वभावस्तावद्ग्यते । जगत्
जीवाजीवद्रव्याणि तत्स्वभावाः परिणामाः तेषामेव जगच्छक्द्वाच्यानां द्रव्याणां —द्रव्यपुद्रलादीनां अनाद्याद्मित्परिणामयुक्ता इति । कश्चिद्नाद्यः परिणामो जीवस्यासंख्येयप्रदेशवस्वचेतनावस्वज्ञानवस्वादिः, कश्चिदादिमान् देवतादिः । पुद्रलद्रव्यस्यापि मृर्तिमस्वस्पादिमस्वादिर्गादिः, आदिमान् घटपटादिलक्षणः । धर्माधर्मथोर्लोकाकाशव्यापित्वादिरनादिः आदिमान्
गितिस्थितिपरिणतद्रव्यजनितः । लोकाकाशस्यामृर्तत्वासंख्येयप्रदेशवस्वादिरनादिः, आदिमानवगाहकद्रव्यापेक्षः । एभिर्युक्ताः प्रादुभीवादयो जगत्स्वभावाः । अनाद्यादिमत्परिणा-

९ 'शेषोपायो' इति प्रारम्भकः 'कियाविशेषस्तस्य' इस्यन्तकः क-ख-पाठः तु प्रक्षिप्त इति स्पष्टम् ।

मग्रहणेन प्रादुर्भावादयो विशेष्यन्ते । अनादिना परिणामेन विशिष्टो यः प्रादुर्भावः आत्म-लाभो वस्तुनस्तथा सिश्ववेद्यः, आदिमत्परिणामविशिष्टश्च प्रादुर्भावः पर्यायान्तरीत्पाद इति । तिरोभाषस्त सन्तानरूपेणावस्थितो वैस्नसिको विनाश एवादिलक्षणः. स्थितिर्धीच्य-मनादिपरिणामः । अन्यता सर्वेद्रव्याणां परस्परं भेदपरिणामोक्नादिः, अनुम्रहः पर-स्परोपकारादिलक्षणो जीवानां, विनादास्तु प्रायोगिक आदिमान् परिणामः । एवमेष जग-त्स्वभावः पुनः पुनरालोच्यमानः संवेगाय सम्पद्यते । कथं पुनर्जगत्स्वभावचिन्ता संवेगातु-गणिति १। उच्यते-जगत्स्वभावं चेतनाचेतनत्वेन विभज्य चेतनानां सद्मचेष्टितफलं विभज्यते, तत्सुपरिनिश्चितमतिरहिंसादिचेष्टितानामिहपरलोकोत्पचैकान्तहितानुष्टायिनां तत्फजानाप्तिं च मनुजसुरनारकेषु तिर्यक्ष च यथावद् विचिन्त्य सारासारतया मुक्तिमार्गप्रवणो भवति । अज्ञा-नहिंसादिचेष्टितानां च संसारानन्तफलदोपदेशनात् तदुच्छेदार्थमहर्निशं संवेगमेव भावयति । अचेतनानामपि नित्यानित्यमूर्तामूर्तस्पर्शगन्यह्रपशब्दसंस्थानादिपरिणामशुभाशुभकल्पनाना-मनाद्यसन्तानैकस्वाभाव्यमनुपद्यन्नरेक्तमृढद्विष्टो जगदन्यायन्यायचेष्टितानि भीतिमन्त्यभयभू-तानि च भावयन् संवेगभाग् भवतीति ।। कायस्यभाव इत्यादि । कायस्यभावो जन्मप्रभृ-त्यनित्यना - विनश्वरत्वं बालकुमारयौवनमध्यमस्थविरावस्थाः पूर्वपूर्वावस्थोपमर्देनोत्तरोत्तराव-स्थाखरूपं प्रतिलभनते, अतः परिणामानित्यतां शरीरस्य भावयेद् यावदायुषः परिसमाप्तिः। ततः क्रोधेनामिना वा सारमेयशकन्तसम्पातेन वा वातातपशोषणेन वा विघटितः शरीराकार-परिणतपुद्गलप्रबन्धः सद्यो द्वचणुकादिस्कन्धभेदेन परमाणुपर्यवसानेन विभक्तोऽनित्य इति व्यपदिश्यते। सुचिरमपि ैचेष लालितः पालितः कुङ्कुमागुरुकपूरकस्तूरिकानुलेपनादिमृष्टाम-पानवसनाच्छादनादिना चाकाण्ड एव ध्वंसते । भावयतश्चेवं शरीरे निर्ममता भवति । ततश्च संवेगवैराग्ये इति । अपरः कायस्वभावाद् दुःखहेतुत्वं बाघालक्षणं दुःखम् । सा च बाधा शरीरस्वान्ताश्रया । ततश्र यावच्छरीरं तावद्पि दुःस्वीयभोगन्तदाश्रयो न व्यवच्छिद्यते । पुद्रलात्मप्रदेशानामन्योन्यानुगतौ क्षीरवारिणोरिवाविभागे सति आत्मनः पुद्रलनिमित्तो दुःखानुभवः । ततश्र दुःखहेतुतां भावयञ्चात्यन्तिकोच्छेदायास्य दग्धशरीरकस्यायतते । तथाऽन्या निःसारता कायस्वभावः त्वग्मांसादिपटलभेदेनोद्वेष्टचमानेऽप्यमुब्मिन् शरीरके रम्भागर्भ इव मेदोऽस्थिपञ्जरान्त्रजललसिकामृत्रशकुत्कफिपत्तमज्जादिसञ्चये न सारमात्रोपलभ्यते प्रधानतासारकनकरत्नादिवत् तदभावादयं निःसारो लेभेऽणुकाष्ठवत् कायकलिरकालभङ्गर इत्येवं भावयतः शरीरे अभिपङ्गो न भवतीति । तथा इत्येवं कायस्वभावः । अञ्चित्वं लोकप्रतीतं, तच काय एव भूयमा दृश्यते, गर्भव्युत्क्रा-न्तिमानपञ्चरीरस्य तावनमौलं कारणमस्येवसी । ततस्तयोरेव कललाई रमांसपेश्यादिपरिणामः

१ 'पुनर्जीवस्वभाव' इति क-पाठः । २ 'दशीं तदु' इति ङ-पाठः । ३ 'चोपलालितः' इति ग-पाठः ।

कालान्तरेण शिरःपाण्याद्यवयवाभिन्यिक्तर्जनन्यभ्यवहृताहारनिस्यन्द्रप्रवाहपूरितरसहरणीकुन्यया परिप्रापिताशेषरमास्त्राद्धमायमानपोषः पुरीषमध्यासीनः पूर्णावयतः परिपाकवशान्मातृयोनिविवरिनःस्तः स्तन्येपीठिकाहारासेवनोपचीयमानस्विरमांसकीकसपुरीषप्रस्रवणसंचातः पथादागन्तुकश्रन्यशलाकाग्रभिन्नः श्रेष्मादिधातुप्रकोपोन्नृतश्र्वयथः गण्डादिसंस्पश्चीद् वा क्षरदस्ग्रल्वरुत्तस्वयग्रयपरिणामः सर्वावस्थास्वश्चिरेव काय इत्येवं भावयेत् ॥ एवं च भावयतः संवेगो वैराग्यं च भवतीति संवेगवराग्यस्वरूपकथनायाह—तत्र संवेगो नामत्यादि । तत्रेति तयोः संवेगवराग्ययोः संवेगस्यादित्थंलक्षणः । नामश्रन्दो वाक्यालङ्कारार्थम् । भीकः-भीतिशीलः संसारो—नारकतिर्थङ्मनुष्यामरभवप्रपश्चः संकल्दुःखमूलः संसाराद् भीकः संपारभीक्स्तद्भावः संसारभीकृत्वम् । उद्विजते हि प्रेक्षापूर्वकारी दुःखात् । न जातुचित् प्रवणो भवति । आरम्भाः सृनास्थानानि प्राण्युपघातकराणि व्यापादनसङ्कल्पपरितापजननप्राणापहारलक्षणाः सर्व एवारम्भाः, चेतनाचेतनवस्तुस्पर्शिनो मृच्छाविशेषाः परिग्रहाः । तेष्वारमभपरिग्रहेषु दोषद्दर्शनादरितः ऐहिकामुष्मिकप्रत्यवायदोषाः तद्यनात् तदुपलब्धेर्दुःखमुद्वेगोऽप्रीतिः—अरितः तद्वतश्च धर्मे बद्धमानो धार्मिकेषु च धर्मः क्षमादिदशलक्षणस्तदासेविनो धार्मिकास्तेषु बहुमानो धर्मे च । चकारः समुच्यार्थः ।

बहुमानशब्दार्थनिरूपणायाह-

भा०—धर्मश्रवणे धार्मिकद्र्शने च मनःप्रसाद् उत्तरोत्तरगुणाप्रतिपत्तौ च श्रद्धेति ॥

टी०—धर्मश्रवण इत्यादि। प्राक् तावद् धर्मजिज्ञासा ततस्तद्भिज्ञप्रच्छैनं पश्चाच्छ्वणम्-आदरेणाकर्णनं ततः सरणानुष्ठाने एप खलु धर्मविषयो बहुमानः। आदरः—चित्तप्रसादः।
धार्मिकद्द्रीने चिति। धार्मिकाः—सम्यक्त्वज्ञानिकयानुष्ठायिनः साधवोऽगारिणश्च तद्दर्शने च बहुमानः—चित्तप्रमोदपूर्वकोऽभ्युत्थानवन्दनासनदानभक्तपानवस्त्रपात्रोपकरणप्रदानानुव्रजनलक्षणो भक्तिविशेषश्चेतः प्रसादः संवेगस्याभिन्यञ्चकः, उत्तरोत्तरगुणप्रतिपत्ती च
श्रद्धिति। संवेगमूलगुणास्तावत् सम्यक्त्वादयोऽनगारागारिणोरवश्यंतया सन्ति तेषु सत्सुमोलेषु गुणेषूत्तरोत्तरा ये गुणाः प्रकारवत्तया क्रमेणावस्थिताः विण्डोपधिशय्याविद्यद्धिलक्षणाः
समितिभावनातपः प्रतिमाभिग्रहादयस्तेषुत्तरोत्तरेषु स्वशक्त्यपेक्षा प्रतिपत्तिरभ्युपगमोऽनुष्ठानं
तद्विषया श्रद्धाऽभिलाप इच्छेत्यनर्थान्तरम्। एवं तावत्संवेगः।।

१ 'पीठका ' इति ग-पाठः । २ 'साकल्यदुःख ' इति ग-पाठः । ३ 'प्रश्न' इति ग-पाठः । ४ ' विच्छिनाः ' इति ख-पाठः ।

भा०—वैराग्यं नाम शरीरभोगसंसारनिर्वेदोपशान्तस्य बाह्याभ्यन्तरेषू-पिषक्वनभिष्वक्क इति ॥ ७ ॥

टी०—वैराग्यं नामेत्यादि । विरागभावो वैराग्यम् । नामेत्यलङ्कारार्थम् । शरीरस्य भोगोऽभ्यञ्जनोद्वर्तनस्नानाङ्गरागधूपपुष्पमाल्यालङ्कारविचित्रनिवसनेष्टाहारादिलक्षणः ।
संसारश्रातुर्गतिकस्ताभ्यां शरीरभोगसंसाराभ्यां निर्वेदो—निर्विष्णता शरीरभोगसंसारविषयवैद्युख्यप्रद्वेगस्तस्मान्त्रिवेदालुब्धोपशमस्य—प्रतनुक्षपायस्य बहिभवो बाह्यः वास्तुक्षेत्रादिदेशविधः पश्चमत्रते वक्ष्यमाणो रागद्वेषादिराभ्यन्तरश्चतुर्दशमेदस्तत्रैव वक्ष्यते । तेषुपिधष्वनभिष्वङ्को मूच्छो लोभोगाध्य तदाकारः परिणाम आत्मनः । नाभिष्वङ्कः—अनभिष्वङ्कः
निरपेक्षता तेषु गाध्यमिति ॥ ७॥

भा०—अत्राह-उक्तं भवता (अ०७, ६०१)-हिंसादिभ्यो विरितर्वतिमिति। तत्र का हिंसा नामेति । अत्रोच्यते ।

टी॰—अन्नाहेत्यादिना सम्बन्धमाचष्टे । अनवधारितहिंसादिलक्षणस्य निवृत्तिर्वतिमित्यभिहितं भवताऽध्यायादौ, तत्र नावगच्छामः किलक्षणा हिंसादयो येभ्यो विरतिर्वतिमित्यज्ञानानस्य प्रशः-तन्त्र का हिंसा नामिति । नहि लक्ष्यप्रपरतलक्षणव्यापारमभिधित्सितस्यार्थस्य जातुचिदामोदायेति । तत्र—तेषु पश्चसु हिंसादिषु का हिंसा किलक्षणेति हिंसैव तावत् पृच्छथते । तल्लक्षणवैपरीत्यात्त अहिंसा सुज्ञानेव । न च भिन्नजातीयानां पदार्थानां युगपल्लक्षणमभिधातुं शवयम् । अतः क्रमेण निर्देशे सित हिंसामेव तावद् वाचकप्रख्यो निरूप-यितुमाह-अन्नोच्यत इति । अत्र-हिंसालक्षणप्रश्ने भण्यते तल्लक्षणम्-

## सूत्रम-प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ ७-८ ॥

टी०—प्रमाद्यतीति प्रमत्तः कषायविकथेन्द्रियनिद्रासवैनिमित्तभूतैः । तत्र कषायाः षोडशानन्तानुबन्धादिमेदास्तत्परिणत आत्मा प्रमत्तः । इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि तद्द्रारकौ रागद्वेषौ । समासादिततत्परिणतिरात्मा प्रमत्तः । स्पर्शनादिनिमित्तभेदात् कषाया एव प्रमा-दहेतुत्वेनोपन्यस्ताः । प्रमादश्रात्मनः परिणामः कषायादिनिमित्तः, दर्शनावरणकर्मोदयात् स्वापो निद्रा पश्चप्रकारा तत्परिणामाच पीनहृत्पूरिपत्तोदयाकुलितान्तः करणः पुरुपवदन्धो मृदः कर-चरणविश्वेपश्चरीरपर्यवसानिक्रयाः कुर्वन् प्रमत्तः (आसवो )मधं मधुवारश्चीधुमदिरादि तदभ्यव-हारे सत्यागतमृच्छे इव विह्वलतामुपेतः प्रमत्तोऽभिधीयते । विकथा स्नीभक्तजनपदराजवृत्तान्त-प्रतिबद्धा । रागद्वेपाविष्टचेताः स्यादिविकथापरिणेतः प्रमत्तस्य योगः । कर्तरि पष्ठी । योगपरि-

१ 'परितः ' इति क्र-पाठः ।

णामं विश्वनष्टि-योगो-व्यापारश्रेष्टा, प्रमत्तस्यात्मनश्रेष्टेत्यर्थः । प्रमत्तयोगादिति पश्चमी तृतीयार्थे द्रष्टव्या । प्रमत्तव्यापारेण यत् प्राणव्यपरोपणं । अथवा पश्चमीविधाने " वैयन्लोपे कर्मण्युपसंख्यानं " प्रासादमारुद्ध प्रेक्षते प्रासादात् प्रेक्षत इति । एवं प्रमत्तयोगं प्राप्य प्राणव्य-

परोपणं कुर्वन् आत्मा हिंसां निर्वर्तयति । प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणमापञ्जमीविभतेमेव हिंसां निर्वर्तत इत्यर्थः । अथवा अधिकरणे चोपसंख्यानम् । आसने
उपविदय प्रेक्षते आसनात् प्रेक्षते, एवं प्रमत्तं प्रमादः तत्र प्रमादे स्थित्वा

प्राणव्यपरोपणमाचरकात्मा हिंसां निर्वर्तयतीति पश्चमी प्रयुच्यते 'गत्यर्थाकर्मकः' (पा॰ अ॰ ३,पा॰ ४,सू॰ १३) इत्यत्र 'भावकर्मणोः' (पा॰ अ॰ १,पा॰ ३,सू॰ १३) इत्यत्रवर्तते तत्र भावे क्तप्रत्ययः । प्रमत्तं प्रमादस्तेन च प्रमादेन योगः सम्बन्धस्तदाकारपरिणतिरात्मनः । तत्र गुणहेतावक्वीलिक्ने विभाषया पश्चमीविभक्तिर्भवति जाड्याद् बद्ध इति यथा, एवं प्रमत्तयोगात्—प्रमादसम्बन्धात् प्राणव्यपरोपणमिति । प्राणाः पश्चिन्द्रयाणि आयुष्कर्म कायवाङ्मनः प्राणापानौ चेति दश्धा द्रव्यपरिणामलक्षणाः पृथिव्यादिकायेषु यथासम्भ अमवस्थितास्तेषां व्यपरोपणम्-अपनयनम्-आत्मनः पृथकरणम् । यया वा आत्मपरिणतिकियया तद्यपरोपणं निष्यते सा क्रिया कर्त्रसमवायिनी हिंसेत्युच्यते। एनमेव च सूत्रार्थं भाष्येण स्पष्टयकाह—

भा०—प्रमत्तो यः कायवाङ्मनोयोगैः प्राणव्यपरोपणं करोति सा हिंसा । हिंसा मारणं प्राणातिपातः प्राणवधः देहान्तरसंक्रामणं प्राणव्यपरोपणमित्यन-र्थान्तरम् ॥ ८ ॥

टी०—प्रमत्तो य इत्यादिना। प्रमत्त इति प्रमत्त एव हिंसको नाप्रमत्त इति प्रतिपादयित। प्रमत्तो ह्याप्तप्रणीतागमनिरपेक्षो दूरोत्सारितपारमप्रमूत्रोहेशः स्वच्छन्दप्रभाविन्तकायादिवृत्तिरज्ञानवहुलः प्राणिप्राणापहारमवश्यंतया करोति। द्रव्यभावभेदद्वयानुपातिनी च हिंसा। तत्र कदाचिद् द्रव्यतः प्राणातिपातः न भावतः, स्वपरिणामनिमित्ते च हिंसा- हिंसे, परमार्थतः परिणामो मलीमसोऽवदातश्च। परस्तु कश्चिन्निमत्तमाश्चित्य कारणीभवित हिंसायाः। स च द्रव्यतो व्यापन्नो न व्यापन्न इति नातीवोपयोगिनी चिन्ता। तत्र यदा

क्रानवानभ्युपेतजीवस्वतस्वः श्राद्धः कर्मक्षपणायैव चरणसम्पदा प्रवृत्तः काश्चि-द्रम्यां क्रियामधितिष्ठन् प्रवचनमातृभिरनुगृहीतः पादन्यासमार्गावलोकित-पिपीलिकादिसस्वः सम्रुत्थिसं चरणमाक्षेप्तुमसमर्थः पिपीलिकादेरूपरि पादं न्यस्यति उत्क्रान्त-प्राणश्च प्राणी भवति तदास्य द्रच्यप्राणच्यपरोपणमात्रादत्यन्तग्रद्धाश्चयस्य वाक्यपरिजिहीर्षावि-मलचेतसो नास्ति हिंसकत्वम्। कदाचिद् भावतः प्राणातिपातः, न द्रच्यतः। कषायादिप्रमाद-क्यवर्तिनः खल्ल स्वयोराकृष्टकठिनकोदण्डस्य शरगोचरवर्तिनम्रुह्श्यणकं विसर्जितशिलीम्रुखस्य

९ 'स्थोच्छोपे कर्मण्यधिकरणे च ' इति कास्यायमधार्तिके ( १४७४-१४७५ )।

शरपातस्थानादपस्रते सारक्के चेतसोऽग्रुद्धत्वादकृतेऽपि प्राणापहारे द्रव्यतोऽप्रध्वस्तेष्वपि प्राणिषु मार्वाहंसा भवत्येव हिंसा, हिंसारूपेण परिणतत्वात् काण्डक्षेपिणः, स्वकृतदृद्धायुष्यकर्मशेषाद-पस्तो मृगः पुरुषाकाराच, चेतस्तु हन्तुरतिक्षिष्टमेवातो व्यापादकम्। तथा तस्यानवदातभावस्य जिघांसोरुत्कान्तजन्तुप्राणकलापस्य भावतो द्रव्यतश्च हिंसेत्येवग्रुदिते विकल्पन्त्रये प्रमत्तयोगत्वं, द्वितीयतृतीयविकल्पयोः, अतस्तयोरेव हिंसकत्वं, न प्रथमस्येति। अपरे तु प्रमादमष्टविधं वर्णयन्ति—

" अज्ञानं संशयश्रेव, मिथ्याज्ञानं तथैव च । रागो द्वेषोऽनवस्थानं, स्मृतेधेर्मेष्वनादरः ॥ १ ॥"-अनु०

अपरे तु ब्रुवते—"अप्रयत्नासिमतः प्रमत्तः।" प्रयत्नो द्विविधः—जीवाजीवपदार्थपिद्धानमीर्यादिसमितिपश्चकं चेति । एतद्विरहितः प्रमत्त उच्यते ।
प्रमत्तस्य स्वक्षणाः सूत्रकारेण प्रमत्तयोगादित्येतदिभद्घता सर्वमेवेतत् प्रमत्तस्थणं समप्राहीति । स्यादेतत्, अस्तु तृतीयिवकल्पे प्राणातिपातः सम्पूर्णलक्षणः
स्वात् । मार्यमाणः प्राणी यदि भवति, हन्तुश्च प्राणीति यदि विज्ञानप्रपजातं, हन्मीति च
यदि वधकचित्तोत्पादः, यदि च व्यापादितः स्यात्, सर्व चैतदुपपन्नं तृतीये । द्वितीयविकल्पे
तु नास्त्येतत् समस्तम् , अतः कथं तत्र हिंसकत्वम् १। एतदेव च प्राणातिपातलक्षणम् । अपरं स्पष्टतरं प्रपित्वतम्—

" त्राणातिपातः सञ्चिन्त्य, परस्याभ्रान्तमारणं " इति ॥

द्विषिधं मारणं सिश्चन्त्यासिश्चन्त्य च । सिश्चन्त्यापि द्विविधं श्रान्तस्याश्चान्तस्य च । अश्चान्तस्यापि द्विविधं आत्मनः परस्य चेति । अतो विशेषणत्रयम्वपादीयते । एतदुक्तं भवति— येदि मारियप्याम्येनिमिति संज्ञाय परं मार्यित तमेव मार्यित नान्यं श्रमित्वा । इयता प्राणा- तिपातो भवति । यस्ति संश्चितो मार्यित प्राणिनं प्राणी स चान्यो वेति, सोऽप्यवस्यमेव निश्चलं लब्ध्वा तत्र प्रहरित योऽस्तु सोऽस्त्विति कृतमेवानेन त्यागचित्तं न भवतीति । तत्रश्च असिश्चन्त्य यो वधः क्रियते श्चान्तेन वा आत्मनो वा स न प्राणातिपातः । प्राणश्च वायुः, कायचित्तसंमिश्चितः प्रवर्तते चित्तप्रतिबद्धवृत्तित्वात् तम- मारणे बौद्धीयः तिपातयि — विनाशयित जातस्य स्वरससिश्चरोधादनागतस्योत्पत्तिं प्रति- वर्ष्वपक्षः विभावति । जीवितेन्द्रयं वा प्राणाः । कायस्यैव च सेन्द्रियस्य तक्जीवितेन्द्रयं व्यपदिश्यते, न त्वन्यस्यात्मनोऽभावात् । न द्यात्मनः किश्चित् प्रतिपादकं प्रमाणमस्तीति । अन्यस्त्वाह—

१ 'तथाऽन्यस्या-' इति ख-पाठः । १ 'अपरेण ' इति ख-पाठः । ३ ' यदा ' इति ख-पाठः ।

" आयुरूष्माथ विज्ञानं, यदा कायं(याद्?) व्रजन्त्यमी । अपविद्धस्तदा शेते, यथा काष्टमचेतनम् ॥ १ ॥ "-अनु०

इति । आईताः पुनरबुद्धिपूर्वकमसिश्चन्त्यापि कृतं प्राणातिपातं प्रतिजानते । अबुद्धिपूर्वा-दिपि प्राणवधात् कर्तुरधर्मो यथाऽग्निस्पर्शाद् दाह इति । तेषां चैवमभ्युपयतां परदारदर्शनस्पर्शने च कामिन इव साधोरवद्यप्रसङ्गः साधुशिरोलुश्चने, कष्टतपोदेशने, च शास्तुः कुद्धस्येवाधर्मप्रसङ्गः । विष्वचिकामरणे वाऽक्षदायिनः प्राणवधः, मातृगर्भस्थयोश्चान्योऽन्यदुःखनिमित्तत्वात् पाप्-योगः, वध्यस्पापि च वधिक्रयासम्बन्धादैग्निना स्वाश्रयदाहवद्धमित्रसङ्गः । परेण च कारयतो नाधर्मप्रसङ्गः । न द्यग्निमन्येन स्पर्श्वयन् प्रयोजयिता दह्यते । अचेतनानां च काष्टेष्टकादीनां गृहपाते प्राणिवधात् पापप्रसङ्गः । न च दृष्टान्तमात्रात् स्वपक्षसिद्धिरित्येवमनेकद्रोषसम्भवा-

माबुद्धिपूर्वकं प्राणातिपातावद्यमस्तीति ॥ अत्रोच्यते जैनैः-प्राणा-हिंसालक्षणे तिपाताद्यवद्येन प्रमत्त एव युज्यते । प्रमत्तश्च नियमेन रागद्वेष-मोहबूत्तिः । प्रमादपञ्चके च कपायप्रमादस्य प्राधान्यम्। कषा-मोहनीयकर्माशो मिथ्यादर्शनमपि संशयिताभिग्रहितादिभेदं रागद्वेषौ च विकथेन्द्रियासवप्रमादेष्वप्यन्वियनौ । निद्राप्रमादः पश्चविधोऽपि दर्शनावरण-कर्मोदयादज्ञानस्वभावः, तदाकुलित्चित्तो मृढ इत्युच्यते। रागद्वेषमोहाश्चात्मनः परिणामवि-शेषाः प्राणातिपाताद्यवद्यहेतवः सर्वैर्मोक्षवादिभिरविगानेनाभ्युपेयन्ते । सिद्धान्तविद्दितविधिना च परित्यागाकारणं शरीरादेर्ममत्वीकृतस्याविरतिः, अनिवृत्तिरात्मनः परिणतिविशेषः । साऽपि प्राणातिपातावद्यहेतुतया निर्दिष्टा भगवता भगवत्यादिषु । अतीतकालपरिम्रुक्तानि हि शरी-रादीनि पद्गलरूपत्वात समासादितपरिणामान्तराणि तदवस्थानि वा यावदपि योगकरण-क्रमेण त्यंष्यन्ते भावतस्तावदपि भिह्नतोमरकार्णकाधनुर्जीवास्तायशस्वाजकी चकशलाकाद्या-कारेण परिणतानि प्राणिनां परितापमवद्रावणं वा विद्धति सन्ति पूर्वकस्य कर्तुरवद्येन योगमापादयन्ति । प्रतीतं चैतल्लोके-यो यस्य परिग्रहे वर्तमानः परमाक्रोशति हन्ति व्यापाद-यति वा तत्र परिग्रहीतुर्दोषस्तमपकारिणमपरित्यजतः ॥ न चानयेव युक्तयाऽवद्यक्षयहेतवः शरीरादिपुद्रकाः पुण्यहेतवी वा पूर्वकस्य कर्तुः पात्रचीवरदण्डकप्रतिश्रयाहारपरिणत्या तपस्ति-नाम्रुपकारकत्वात् प्रसच्यन्ते, नैतदेवमवद्यमविरतिहेतुकम् । निर्जरा तु विरतिहेतुकैव । पुण्यं च विरतिहेतुकमेव भूयसा । निह पापास्रवादनिवृत्तः पुण्येन कर्मनिर्जरणेन वा युज्यत इति । एषाऽप्यविरतिर्मोहमनेकभेदमजहती प्रमादमेवास्कन्दति ॥

प्रमत्तयोगाच प्राणातिपाताद्यवद्यमिति व्यवस्थिते यदुच्यते परेण-असिक्चिन्त्य वा आन्त्या वा मरणं नावद्यहेतुकमिति, अत्र प्रतिविधीयते-असिक्चिन्त्य कुर्वतो यद्यवद्यासम्भवस्ततो मिथ्या-दृष्टरभावः सुगतिश्चिष्याणाम् । यस्माच किथिन्मिथ्या प्रतिपद्यते प्रेक्षापूर्वकारी मिथ्येति

९ 'दमेः स्वा ॰ ' इति ग-पाठः ।

सिंबन्त्य। अर्थेवं मन्येथास्तेषामवद्येन योगो मिथ्यामिनिवेशात समस्ति. एवं तर्हि रज्जु-बुद्धचा दन्दशूकं कल्पयतः कथं न हिंसा ?, अथोत्तरकालमाविनी प्राप्ततत्त्वज्ञानस्य संचेतना स्यान्मिथ्यादर्शनमेतत् तदिति, तुर्यमेव तत्सर्पच्छेदेऽपीति । अथ संशयहेतुत्वान्मिथ्यादर्श-नमवद्यकारणं तर्हि निश्चितिधयः सांख्यादेरिदमेव तस्वमिति नावद्यं स्यात् । सं गरमी वक-गेलकर्तकयाज्ञिकप्रभृतीनां च प्राणिवधकारिणां धर्म इत्येवं संचेतयतामधर्मोऽयमित्येवं वा संचेतयतां नावद्यं स्यात् , अन्याभिसन्धित्वात् । अथैवं मन्येथाः - संचेतयन्त्येव ते प्राणिनो वयं हन्म इति, सत्यमेव तत्, किन्तु नैर्व चित्तोत्पादो हन्यमानेष्वधर्मी भवतीति । संविद्रते च स्फुटमेवं सौगताः-प्रमादारम्भयोरवश्यंभावी प्राणवध इति । तथा बुद्धस्य ये शोणितमाकर्ष-यन्ति वपुषः सुगतोऽयमित्येवं विज्ञाय तेषामवीचिनरकगैतिकारणमानन्तर्यकमनुद्धेरबुद्धित्वादेव न स्यात्, इष्यते चानन्तर्यकं, अथ बुद्धोऽयमित्येवंविधबुद्धेरभावेऽपि संशयितस्याश्रद्धतश्रासंचे-तयतो भवेदान-तर्यकम्, एवं सति मायास्त्रनवीयानामप्यवद्येन योगः स्यात् । यतस्तेऽ विदंस्मा-हितामवनिदहनपवनजलेवनस्पतयः प्राणिनः । अथैवमारेकया बुद्धोऽयमिति संज्ञानमात्रेण सं(सां?) ख्यादिरिप चिन्तयत्येव। एवं तर्हि संज्ञामात्रेण सञ्चेतयतः कल्पाकारमिप श्रद्धनामानं घनत आनन्तर्यकं स्यात । तथा मातापित्रहेद्वधस्तूपभेदानन्तर्येष्विप योज्यम् । बालस्य किल पांसूनेव चेतयतोऽन्नमित्येवं वा चेतयतो बुद्धाय भिक्षादानोद्यतस्य पशुपुष्टी राज्यं फलत इति सुगतशासनविदां प्रतीतमेव । तदेवमसंचेतितवधो आन्तिवधश्र प्राणातिपाताद्यहेतुतया ग्राह्यो। अन्यथा बहु त्रुट्यति बुद्धभाषितमिति । तथाऽन्त्मवधोऽपि जैनानामवद्यहेतुरेव विहित-मरणोपायादते शस्त्रोल्लम्बनाग्निजलप्रवेशादिभिः । तस्मादात्मनोऽप्यविधिवधोऽवद्यहेतरिति यत्किञ्चित् परग्रहणमपीति । एवं सति कचित् कचित् भावत एव प्राणातिपाताद्यवद्यमप्रतिष्ठान-नरकगामि । तन्दुलमत्स्यस्येव । कचिद् द्रव्यभावाभ्यां प्राणातिपातावद्यं हिंसा मारकस्येवेति । प्रमादश्च द्वयोरपि विकल्पयोरन्वेत्यज्ञानादिलक्षणस्ततश्च प्रमत्तव्यापारेण परदारदर्शने वा भवत्येवावद्यम् अप्रमत्तस्य तु आगमानुसारिणो न भवति । यत आगमः--

" हैंत्यपायपिलिच्छनं, कण्णनासिवकिप्पतं । अवि वाससतं णारिं, द्रतो परिवज्जए ॥ १ ॥–अनु० चित्तभित्तिं ण णिज्झाए, णारीं वा सुअलंकिदं । भक्सरंपिव दर्दूणं, दि्हिं पिडिसमाहरे ॥ २ ॥"–अनु०

—दशबैकालिके ( अ० ८, उ० २, स्० ५५, ५४ )

९ 'गलाकर्तयाज्ञिक ॰' इति गाँ-पाठः। २ 'गमन' इति क्क-पाठः। ३ 'विदन्त्यार्हता' इति स्त्र-पाठः।

४ छाया----

प्रतिच्छिन्नहस्तपादां विकल्पितकर्णनासिकाम् । अपि वर्षशतिकां नारीं दूरतः परिवर्जयेत् ॥ १ ॥ चित्रभित्तिं न निरीक्षेत नारीं वा स्वलङ्कृताम् । भास्करमिव दष्ट्वा दृष्टिं प्रतिसमाहरेत् ॥ २ ॥

तस्मादेनःपदमेतत् वसुबन्धा(?)रामिषगृद्धस्य गृज्रस्येवाप्रेक्ष्यकारिणः । अयं प्रनरप्रसङ्ग एव मुढेनोपन्यस्तः-शिरोलुश्चनाद्यपदेशे शास्तुः कुद्धस्येवाधर्भप्रसङ्ग इति, यतस्तत्राज्ञानादि-प्रमादासंभवी अत्यन्तमेव शासितरि ध्वस्तरागद्वेषमोहेनापि भगवता ग्रम्भक्षणां कर्मनिर्जरोपाय-त्वेन तपो देशितं, कुतोऽवद्यप्राप्तिरप्रमत्तस्येति। अन्यदाऽपि श्रद्धाशक्त्यादिगुणसमन्वितोऽप्रमत्तो गुणवते पात्राय ददाति न्याय्यं, साधुदेशेनाकृताकारिताननुमतं गृहितोऽप्यागमानुवृत्या गृह्णाति, कुतस्तत्रावद्येन योगः?, अन्नदायिनो दानकाल एव च कर्मनिर्जरणादिफलाभिनिर्वृत्तेः । विस्-चिका तु सुतरामविहिताचारपरिमितादिभोजिनोऽस्य कृतकर्मविपाक एवासाविति, नास्त्यणीया-निप दातुरप्रमत्तत्वाद् दोषः। अज्ञानं विसूचिकायाः प्रमाद् इति चेद् दातुस्तत्र स्वाश्रस्य दान-काल एव त्यक्तत्वात, परगृहीतेन हि परच्यापत्तिः प्रमत्तस्य दोषवतीति । यश्वावाचि-मात-र्गर्मो दुःखहेतुर्माताऽपि गर्भस्य दुःखनिमित्तमित्युभयोद्देःखहेतुत्वादवद्येन योग इति, न, तद्भिमतमेव जैनानां, तयोः प्रमत्तत्वात् । न चायमेकान्तः परदुः खोत्पादादवश्यंतयाऽवधेन भवितव्यम् । अकपायस्य हि मुनेरपास्तसकलप्रमादस्य दर्शने सति प्रत्यनीकस्याशमीत्पद्यते, तद्वचृत्स्रष्टशरीरस्य वा व्यवगतासुनो दर्शनेन न तदुःखनिमित्तमस्यापुण्यमापतित साधोः । द्रव्यमात्रवधे चागमानुसारिणो भिषगुवरस्येव परदुःखोत्पादे सत्यि नास्ति पापागमः, एवं परसुखोत्पादेनैकान्त इत्यन्याय्यम् । स्त्रीपुंसयोः संगमापादयतः सुखोत्पादेऽप्यवद्येन योगः । कचित् परमुखोत्पादे पुण्यलेशनिर्जरा वा । विहितानुष्टायिनः साधीः क्षुतिपपासार्तस्याधाक-मीदिदानेन एषणाविद्यद्वेन प्रासुकान्नपानदानेन वेति। यचोक्तमग्निदृष्टान्तसामध्यीद वध्योऽपि अवद्येन, वधिक्रयासम्बन्धाद्वन्त्वत् । यथा द्याप्तः पूर्वं स्वाश्रयं दहतीन्धनादिकं, एवं वधिक्रया वध्यसम्बन्धिनी प्राक् तावद् वध्यमेत्रावद्येन योजयति " कर्मस्था च भिदेः किये " ति वचनात, यथा भिनत्ति कुसूर्ल देवदत्त इत्येवं इन्ति प्राणिनमिति तदेतदसदित्यनया कियया कर्त् नमवायिन्या कुमुलविदारणमुत्पाद्यते सा तु भिदिकिया विवक्षिता । तथा च यया कर्तुगतया हननिक्रयया प्राणवियोजनं कर्मस्थं क्रियते सा विवक्षिता। ज्वलनोऽप्येतावता दृष्टा-न्तीकृतोऽप्रतिबद्धदहनस्वभावः स्पृश्यमानो बुद्धिपूर्वकमन्यथा वा दहत्येव। एवं प्राणातिपातोsि दि प्र⊣त्तेन प्रयत्नरिहितेन क्रियमाणः कर्तारमवश्यंतयाऽवद्येन योजयत्येवेति दृष्टान्तार्थः । अवुद्धिपूर्वकता च प्रमत्तता । तत्र कः प्रमङ्को वध्यस्याधर्मेण ? । वधकसमवाधिनी च हननिक्रया कर्तकुरुठ्यायाये । प्रमत्तस्याध्यवसायो बन्धहेतः । न च वध्यस्यात्महनने प्रमत्तताध्यव-सायः, दृष्टान्तवर्मी चाने स्थमी, तत्र कश्चिदेव धर्ममाश्चित्य दृष्टान्त उपन्यस्यते । अथ सम-स्तर्धमिवित्रक्षया दृष्टान्तोपादानं ततो न कश्चिदिष्टार्थसाधनं स्याद् दृष्टान्तः। विकल्पसमाधेयं, जातिकान्यस्ता वसवन्धु(१)वंधेयेन, स्वाश्रयदाहित्वमग्नेविशेषधर्मोऽस्ति । न तु वधिकयायाः स्वाश्रयेऽवद्ययाग इष्टः, तस्मान्नाग्निदृष्टान्तात् साध्यसिद्धिरिति । एतेनैतद्वि प्रत्युक्तम्-परेण

१ 'गृहीताप्या • ' इति क-स्त्र-पाटः ।

च कारवतो नाधर्मप्रसङ्गः । न द्यप्रिमन्येन स्पर्शयन् प्रयोजयिता दद्यत इति । यदप्यभिष्टि-तम्-अचेतनानां च काष्ठादीनां गृहपाते प्राणवधात पापप्रसङ्ग इति, इष्टमेवैतत् । यतो येषां जीवानां काष्टादिशरीरं तदा वीच्युत्सृष्टं भावतस्तेषामविरतिप्रत्ययमवद्यमिष्यत एवेति न काचिद् बाधा।। यचोक्तम् --- च दृष्टान्तमात्रात् स्वपक्षसिद्धिरिति, एतदप्ययुक्तम् । अजाना-नस्यापि प्रमत्तस्य प्राणातिपातादवद्यमिति प्रस्तुत्याप्रिष्दाहृतः । प्रयोगस्तु-अजानानस्य प्राणवधिक्रयाऽवद्यहेतुः प्रमत्तव्यापारिनवृत्तत्वात् तृतीयविकल्पप्राणवधिकयावदिति । यश्राव-द्यहेतर्न भवति स प्रमत्तव्यापारनिर्वृत्तो अप न भवति, यथा प्रथमविकल्प इति । यचा-शंक्योक्तं-स्वरसभक्करेषु भावेषु क्षणिकेषु परकीयप्रयत्ननिरपेक्षेषु वायुप्राणस्योत्कान्तिः स्वयमेव भवति न परप्रयत्नेन विनाश्यते. वायुप्राणातिपातहेतुकत्वान्नाशस्य, किं तर्हि प्रयत्नः करोति? अनागतस्य क्षणस्योत्पत्तिं प्रतिबध्नातीति। एतदप्यत्यन्तमयुक्तम्। अनागतस्त्वलन्धात्म-लाभः क्षणो न तावदृत्पद्यते स चाभावस्तस्य कृतः प्रतिबन्धः ? असत्त्वरूपत्वात् शरमृङ्गस्येव । अतो नामावः कर्तुं शुक्यः । प्रतिबन्धाप्रतिबन्धौ च भावविषयौ । स्मर्तव्यं च प्राणातिपातलक्षणं स्वं सौगतेन-प्राणी यदि भवति प्राणिविज्ञानं चोत्पद्यते हन्तुने वा भावः प्राणी न च प्राणि-संज्ञा तत्र हेतुँ रिति वैस्रसिकप्रायोगिकविनाशभेदाच न सर्व एव निष्कारणो नाशः प्रागभ्रता-त्मलाभादङ्करादिवत् ,हेतुमस्वात् , तर्हि किसलयादिवद् विवाशोऽपि विनाशवानित्यनिष्टप्रसङ्गः । यदा विनाशशब्देनावस्थान्तरपरिणतिर्वस्तुनोऽभिधीयते तदा किमनिष्टम्?। अत्रापि पूर्वी-वस्थोपमर्दमात्रं विनाशशब्दवाच्यम् । एवमपि न विनाशस्य विनाशे किश्चित कारणप्रप-लभामहे । प्रष्टव्यथ पूर्वपक्षवादी-निष्कारणो विनाशः किमसन्तुत नित्य इति ? । असरवे विनाशस्य सर्वभावानां नित्यताप्रसङ्गः । अथ नित्यो विनाशः, कार्योत्रादाभावः, सर्वदा विनाशेन प्रतिबद्धत्वात् ॥ यचोक्तं-कायस्यैव सेन्द्रियस्य तज्जीवितेन्द्रियं व्यपदिश्यते न त्व-न्यस्यात्मनोऽभावादिति तद्प्यसमीचीनम् । यत एकस्थितवस्तुनिबन्धनाः सर्वेऽप्यनुभव-स्मरणप्रत्यक्षानुमानार्थाभिधानप्रत्ययव्यवहाराः, स चैकः स्थितश्रात्मा । सति तस्मिन् प्रक्-षार्थप्रवृत्तिप्रतिपत्तिरिति ॥ ननु चानुभवस्मरणादयः स्कन्धमात्रे विज्ञानमात्रतायां वा न विरुद्धाः । तत्र निरन्वयविनश्वरत्त्रात् स्कन्धानां विज्ञानस्य च सन्तानाभ्युपगमे सर्वम्रुपप-श्रमिति, तत् न, परमार्थतस्तस्यासस्वात् । न चासत्यात्मिन तत्प्रणीतप्राणातिपातलक्षणवि-षयावधारणं शक्यं कर्तुम् । सश्चिन्त्य परस्याश्रान्तिमारणमिति भिन्नाः सञ्चेतनादिरुश्चणाः मारणावसानास्तत्र कस्य प्राणातिपातः किं सश्चेतयितः ? अथ यस्य परविज्ञानमुभयस्याश्रा-न्तिः ? अथ येन मारित इति ? । सर्वथा गृहीतशरणत्रया अप्यशरणा एव सौगता इत्येवं विचार्यमाणं सुगतशासनं निःसारत्वात्र युक्ति क्षमत इति ॥

प्रकृतपुच्यते च्यवस्थितिमदं प्रमत्त एव हिंसकः, नाप्रमत्त इति । सामान्येन कर्तृनिर्देशः

१ ' बाब्युत्सृष्टं ' इति द्ध-पाठः । २ ' हन्तुरिति ' इति ग-पाठः ।

यः कश्चित् प्रमत्त इति । कर्तृश्च करणान्यभिन्नानि भिन्नानि च द्विराकाराणि । तत्र योगेन्द्रिय-वीर्यज्ञानकरणान्यभेदेन वर्तन्ते गमने निर्वत्ये पादवत्, कृपाणदात्रासिधेनुकादीनि भेदेन व्यव-स्थितानि । करणकारकाविनाभूता च कर्तृशक्तिरित्यभिन्नाः कायादयः कारणत्वेन निर्दिश्यन्ते,

कृतद्वन्द्वाः कायाद्यः तेषां योगस्त एव वा योगः । यथैव द्यात्मा कायादि-योग-भिर्युक्तस्तथा कायादिकिययाऽपीति । अतस्तद्वापारोऽपि योगः । युज्यतेऽसा-वाऽऽत्मनेतियोगः सप्तचतुश्रतुर्भेदः दुर्बलबृद्धयष्टिकल्पः कर्तुरात्मनः, तदाश्रयश्र

वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितो वीर्यपरिणामः, योगः कायादिचेष्टा । यथाऽऽह-

" जोगी विरियं थामी, उच्छाह परक्तमी तहा चेहा। सत्ती सामत्थं चिय, जोगस्स हवन्ति पज्जाया॥ १॥"-आयी

तथा अपर आह---

"मनसा वाचा काये-न वाऽपि युक्तस्य वीर्यपरिणामः । जीवप्रयोगजनितः, स योगसंज्ञो जिनैर्दृष्टः ॥ १ ॥"-आर्या

कायः श्रीरं औदारिकादि मेदपुद्गलजालात्मप्रयोगनिर्धृतं प्रधानातिश्योपकारितया साधकतमत्वात् करणम्, एतदनष्टम्भात् कर्ता आत्मा गमनवत्गनलङ्कनावरोहणक्र्द्नास्फोटनविवासनादिकियाः परिनिष्पादयति । वागपि वाक्यार्थापत्तिपरिगृहीतभाषावर्गणायोग्यपुद्गलस्कन्धविविधवर्णपदवाक्यलक्षणा कचिद्नभिलक्षितवर्णविवेकात्मनोऽभिलक्षणीयपदार्थप्रकाशने साधकतमत्वात् करणतया व्याप्रियते । मनोऽपि मनोवर्गणायोग्यस्कन्धाभिनिर्धृत्तमशेषात्मप्रदेशद्वित्त द्रव्यस्त्पं मर्जुते साधकतमत्वात् करणमात्मनः । एवमेभिः कायवाङ्मनोयोगः सम्रुदितिर्धाभ्यामेकेन वा प्राणानां सम्भवतामिन्द्रियादीनां व्यपरोपणम्—आत्मनः पृथकरणमाचरति यो
द्रव्यमावाभ्यां मावतो वाऽपि प्रमत्तः सा हिंसेति । सम्रुदिताश्च प्रतीता एव निर्वर्तकाः,
प्रत्येकं तु कथं निर्वर्तकाः प्राणातिपातावद्यस्येति मान्यते, भ्रदकतेजोमास्तवनस्पतीनां
काययोग एवेकः । स्पर्शनाल्यं चेन्द्रियमेकमेव, न तु वाङ्मनोयोगो स्तः । तेषां
च कायवाययोगाविनद्रयद्वयं च स्पर्शनरसनार्थ्यं द्वीन्द्रियाणां,
पक्षित्रयावीनां
हिसायां योगविचारः स्पर्शनरसनप्राणानि त्रीन्द्रियाणां, स्पर्शनरसनप्राणचक्ष्र्ंपि चतुरिनिद्रयाणां, असंज्ञिनां पञ्चापीति । सर्वेषामन्तःकरणं नास्ति द्रव्यस्पम् ।

१ 'स्तयेव वा 'इति ख-पाठः । २ 'वाऽऽत्मनो ' इति ग-पाठः ।

३ छाया---

योगो वीर्य स्थाम उत्सादः पराक्रमः तथा चेष्टा । शक्तिः सामर्थ्य चैव योगस्य भवन्ति पर्यायाः ॥ ९ ॥ ४ वाक्पर्याप्ति 'इति ज्ञ-पाटः । ५ 'दिभलक्षितः 'इति ज्ञ-पाटः । ६ 'मनो 'इति ज्ञ-पाटः ।

एकेन्द्रियादीनां भावमनस्तु विद्यत एवात्मस्वभावत्वाद्, द्रव्यरूपमन्तःकरणमन्तरेण स्पष्टमपद्ध पटलाश्वतनेत्रवत्, संज्ञिपञ्चेन्द्रियाणामन्तःकरणसहितानि पञ्चापीन्द्रियाणि विद्यन्ते । पट्टी चैषां प्रज्ञा । कायवाङ्मनोयोगत्रयभाजश्च प्राणातिपाताद्यनुतिष्ठन्ति, प्रकर्षतोऽप्रतिष्ठाननरकगमन्योग्यम् । असंज्ञिपञ्चेन्द्रियास्तु मनोरहितत्वात् प्रथमपृथिवीनरकगमनयोग्यमेव प्रकर्षतो निर्वर्तयन्ति । एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियास्तु नरकगमनयोग्यं कर्म नैवोपाददते, ते हि नरकगतिवर्जसंसारपरिश्रमणयोग्यमेवावद्यं निर्वर्तयन्ति कायवाग्योगिनः । काययोगिनश्च कषायविशेषापेश्चमप्रकृष्टं च । फलस्य च प्रकर्षापकर्षी अन्तःकरणकषायापेश्चौ । संज्ञिपञ्चेन्द्रियाणामारम्भहननव्यापादितकालभेदेन प्राक् प्रतिपादितौ । "तीत्रमन्दज्ञाताज्ञातमाव-वीर्याधिकरणविशेषेभ्यस्तद्विशेषः" इत्यत्र (अ०६, स०७) सूत्रे । कचित् कायादित्रय-सिक्षधानेऽप्यन्यतमस्यैव व्यापारः । तन्दुलमत्स्यस्य मनोव्यापार एव केवलः । कचिद् वाङ्मनोव्यापारात् प्राणातिपातावद्यम् । यथा—

''वर्ष देव! कुणालायां, दिनानि दश पश्च च। मुसलस्युलधारामि-येथा रात्रो तथा दिवा ॥ १ ॥"-अनु०

-आवइयकवृत्तौ अनादेशस्थाने

अत्रात्यन्तकृराशयाभ्यां श्रमणकाभ्यां लोककदर्यनामसहमानाभ्यां, कष्टतपःसमावर्जितदेवतया तद्वचनाभित्रायानुरोधात् तथा वृष्टं यथा तत्र स्थावरजङ्गरागद्वेषमोहहेतुका वधाः मानां प्राणिनां गन्धोऽपि नासीदिति स एष प्राणातिपातः प्रमत्तयोगलक्षणो भूयः सरागद्वेषमोहप्रवृत्तिकः संक्षेपादवसेयः। रागप्रवृत्तिकस्तावच मदकरिदशनचित्रकचर्ममांसाद्यथों मृगयाक्रीडार्थों वा स्वजीवितिमत्रादिपरिरक्षणाय वा। मायालोभो च रागः, द्वेषजो वैरनिर्यातनादिकः परशुरामसुभूमादेरिव, क्रोधमानी
च द्वेषः। अज्ञानजो याज्ञिकानां पश्चादिविश्वसनेन स्वर्गमिच्छतामवनिपतीनां च दृष्टः। परिरक्षणमात्राभिलाषिमन्द्यादिप्रणीतशास्त्रानुसारिप्रवृत्तीनामप्रक्षापूर्वकारिभिर्यदेकैरुत्काल्यमानानां
तस्करपारदारिकाद्युद्धम्ब(ञ्छ)नश्लिकाभेदक्रकचपाटनच्छेदनादिकः। तथा संसारमोचकानां
धर्मबुद्धचा संसारात् प्राणिनो मोचयतां परोपपातिवृश्चिकाहिगोनसव्यन्तरादीनां च वधात्
किल पुण्यावाप्तिरितिप्रवृत्तीनां, हरिणविहगपश्चमहिषादयश्च भोगिनाग्नप्रभोगार्था इति तद्धनने
नास्ति दोष इत्येवं प्रवृत्तानामशेषमेव मोहविज्ञम्भितमिति।।

सम्प्रति हिंसायाः पर्यायशब्दानाचष्टे सुरिरसंमोहार्थम्, आगमे च सर्वव्यवहारदः र्शनात् । आह च--

" क्रियाकारकभेदेन, पर्यायकथनेन च । वाक्यान्तरेण चैवार्थः, श्रोतृद्वद्विद्वितो मतः ॥ १ ॥ "-अनु० हिंसनं हिंसा द्रव्यभावाभ्यां, द्रव्यतः पङ्गजीवनिकायविषयं प्राणिनां पृथकरणं सकललोकप्रमाणोपाधिविशिष्टं रात्रिंदिवव्यवंच्छिनं रागद्वेषमोहपरिणतिविशिष्टं च । मारणमपि यथाविहितप्राणपरित्याजनम् । अतिपातो विनाजः

मारणमपि यथाविहितप्राणपरित्याजनम् । अतिपातो विनाशः वघपर्यायाः प्राणानामतिपातः, अथवा अतिपातः—पातनं शाटनं प्राणानामति-पातनं प्राणातिपातः। वघः—उपमर्दः प्राणानां वघः प्राणावधः।

देह:-शरीरं देहादन्यो देहान्तरं, संक्रामणं-नयनं प्रापणं देहान्तरे संक्रामणं देहान्तरसंक्रा-मणं साधनं "कृते"ति समासः (१)। पूर्वशरीरकं त्याजितः शरीरान्तरं परिप्राप्यते संसारमावी, न पुनर्यो म्रुक्तिंमाप्स्यतीति । रोपणं जन्मपरिष्रापणं संवर्धनं च, आरोपणं-उत्साद्नं उत्खन्नं विशेषणारोपणं प्रमादपरवत्तया, मारणादिशब्दार्थेष्वपि एतद् विशेषणं द्रष्टव्यम् । प्राणानां व्यपरोपणं प्राणव्यपरोपणम् । इतिशब्द एवंशब्दार्थे । एवमुक्तेन प्रकारेणानधीन्तरं सूत्रन्यस्तिहंसाशब्दार्थान्नार्थान्तरं मारणादिशब्दवाच्यमेकमिदमिति प्रतिपादयति, एक एवार्थः शब्देरेभिः प्रतिपाद्यत इति ॥ ८ ॥

भा॰--अन्नाह-अथानृतं किमिति ?। अत्रोच्यते---

टी०—अन्नाहेत्यादिना सम्बन्धं न्याचिख्यासते—अथानृतं किमिति । अथेति हिंसा-नन्तरं अनृतं निर्दिष्टं प्राक्, तत् किंलक्षणमित्यजानानः प्रश्नयति । आचार्यस्तु तल्लक्षणं वक्तकाम आह्—अन्त्रोच्यत इति । अत्र प्रश्नेऽभिधीयत इति । एतदुक्तं भवति—अभिहितहिंसालक्षणान-न्तरोहिष्टमनृतं किंलक्षणमित्यत्रोच्यते—नानाप्रकारं परपीडापादनसमर्थम्—

अनुतस्य छक्षणम् सूत्रम् —असद्भिधानमनृतम् ॥ ७-९ ॥

टी०-प्रमत्तयोगादित्यतुवर्तते अतो वाक्यार्थः-प्रमत्तयोगादसद्भिधानमनृत-मिति। प्रमत्तो यः कायवाङ्मनोयोगैरसद्भिधानं प्रयुङ्के यत् तदनृतम् । भावसाधनः कर-णसाधनो वाऽभिधानशब्दः । अन्ययम् । ऋतमिति सत्यार्थे । न ऋतमनृतम् । मिथ्याऽनृत-

मिति सुत्रविन्यासो युक्तो लघुत्वादिति चेत् तम । सत्याभासस्य परपी-

सत्रविन्यास डाकारिणो वचसः पापादानहेतुकस्य प्रतिषेधाय कौशिकादिवाक्यस्येवा-विचारः सद्भिधानग्रहणम् । एवंविधे च सत्रविन्यासे पर्यायमात्रमित्युक्तं स्यात्,

न तु लक्षणं मृषावादस्येत्यसद्ग्रहणे तु सर्वभ्रुपपद्यते। अभिधानं-वाग्योगविषयः। भावसाधनपक्षे प्रमत्तस्यामिनिविष्टचेतस आत्मनः कर्तुर्विविष्ठितार्थप्रैतिपादने साधकतममिति। कायेन हस्त-लोचनौष्ठपादाद्यवयविष्ठियामिरलीकाभिः परं वश्चयति, वाचाऽप्यसद् ब्रवीति, मनसाऽप्या-लोचयति—एवं परः प्रतारणीय इति। सच्छब्दः प्रशंसार्थो लोके प्रतीतः सत्पुरुषः सज्जन इत्यादिषु प्रयोगेषु। न सद् असत् अप्रशस्तमाप्तप्रणीतागमनिन्दितं निषिद्धं वा। तच प्रिवि-धमसदित्यादिना भाष्यकारो दर्शयति—

१ 'ब्नवस्थितं ' इति -पाठः । २ ' प्रतिपादिते इति ' ग-पाठः ।

्बसत-स्त्रैविष्यम् भा०—असिद्ति सङ्गावप्रतिषेघोऽधीन्तरं गही च। तम्र सङ्गाव-प्रतिषेघो नाम भूतिनिह्नवः अभूतोङ्गावनं च। तद्यथा—नास्त्यात्मा नास्ति परलोक इत्यादि भूतिनिह्नवः।

टी०—असदित्यस्य शब्दस्यायमर्थः -सतो भावः सद्भावः। सच्च उत्पाद्व्ययश्रौव्यमुक्तं (अ०५, स०२९) तस्य भावस्तदेव न तथा भवतीत्यनेकेन पर्यायस्पेणास्य प्रतिषेधो-निराकरणं यदेतदुत्पद्यतेऽवितष्ठते व्येति च तदेकमेवंविधं नास्तीत्यपहुवते। तत्र सद्भावप्रतिषेधव्याचि-ख्यासयेदमाह-तन्त्र सद्भावप्रतिषेधो नामेति। नामशब्दो वाक्यालङ्कारार्थः। सद्भावप्रतिषेधो द्विविधः-भृतनिहृवः अभूँतोद्भावनं च। भृतस्य-विद्यमानस्य निहृवः-अपलापः। तद्यथा-नास्त्यातमा नास्ति परलोक इति विद्यमानस्यात्मनः कर्तुः शुभाशुभानां कर्मणामनुमव-स्मरणादिकियाधारस्य नास्तित्वं केचिन्मो । वृत्रतिज्ञानते। आत्माभावे च परलोकिनोऽभावात् परलोकाभाव इति सुज्ञानम्। आदिग्रहणाच्छुभाशुभकर्मतदुपभोगदानफलाभावपरिग्रहः। सद्भावप्रतिषेधमेद एव।भूतोद्भावनम्। चशब्दः समुच्चयार्थः। यथाऽवस्थितात्मसद्भावमसंख्ये-यप्रदेशपरिभाणमाश्रयवशात् संकोचविकासधर्मकमरूपरसगन्धस्पर्शमनेकप्रकारिकयमवधूयाः इति स्रोत्यात्मानमभूतमेवात्मतन्त्वं समुद्भावयन्ति स्वरूच्या।

भाव—इयामाकतन्दुलमात्रोऽयमात्मा, अङ्गुष्ठपर्वमात्रोऽयमात्मा, आदित्य-वर्णः, निष्क्रिय इत्येवमाद्यभूतोद्भावनम् ॥

टी०— इयामाकतन्दुलमात्रोऽयमित्यादि । श्यामाकः-कुधान्यविशेषः तस्य तन्दु-लस्तत्त्रमाणः श्यामाकतन्दुलमात्रः । अयमित्यनुभवगम्यः स्वप्रत्यक्ष आत्मा निर्दिश्यते । तथा अक्रुष्ठपर्वमात्र इति । अक्रुष्ठः-पाणेरवयवस्तस्य ले(रे)खावच्छित्र उपरितनो भागः पर्व, तत्

प्रमाणमस्येति अङ्गृष्ठपर्वमात्र आत्मा । इत्यं चाभ्युपामे तस्यात्मनः परिमाणस्य शरीरैकदेशावस्थाने सित शेषदेशानां चेतनाऽभावप्रसङ्गः । तत्रश्च दंशमश्चाविचारः कमिक्षकादितोदने शैक्षच्छेदने च तेषु देशेषु न दुःखवेदना स्पात्। चन्दन्तादिविछेपने च न सुखानुभवः । स्वानुभवसिद्धाश्च सुख्दुः खवेदना इत्यतः प्रमाणविषद्ध एष पन्था प्रहातच्यः । आदित्यवर्ण इति मास्वरह्मपर्दतस्य चाह्मपादित्वादमूर्तत्वात् कृतो भास्वरता ?। कमीत्मप्रदेशानामन्योऽन्यानुगतिलक्षणपरिणामाभ्युपगमे समस्ति ह्मपदिमत्ता चेत् तदसत्, ज्ञानावरणादिपुद्रलानामभासुरत्वात् । तसादयमपि हेयः पक्षः । निष्क्रिय इति । आत्मा सर्वगतस्तस्य च गमनागमनवीक्षणभोजनादिका क्रिया कायवाद्यनः करणजनिता, तदभावाक्षिष्क्रिय इति च्याचक्षते, तदप्यसद् दर्शनम्, आत्मनः सर्वगतत्वे प्रमाणामावात् । उपे-

<sup>9 &#</sup>x27;सद्भुतनिह्नवः 'इति घ्य-पाठः । २ 'अभृतनिह्नवश्च ' इति ग-पाठः । ३ 'शक्नच्छेददेशेषु ' इति क्य-पाठः ।

थात्मनी निष्कियत्वस्य निरासः त्य वाडिभधीयते, सर्वगतात्मनः सर्वत्र सर्वोपलिब्धप्रसङ्गः । अथ यत्रैवोप-भोगोपलब्ध्यधिष्ठानं शरीरमस्ति तत्रैवोपलिब्धस्तद्भावान्नान्यत्र चेत् तद-युक्तम्, अन्यत्रापि शरीरकाणां संम्भवात् । निजधमीधर्मोत्पादितं यच्छ-रीरकं तत्रेति चेत् तदसत्, निब्क्रियत्वात् । आत्मनस्तावेव धर्माधर्मो कथं

निजाविति निष्क्रियस्य संसारमुक्तिप्रहाणप्राप्तप्रपायानुष्ठानाभावादसमीकीन एव निष्क्रिय-त्वपक्षः । आदिग्रहणात् क्षणविनश्चरविज्ञानमात्रतोद्धावनं स्क्रन्थमात्रतोद्धावनमवक्तव्यतो-द्धावनं वा सर्वमनृतमिति । असत एव द्वितीयभेदन्याख्यानायाह—

भा०—अर्थान्तरं यो गां ब्रवीत्यश्वं अश्वं च गौरिति । गहेंति हिंसापार-ध्यपैशुन्यादियुक्तं बचः सत्यमपि गहितमेव भवतीति ॥ ९ ॥

टी०-अर्थान्तरमित्यादि। अर्थादन्योऽर्थः अर्थान्तरम्। तद् दर्शयति—यो गां ब्रवीत्यश्वमित अन्वं च गौरिति। य इति प्रमत्तस्य कर्तु निर्देशः। गोशब्दः सङ्केतवशात् सास्नादिमतिपिण्डे लोकेन व्यवहारार्थं प्रयुज्यत इति रूढम्। अश्वशब्दोऽप्येकशकाद्यवयवसिनवेशिवेशेषे प्रसिद्धः। वक्ता तु वैपरीत्येन मौद्ध्यात् प्रयोगं करोत्यश्वशब्दं गवि प्रयुक्के, शाख्याद् ना, गोशब्दं चाश्व
हति, एवम्, अचौरं चौर इत्यादि।। असत एव तृतीयभेदो गर्हा। तद्विवरणायाह—गर्हेति हिंसेत्यादि। गर्हणं गर्हो कुत्सा शास्त्रप्रतिपद्धवागनुष्ठानं गर्हितं कुत्सितमितियावत्। युक्तशब्दः
प्रत्येकमिमम्बध्यते। हिंसायुक्तं चचः सज्यार्थप्रतिपत्तिकायप्यलीकमेव। यतो हिंसानिष्टतेत्र हिंसा—अभिहितलक्षणा येन वचसोच्यमानेन प्राणिनां परितापावद्रावणे भवतस्तद्धिसायुक्तं
वचः सत्यमप्यागमे कुत्सितत्वादनृतमेव भवति। यतः प्राणिपीडापरिरक्षणार्थं मृषावादादिनिष्टित्तिरिति। तथा पारुष्ययुक्तं परुषो—निष्ठरस्तद्भावः पारुष्यं—निष्ठरवचनाभिव्यक्षयमन्तगताश्चमभावपिश्चनं तदिप परपीडोत्पादहेतुत्वात् सत्यमपि गर्हितम्। तथा पैशुन्ययुक्तम्।
मर्मसु तुदन् परान् पिश्चन उच्यते, तद्भावः पेशुन्यम्। येन येन वचसोचार्यमाणेन परस्य
प्रीतिर्विहन्यते तत् सर्व पेशुन्ययुक्तमिति। आदिशब्दाच्छलश्वरदम्भकक्किवकारोष्टिसिकाकदुकसन्दिन्धहितामिताप्रशस्तविकथाश्रितप्रवचनविरुद्धसावद्यप्रहणमिति। आगमश्च—

"जा य सचा अवत्तव्वा, सचामोसा य जा मुसा। जा य बुद्धेहिं णाइण्णा, ण तं भासिज्ज पण्णवं॥ १॥ "—अनु०

—दशवैकालिके (अ०७, उ०२)

९ 'भाषात् ' इति छ-पाठः । २ '०तमनृतमेव' इति भ्र-पाठः ।

३ छाया---

या च सत्या अवक्तव्या सत्यामृषा च या मृषा । या च सुद्धैः अमाचीर्णा नैना भाषेत प्रकाशन् ॥ १ ॥

#### वाचकेनाप्युक्तम्--

" यद् रागदोषवद् वाक्यं, तत्त्वादन्यत्र वर्तते । सावद्यं वाऽपि यत् सत्यं, तत् सर्वमनृतं विदुः ॥ १ ॥ "

#### तथा परेणाप्युक्तम्-

" अनृतमसद्धचनं स्या—चतुर्विधमसच जिनवरैर्दृष्टम् । सद्भुतप्रतिषेघो-ऽसद्भृतोद्घावनं च तथा ॥ १ ॥ "-आर्या

नास्ति घटः, शशशृङ्गमस्तीति, गर्हितवचनं न्य(द्य)सत् सतोऽपि वा वचनमन्यथा यत् स्यात्, गर्हितम्रप्यातादि, इतरच गौरश्व इति वचनं, तस्मात् प्रमत्तयोगादसदिभिधानमनृतिमिति न्यवस्थितम् । तच संक्षेपतश्रतःस्थानसंगृहीतं सर्वद्रन्यविषयमंन्यूनम् । द्रन्याणि च लोकालोकाविष्ठस्नानि, कालो रात्रिंदिवलक्षणः, भावतो रागद्वेषमोहपरिणत आत्मा । अनेनैतदिप प्रतिक्षिप्तमवसेयम्—

संभिन्नप्रहाप- " न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति, न स्त्रीषु राजन् ! न विवाहकाले । तानिरासः प्राणात्यये सर्वधनापहारे, पश्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ १ ॥ "-उपजातिः

इति । अपरे तु मोहादयुक्तं मृपावादलक्षणं ब्रुवते । अन्यथासंज्ञिनो वाक्यमथीभित्रे मृपावचः । यद्वचनं यम् अर्वाति तस्मिननयथासंज्ञीभवति चौरमचौरमिति, यं वाऽधिहृत्य ब्र-वीति स तस्य वाक्यस्यार्थाभिज्ञो यदि भवति ततस्तद्वाक्यं मृपावादः, अर्थाभिज्ञथाभिज्ञातुं समर्थो यश्व उत्यन्नभावः उत्पन्ने श्रोत्रविज्ञाने, वाक्यार्थश्च मनोविज्ञानविषयो न श्रोत्रविषयश्च, अभिज्ञातुं समर्थे श्रोतरीत्येतदभ्युपेतं भवति। वाक्यार्थानभिज्ञे तु संभिन्नः प्रठापः स्यान्न मृषावाद इति, तदेतदयुक्तं, प्रमत्तमापितत्वात् । अर्थाभिज्ञोऽनिभिज्ञो वा भवतु श्रोता, किं तेन बाह्येन वस्तुतो निमित्तमात्रतयोपयुज्यमानेन १ स्वाश्वयोऽत्रापराध्यति । सर्वथाऽपि प्रमत्तो यः कायवाङ्मनो-योगैरसदिभिधत्ते तदनृतम्, आञ्चयस्याविश्चद्धत्वात् । संभिन्नप्रठायश्च परिभाषान्तरमात्मरुख्या व्यवस्थापितमनृतवचनात् परमार्थतो न भिवत एव वाचक्रमुख्यप्रणीतान्त्वलक्षणात् इति ॥९॥

### भा०-अत्राह-अथ स्तेयं किमिति १। अत्रोच्यते-

टी॰—अन्नाहेत्यादि सम्बन्धं वक्ति । पूर्वसूत्रक्रमोपन्यसाहिताद्यवध्यतस्यानन्तरं स्तेयलक्षणं प्रश्नयति—अथ स्तेयं किमिति । लक्षणविषयप्रश्ने यल्लक्षणं प्रच्छचते कोद्दगिति । आचार्यस्तु अन्त्रोच्यत इत्याद्द । अत्र प्रश्ने स्तेयलक्षणग्रुच्यते—

१ 'भावदोष ० ' इति ग-पाठः । २ 'मद्भूतं ' इति - छ-पाठः । ३ 'स्वाशयो ' इति - छ-पाठः ।

### स्तेयस्थणम् सूत्रम् अदत्तादानं स्तेयम् ॥ ७-१०॥

टी० -- प्रमत्तयोगादित्यनुवर्तते । दीयते स दत्तम् । कर्मणि निष्ठा । कर्म च कर्तुरीप्सिततमं चेतनाचेतनं वस्तु, ममेत्येवं परिगृहीतं पश्चिभिदेवेन्द्रादिभिः कस्मैचिद् दीयते यत् तद्
दत्तमुच्यते । यत् तु तः परिगृहीतमेव न दत्तं तस्यादानं -- ग्रहणं धारणं च स्वेच्छया हठेन
समक्षमेव चौर्यण वा (तत् स्तेय) मुच्यते, देवेन्द्रादिभिः परिग्रहीतृभिदीयमानमपि किश्चिद्
मगवता नानुज्ञातमागमे शय्याहारोपधिष्वनेषणीयादि तद्पि स्तेयमेव।। ननु चैवंविधमेव सुत्रं

कार्यम्—शास्त्रेणादत्तस्यादानं स्तेयमिति। सत्यम्, एवं संगृह्यते सकलं स्वपाठ-विचारः लक्षणं तथापि लाघविकाशय आचार्यः सूत्रवन्यमेवं न चकारेति। अनेन च लक्षणेन खरकुटीसम्बन्धिमानुपकेशादेभीवत उज्झितस्य सति प्रयोजने ग्रहणमवकरादिस्थानो ज्झितचीवरादेवी न स्तेयमिति।

भा०—स्तेयबुद्धचा परैरद्त्तस्य परिगृहीतस्य वा तृणादेर्द्रव्यजातस्यादानं स्तेयम् ॥ १० ॥

टी०—स्तेयबुद्धचेन्यादि माण्यम् । स्तेनस्य भावः स्तेयं, हरामीत्यादातुः परिणामः स्तेयबुद्धः । सा च प्रमत्तस्यं कायवाङ्मनोयोगत्रयानुसारिणी, बुद्धिक्वीनमिति, तया स्तेय-बुद्ध्या कपायादिप्रमादकछिपितिया करणभूत्रया कर्तुः परिणन्तुराददानस्य स्तेयमिति । आदानं च द्रव्यभावाभ्यामात्मनो यथासम्भनमायोज्यम् । स्तेयबुद्धिग्रहणात् तु कर्मादानं न स्तेयमिति । ज्ञानावरणादिकर्मणो हि यद्यप्यदत्तस्य ग्रहणमात्रं तथापि न तत्र स्तेयबुद्धिविन्धु-रित्त । सत्स्विप प्रमादादिवन्धहेतुषु स्तेयबुद्ध्या त्वादित्समानस्य स्तेयम् । एतदेव स्पुटतर-माचष्टे माण्यकारः—परेरदत्तस्यत्यादिना । परेः परिगृहीतस्य दानप्रवृत्तिरदानं वा सम्भवित नापरिगृहीतस्य, अतस्तेरदत्तस्यादानं स्तेयं, न तु ज्ञानावरणादिकर्मणः कश्चित् परिगृहीताऽस्ति यो दास्यति न वेति । यदा च परेः परिगृहीतिभः परिगृहीतस्यादत्तस्यादानं स्तेयं तदा नास्ति कर्मणि प्रसङ्गः । अपिच—प्रायोग्यमनुज्ञातं दक्षिणार्धदेवन्द्रेण प्रथमतीर्थन्करस्य तीर्थ एव भगवतः सुरासुरितरोमालाक्कुयुमरजोगिञ्जतत्वरणस्य नाभ्यस्य । कियतः पुनरस्यादेयस्य स्वीकरणं स्तेयमित्याह—तृणादेर्द्वच्यजातस्यति । तृणमादिर्यस्य द्रव्यजातस्य तत् तृणादि। तृणग्रहणं निःसारताप्रतिपादनार्थं अल्पताप्रतिपादनार्थं च । तृणेन निःसारेणाल्पनेकनाप्यपहृतेनात्यन्तमैहिको दोषो न सम्भाव्यते, ताद्यस्याप्यदत्तस्यादानं स्तेयं भवति, किम्रुत मरकतपन्नरागदिरिति । अत्र च परिगृहीतापरिगृहीतस्येति केचित् भाष्यमधी

१ दर्शांचकास्त्रिके--- " जंपि वर्थं च पायं वा अकिपअं न इच्छिजा "। २ 'स्पष्टतरं ' इति ख-पाठः ।

यते, तदयुक्तम् । न ह्यपरिगृहीतस्य शास्त्रेणातुङ्गातस्य ग्रहणं स्तेयमिष्यते, तस्मादपरिगृहीतस्येति प्रमादपाठः । तथा तस्यैव भाष्यकृतः शौचमक-रणे प्रन्थः—'' अदत्तादानं नाम परैः परिगृहीतस्य तृणादेरप्यनिस्टष्टस्य ग्रहणं स्तेयम् ।

परैरनतिस्रष्टं यद्, यच शास्त्रेविंगहितम् । तत् सर्वं न ग्रहीतव्यं, दन्तविस्फाटनाद्यपि ॥ १॥"-अनु०

न प्रकरणकारेणात्रापरिगृहीतस्येत्युक्तम् । आदिग्रहणादनेकविधसारासारचेतनमिश्र-द्रव्यजातपरिग्रहः । जातशब्दः प्रकारवचनः । द्रव्यजातं-द्रव्यप्रकारः । गुणपर्याययो-र्द्रेच्यपरिणामविश्रेषादेव न भेदेनोपादानमिति ॥ ननु चैवंविधे भाष्यार्थे परेः परिगृही तस्यादत्तस्य स्तेयबुद्धचा ग्रहणमदत्तादानमिति । अनेपणीयादे ग्रेहणप्रसङ्गः । येन परिगृ-हीतमनेषणीयादि स ददात्येव । ततस्तद्वहणे कथं स्तेयमिति ? उच्यते सत्यम् । गृहिणा दीयते, शास्त्रेण तु प्रतिविध्यते । गरीयांश्व शास्त्रप्रतिवेधः । भवतु नाम शास्त्रप्रतिवेधः तच्छास्रं कथं परशब्दवाच्यम् ?। परो ह्यात्मा चेतनालक्षण इति ?। उच्यते-शास्त्रमपि ज्ञान-मात्मनः परिणामविशेषः । स परिणामिन्यात्मनि अभेदेन वर्तमानः परशब्दवाच्योऽन्यक्षेण प्रहतघातिकर्मणो भगवत उपदेशादुपजातभावश्चतपरिणामा गणधरप्रत्येकबुद्धस्थविराः प्रतिषेध-यन्त्यनेषणीयादि, वर्णपद्वाक्यगशिद्रव्यश्चनम्रुपचारात् शास्त्रमुच्यते पुस्तकादिलिखितम् , अतः सर्वमदत्तादानं स्त्रेण समग्राहीति । तचतुर्घा अधीतमागमे -- द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावभेदात । द्रव्यतो ग्रहणधारणीयेष्वित्युक्तं, क्षेत्रतस्त्रेलोक्यव्यवच्छित्रानि तान्येव द्रव्याणि, कालमावौ तु पूर्ववद् भावनीयौ ग्रहणधारणीयेष्विति । आदानं गृह्यमाणधार्यमाणद्रव्यविषयत्वाद् द्रव्यैक-देशकृति, न तु समस्तद्रव्यविषयम् । ब्रह्मधारणे तु साक्षात् पुद्रलद्रव्यस्यैव शरीराणां च, जीवानां पुद्गलद्रव्यद्वारेणैव ते प्रहणधारणे, न पुनः साक्षात्।। ननु चैवं परकीयभूमिखण्डापहारे धर्माधर्माकाशकालानामपि तद्वच्छिन्नानामपहारः । तत्रश्चेतद्पि सकलद्रव्यविषयमेव स्यात्, न द्रव्येकदेशवृत्तीति । उच्यते-इस्तादिना करणेन यद् द्रव्यं पूर्वकाधारप्रदेशात् प्रदेशान्तरं प्रापयितुं शक्यते तद् प्रहणधारणीयशब्दाभ्यामार्षे विवक्षितं, तेचैवंविधं ग्रहणं धारणं चाकाशादिषु न सम्भवति । तस्माद् द्रव्यैकदेश इत्येवा-दानं न्याय्यम् ॥ अपरे तु मोहाद्भिद्धते "-यद्यपि ब्राह्मणो हटेन परकीयमादत्ते छलेन वा तथापि तस्य नादत्तादानम्, यतः सर्विमिदं ब्राह्मणेभ्यो दत्तं, ब्राह्मणानां तु दौर्बल्याद् वृषलाः परिभुज्जते, तसादपहरन् ब्राह्मणः स्वमादत्ते"। "स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति (च)''(मनुस्पृतौ अ०१, श्लो० १०१) इति सर्वमिदमसम्बद्धत्वात् प्रलापमात्रं श्लोत्रिय-

१ 'परिणमति आत्मिन 'इति इन्पाठः।। २ 'माहारः ' इति इन्पाठः।

प्रायदुर्विदग्धजनप्रहत एष पन्था उपेक्षणीयः, सप्रत्यवायत्वादिति। सर्वे चेदं रागद्वेषमोहमूलम् । उक्तं मोहजं, रागजं तु यस्य येनार्थित्वं स तस्यापहारमाचरति लाभसत्कारयशःसमावर्जनार्थं वा, द्वेषजं वैरप्रतियातनार्थमिति ॥ १० ॥

#### भा०-अत्राह-अथाब्रह्म किमिति १। अत्रोच्यते-

टी॰—अन्नाहेत्यादिना सम्बन्धं प्रतिपादयति । अत्रेति व्याख्याते हिंसादित्रयलक्षणे पर आह—अथानस्य किमिति ? । अथेत्यानन्तर्यसूचकः । ब्रह्मणोऽन्यद् अब्रह्म । तत् किलक्षणमिति प्रश्ने सत्याह—

## अब्रह्मस्थानम् सूत्रम्—मैथुनमब्रह्म ॥ ७-११ ॥

टी॰-मिधुनं द्वयमुच्यते । तत् कदाचित् द्वयमपि सचेतनं, कदाचिद्कं सचेतनं एकमचेतनम् । तत्राद्यं पुरुषवेदोदयात् पुमानुदितस्त्रीवेदया दिव्यमानुपतिर्थकस्त्रियां सह संयु-ज्यते । अथवा पुरुषेण नपुंसकेन फलादिविवरेण स्वहस्तादिना वा । एवं योषिचेतनं कन्दा-दिमिरन्यहस्तादिभिरपीति । पश्चिमविकल्पे त्दितवेदः पुमान् अचेतनाभिर्दिव्यमानुपतिर्यक्-स्त्रीप्रतिमाभिर्लेप्यकाष्टोपलपुरतचित्रकमीदिरूपाभिः सह संपृच्यते। अन्यैश्वाचित्तस्रोतोभिर्मृत-श्रीरकेण वा। तथा योषिद् अवेतनपुरुषप्रतिकृतिवर्तिना लिङ्गेन काष्ठ्यलाकादिना वा युज्यते बहुप्रकारेण कृत्रिमोपकरणेने विडम्बयत्यात्मानम्, एवं सर्वत्र मिथुनसम्भवः । तयोभीवो मैयुनं अविकृतत्वाद् युवादेराकृतिगणत्वादण्। अथवा मिथुनस्येदं कर्म, "तस्येदं " (पा॰ अ॰ ४, पा॰ ३, सू॰ १२०) इति अण्। अचेतनमपि हि वस्तु प्रतिमादि विवक्षि-तत्कर्भयोग्यतया परिणममाणमनुग्राहकं तथा भवतीति समीचीनमेवेदं तयोभीवो मैथून-मिति । आगमस्तु द्रन्य-क्षेत्र-काल-भावभेदाचतुर्घा । मैथुनं द्रन्यतो रूपेयु वा रूपसहग-तेषु वा द्रव्येषु, रूपमचेतनं पुद्रलद्रव्यमात्रं प्रतिमादि, न तु वर्णमात्रमेव, रूपसहगतेषु वा द्रव्येष्विति रूपं तदेव पुद्गलद्रव्यं तादशा रूपेग सह संभूय गतानि यानि जीवद्रव्याणि, गतानीत्र्यन्यानुवेधिना परिणामेन परिणतानि चेतनाभाक्ति शरीराणीत्यर्थः । तद्विषयं मैथुनं द्रव्यतः, क्षेत्रतोऽनन्तरवत् । भावो हि रागद्वेषपरिणाम आत्मन इत्यतः प्रमत्तयोगादिति अत्रानुवर्तमानमपि नीपयुज्यते, यत्राप्रमत्तस्य सतस्तयाभावे सति कर्मबन्धाभावस्तत्र प्रमत्तयो-

प्रमत्तयोगा-दित्यस्य नोपयोगे हेतः गग्रहणमर्थवद् भवति-प्रमत्तस्य कर्मवन्धो नाप्रमत्तस्येति, प्राणातिपात-वत्, इह पुना रागद्वेषान्त्रयाविच्छेदात् सर्वास्वत्रस्थासु मैथुनासेविनः कर्म-बन्ध इति । आह च— ( बृहत्करूपे )

९ 'पुस्तकचित्र' इति छ-पाठः । २ 'त्यन्योऽनुवेधिना ' इति छ-पाठः ।

े " कामं सब्वपदेसुवि, उस्सम्मवनातधम्मता जुत्ता । मोत्तुं मेहुणभावं, ण विणा सो रागदोसेहिं ॥ १ ॥ "-आर्या

अतथानर्थकमेव प्रमत्तप्रहणमत्रेति । मण्ड्रकण्छुत्या चाधिकारानुवृत्तिः । असंख्येयलोकाकाशप्रदेशपरिमाणवृहस्वादातमा ब्रह्मा । स च मथुनानुस्मृतिसंस्कारस्पृहेन्द्रियालोकवृष्यरसिवपयिवकथासत्कृतिसंसक्तसेवाभेदाद् दशविधाद् अब्रह्मणो निवृत्तथरन् ब्रह्म-ब्रह्मध्वनित्राच्यः आत्मैव चरणं चर्यम् आत्मनो ब्रह्मणः सेवनमात्मनि आमरणं न बहिर्धुखचित्तवृतिता क्ष्यादिविषया, अतो मनोवाकायैः कृतकारितानुमतियुक्तैः परिहारोऽक्रनाविषयः सर्वथा
ब्रह्मचर्भमात्मन्येव वृत्तेः, संवृतेन्द्रियद्वारत्वात् । तद्विपरीतमब्रह्म । तच्च तीव्ररागानुकन्धिना
सङ्कृत्येन चोदितः कायव्यापारो दशनकोटिकृतालिक्रनकरजघद्दनालक्षणस्तत्कालरमणीयकलंगलपश्चानेकविधो वाग्व्यापारो विपरीतदर्शनाहितात्मकतिपयप्रेमलेशात् स्वकत्यनासमारोपितमनोज्ञकानुपजातातुलविषयतर्पपरिमुपितशेमुपीकान् पुंसः कशयत्यतितराम् । तथाचानुक्लत्वाद् दुस्त्यजमपीदमशुचित्वादिभावनाजालसंस्पर्शनाद् विवेकिनो जहत्यवधीरितमकरध्वजप्रसराः । तदेतदब्रह्म यथोक्तलक्षणं भाष्येण प्रकाशयन्त्राह—

भा०—स्त्रीपुंसयोमिथुनभावः मिथुनकर्म वा मिथुनं तद्व्रसा ॥ ११ ॥
टी०—स्त्रीपुंसयोरित्यादि । स्त्री च पुमांथ स्त्रीपुंसौ । "अचतुरा"दि (पा० अ० ५, पा० ४, सू० ७७) सूत्रलक्षितः स्त्रीपुंसग्रब्दः । तयोः स्त्रीपुंसयोर्ड्युततीब्रदेहपरिणामयोमिथुनता-मिथुनमाविश्वत्यादितवेदयोयों मिथुनभावः कृत्तद्वितसमासानां चाभिधानलक्षणत्वात् प्रतिविशिष्टमेथुनकर्मसंप्रत्ययो न पुनः प्रयोजनवशादासम्प्रदेशस्थितस्त्रीपुंसमिथुनमात्रं मिथुनभावो मिथुनकर्म वाऽभिषीयते । तत्रश्च स्त्रीप्रवित्योधैत्याभिवन्दन्तादिकमेण्यमसङ्गो मिथुनभावस्य । तद् अब्रह्मत्यनेन तच्छब्देन स्त्रीपुंसादिलक्षणो मिथुनमावो मिथुनकर्म वा सर्वमेतन्मथुनमब्रह्मति निगमनद्वारेण परामृश्यते । स्त्रीपुंसग्रहणं प्रधानत्वात् पूर्वोक्तसकलविकल्पप्रतिपादनार्थम् । प्रधानं च स्त्रीपुंसयोर्मिथुनमावः, पृथगनाचरितास्तु शेषविकल्पाः । ते च स्त्रीपुंसग्रहणेन सर्वेऽपि स्विताः । तदेतदब्रह्म संक्षेपतो रागद्वेषमोहम्-स्मित्रत्राणार्थमासेवते द्वेषाद् वैरनिर्यातनार्थमोद्दात् स्वसादिपरिभोगाद्यनुष्ठानमविच्छिक्षविषयिपपासाः समाचरन्ति । साधवस्तु विवेक-स्लाद्वपशानतरागादिरजसः सर्वोत्मना परिवर्जयन्तिति ॥ ११ ॥

१ छाया---

कामं सर्वपदेष्वपि उत्सर्गापवादधर्मता युक्ता। मुक्तवा मैयुनभावं न विना स रागद्वेषौ ॥

२ 'वोदितः 'इति ज्ञ-पाठः । ३ 'लात्रतापश्च' इति ज्ञ-पाठः । ४ 'स्तूत 'इति ज्ञ-पाठः । ५ 'संप्र-स्ययोर्ने पुनः ' इति ज्ञ-पाठः । ६ 'च ' इति श्व-पाठः ।

भा०--अत्राह-अथ परिग्रहः क इति १। अन्रोच्यते---

टी०—अन्नाहेत्यादिना सम्बन्धकथनम् । अवधृतहिंसादिलक्षणचतुष्ट्योऽपरलक्षणामिधानप्रस्तावे प्रश्नयति—अथ परिग्रहः क इति ?। अथ-अन्नह्यानन्तरं परिग्रह उपदिष्टः,
स किलक्षणविषयः ? प्रश्ने आचार्य आह—अन्नोच्यते—अत्र—लक्षणप्रश्नेऽभिधीयते । बाह्याध्यात्मिकोपिधिविशेषसंरक्षणक्षयार्जनसङ्गपर्येषणा या सैव हि शब्दान्तरनिर्दिष्टा—

## परिषदत्त्रक्षणम् सूत्रम्-मूर्च्छा परिग्रहः ॥ ७-१२ ॥

टी०—अत्र प्रमत्तयोगादित्यनुवर्तते। मूच्छेंति। "मूच्छी मोहसमुच्छाययोः"(पा० घा० २१२) मूच्छर्घतेऽनया आत्मेति मूच्छी—लोभपरिणतिः तया आत्मा मोहमुपनीयते—विवेकात् प्रच्याच्यते, प्रच्युतविवेकश्च प्रतिविशिष्टलोभकषायोपरागादसमञ्जसप्रवृत्तिप्रवणोऽयमात्मा कार्य-मकार्य वा न किश्चिचेतयते, समुपगृदमूहिस्तृष्णापिशाचिकावशीकृतवेतोवृत्तिश्चेष्टतेऽन्ध्रवृधि-स्वदनालोचितगुणदोषः। समुच्छायो वा मूच्छी, समुच्छीयते—प्रतिक्षणमुपचीयतेऽयमात्मा लोभोपरागवलानुरिक्ततो हिंसादिद्योषः। अतः सकलदोषाप्रणीलीमः। तथाच छुट्धो हिंसादिषु निरारेकं प्रवर्तते। तनयः पितरमपि हिनस्ति, भ्रात्रं सहजः, पिताऽऽत्मजं, एवं जामिजननीपत्न्या-

द्योऽपि वाच्याः। गृहीतोत्कोचश्च क्र्रमाक्षित्वदायी बह्रनृतं भाषते, बल-होमस्य साम्रा-ज्यम् राजादियोषितमप्यभिगच्छति।सर्वथा न कश्चन भावो बहिरन्तर्वा समास-

भो द्रवर्ती वा मनोहरदर्शनः प्रतिकूलो वा यमयं विज्ञह्याद् भावेन, प्रचुरतरानिष्टमम्पादने लघू-नि चोपनीयते दुश्वरितानि लोभभ्रजङ्गेन । अनेन पथिकृतः परमगौरवायतनऽपि विषयपरिगाँ-धर्येन परिस्वलतीति मुर्च्छो लोभ इति । स चापि सर्वैः प्रकारैः । सा च मुर्च्छो लोभलक्षणा

अभ्यन्तरबहिर्विषयालम्बना । तत्राभ्यन्तरो विषयः चतुर्दशविधः,

बाह्याभ्यन्तरा मुच्छाविषयाः भय-शोक-जुगुप्सा-वेदाख्यः । बहिरपि वास्तुक्षेत्रधनधान्यशय्यासन-

यानकुप्यद्वित्रिचतुःपाद्धाण्डास्य इति । एतावान् विषयो मूर्च्छायाश्रेतःपरिणामस्पायाः । एते रागादयः परिग्रहहेतुत्वात् मूर्च्छां, वास्त्वादयश्च ममैवेत्येवमञ्जानाद् विषयीकृताः काछुण्यवताऽऽत्मनोऽनेकविधजन्मग्रन्थिस्थिरीकरणायापर्यालोचितपूर्वीपरभावेन परिग्रहोऽभिधीयते। परिगृद्धत इति परिग्रहः, लोभानुरक्तचित्तवृत्त्या स्वीक्रियत इतियावत् । परिमाणविशेषो

१ 'लोभपराग ' इति ख-पाठः । २ 'तथा अवछुन्धो ' इति ख-पाठः । ३ 'क्षणमपि चोरगति ' इति ग-पाठः । ४ 'गर्धेन ' इति ख-पाठः । ५ 'वत् क्षात्मना 'इति ख-पाठः ।

मुर्च्छो, सैव च परिग्रहसद्भावपरिणामादात्मनो हिंसादिवत् प्रमत्तयोगानुष्ट्रतिसामध्यीत् संक्षेपतो रागद्वेषमोहमूला मृच्छी । तद्विरहितस्याप्रमत्तकायवाद्यानोच्यापारस्य तु संयमोपका-रिषूपिश्चय्याद्दारशरीरेष्वागमानुज्ञातेषु न समस्ति मूर्च्छा । यथोक्तम्---

" 'जेपि वत्थं व पायं वा, कंबलं पायपुंछणम् । तंपि संजमलज्जहा. धारंति परिहरंति य (अ) ॥ १ ॥ "

—**दशवै**कालिके (अ०६, स०१८)

न च योग्योपकरणकलापादते साध्यार्थसिद्धिरस्ति । येऽपि मृदाः पात्रवस्तादि आगमोक्तं मुक्तिसाधनमुपकरणमहिंसाव्रतपरिपालनप्रत्यलं न परिगृह्णते तैरपि जधन्यतः शरीराहारशि-ष्यादिपरिग्रहोऽवञ्यंतया कार्य एवेति न परमनालोच्येवोपालब्धुमर्हन्तीति । अल्पबहुत्ववि-शेष इति चेदित्यप्यसत् । दरिद्रस्य द्रविणमल्पं महर्द्धिकस्य प्रभूतमिति न दुर्गतो अपरिष्रह इत्युच्यते । तस्मात् मूच्छीलक्षण एव परिष्रहः, नेतर इत्यवश्यंतया प्रतिपत्तव्यमवश्चेनापीति ॥

प्रकृतमुच्यते । मुच्छीलक्षितपरिग्रहनिर्दिक्षया भाष्यकृदाह-

भा०—चेतनावत्स्वचेतनेषु बाह्याभ्यन्तरेषु द्रव्येषु मृच्छी परिग्रहः ॥ दी०—चेतनावित्स्वत्यादि । चेतना—चेतन्यं-ज्ञानदर्शनोपयोगः स येषु विद्यते ते चेतनावन्तस्तेषु चेतनावत्सु-एकद्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रियेषु अचेतनेषु च-प्रायो वास्त्वादिषु बाह्याभ्यन्तरभेदभाक्ष रागादिषु आत्मपरिणामेषु मुच्छी, द्रव्येषु इति विषयनिर्देशाँत कचित पुद्रलद्रव्यमेव शुद्धं कचिदात्मप्रदेशसंयुक्तमिति । द्रव्यप्रहणाचतुर्विधपरिप्रहं सूचयति— क्षेत्रतो ग्रामनगराद्यवच्छिन[ता]द्रव्यस्य, कालतो रात्रिदिवव्यवच्छिनता, भावत इति प्रतिवि-शिष्टवस्तूपलम्मे महार्थे सति अतिशयवती मुच्छी प्रजायते मध्ये मध्या जधन्ये जघन्या इति ॥ मुर्च्छायाश्रासंमोहार्थमिरुछादीन पर्यायानांचष्टे भाष्यकारः

मूर्च्छायाः पर्यायाः सा०—इच्छा प्रार्थना कामोऽभिलाषः काङ्क्षा गार्ध्ये मूर्च्छे-त्यनर्थान्तरम्॥ १२॥

टी॰-इच्छा-शतधनः सहस्रमिच्छति सहस्रधनो लक्षमिच्छतीत्यादि परम्परया सकलेन त्रैलोक्येनापि न धायति । प्रकर्षेणार्थना प्रार्थना, तिम्राह्तवात् विद्यमानिकञ्चनमा-त्रोऽपि परमेव याचते तृष्णया वशीकृतः । कमनं कामः, यथाप्रधानद्रव्यकामिता, यदु यबु गुणवद् द्रव्यं तत् तदनुरुध्यत इतियावत् । अभिलाषस्तु मानस एव व्यापारः, परर्द्धि-द्र्शनादाक्षिप्तिचित्तं वृत्तिर्मनसाऽभिलपति एवं ममापि यदि भवेयुः सम्पद इति । काङ्क्षणं

१ छाया-

यदिप वहां वा पात्रं वा कम्बलं पादप्रोञ्छनम् । तदपि संयमलजार्थं धारयन्ति परिभुजते च ॥

१ ' बुगंतिपरि ' इति ख-पाठः । ३ ' निर्देशः ' इति ख-पाठः । ४ ' चेतोषृत्ति ' इति ख-पाठः ।

काक्क्षा अर्जनमतिपरिणामाविच्छेदः। गृध्यतीति गांध्यम् । पचाद्यच् । गर्धो गृद्ध इत्ये-कोऽर्थः। यथाऽऽमिषार्थी गृद्धो दूरत एवालोक्य चक्षुषा संपतित एवं लोभकषायनिष्ठो यानि यानि द्रव्योत्पत्तिधामानि तेषु सम्पत्य किञ्चिदासादयति । अतो गृद्धस्य भावः कर्म वा गार्ध्यम्। मूच्छी प्राय् व्याख्यातेव। अर्थादन्योऽर्थोऽर्थान्तरम्, न अर्थान्तरं अनर्थान्तरम्। सर्व एवायमेवमनर्थकारको लोभकषायकलिविज्नमते, न कश्चिद् भेद इति ॥ १२ ॥

भा०-अत्राह-गृह्णीमस्तावद् व्रतानि। अथ व्रती क इति १। अत्रोच्यते-

टी॰—अन्नाहेत्यादिना सम्बन्धमुपपादयति । अत्र-अहिंसादिलक्षणपरिसमाम्यवसरे पर आह-गृह्धीमस्तावदित्यादि । गृह्धीम इत्यवगच्छामः । इह हिंसादिविरतयो व्रतानीति । तावच्छब्दः क्रमावद्योतनार्थः । क्रमश्रायम् प्राग् व्रतपरिज्ञानं, पश्चात् तत्सम्बन्धमा-त्रादेव किं व्रतित्वम् । अथ(च) प्रतिविशिष्टसम्बन्धाद् व्रतित्वमिति सन्दिहानस्य प्रश्नः ॥ ननु च यस्योक्तलक्षणानि व्रतानि सन्ति स व्रती, किमास्पदः सन्देहः १ उच्यते - विशिष्ट एव सम्बन्धे व्रतित्वम् । नात्र मत्वर्थीयः सम्बन्धसामान्यमात्रविवक्षायाम् । किं तर्हि १, [किं]विशिष्टस्य सम्बन्धनो व्रतामिसम्बन्धाद् व्रतित्वम् । तथाचाह—

" र्भूमनिन्दाप्रशंसासु, नित्ययोगेऽतिशायने । संसर्गेऽस्तिविवक्षायां, भवन्ति मतुबादयः ॥ १ ॥ "

इति प्रशंसायामिनिः प्रत्ययो भूमार्थेऽतिशायने वा। तत्र प्रशंसार्थे मिध्यादर्शननिदानमायाशल्यादिरहितत्वात् प्रशस्तस्य सम्बन्धिनो व्रतामिसम्बन्धाद् व्रतित्वम् ,
व्रतविनोः अतिशायनार्थेऽपि अयमेव मिध्यादर्शनाद्यपगमात् प्रकृष्टस्य सम्बन्धिनो
व्रतामिसम्बन्धाद् व्रतित्वम् , भूमार्थेऽपि पूर्वोक्तमावनामिः स्थिरीकृत
वेतसोऽपायावद्यदर्शिनो विचक्षणस्य सर्वसंसारिक्रियाकलापदुःखबुद्धचा निरुत्सुकविषयकुत्रहलस्य मैत्रीप्रमोदकारूण्यमाध्यस्थ्यप्रणिधानापादितसीहार्दस्य जन्ममरणपरिखेदितमतेरवलोकितशरीरस्वभावस्य मुक्तिं प्रत्यवहितचेतसो मायानिदानमिध्यादर्शनशल्यश्रून्यस्य व्रताभिसम्बन्धाद् व्रतित्विमिति चेतसि सिम्नवेश्य आचार्यः अस्त्रोच्यत हत्याह ।

# सूत्रम्-निःशल्यो त्रती ॥ ७-१३ ॥

टी०—शलतीति शल्यम् । औणादिको यप्रत्ययः । अन्तर्भिनत्ति कायादि, तच्चावति-ष्टमानं वपुषि बलारोग्यपरिहाणिमापादयति शरीरिणः, तद्दन्मायानिदानिभध्यात्वानि अन्त-गतानि वर्तमानानि संयमस्वरूपभेदित्वादनारोग्यमात्मनः क्षेश्चज्वरलक्षणं ज्ञानावरणवीर्यहानि च विद्यतीत्येतत् शल्यानीव शल्यानि । निष्कान्तः शल्येभ्यो निःशाल्यः प्राणातिपातादि-

<sup>🌞</sup> ९ ' गार्थः ' इति ख-पाठः । २ इदं पयं दस्यते सिद्धान्तकौमुद्यां ( पा॰ अ॰ ५, पा॰ २, सू॰ ९४ ) ।

विरितयुक्तो व्रती भवति, न श्रह्यवानिति-श्रह्यवतो व्रतित्वं नास्ति इति स्त्रार्थः । न चात्र विकल्पः समुख्यो वा वाक्यार्थः । विकल्पस्तावस्न भवति-निःश्रह्यो वा व्रती वेति । यतः समावाक्यार्थविचारः नफलानां विकल्पेन प्रवृत्तिरिन्द्रियादिश्रब्दवत् , अभिष्याभेदश्यानयोनिःश्रह्यवतिशब्दयोरतो न विकल्पः । नापि समुख्यः, समुख्ये हि कालभेदो हृश्यते । अहरहर्नीयमान इत्यादौ तथेहाप्यन्यस्मिन् काले निःश्रह्योऽन्यत्र काले व्रती स्यात् । अनिष्टं चैतत् । इष्यते चैककालेन तदुभयम् , अतोऽङ्गाङ्गिभावोऽत्राश्रीयते । निःश्रह्यताऽङ्गम् , अङ्गी व्रतीति । वाक्यार्थश्यायम् न हिंसादिविरमणमात्रसम्बन्धाद् व्रतीति, किं तहिं ? श्रल्यापगमे सति व्रतसम्बन्धंत्वाद् व्रती, बहुक्षीरष्टतो गोमानिति यथा, तदभावे सतीष्विप गोषु न
गोमानित्यभिष्रायः । प्रधानानुविधायी च गुणो भवतीत्यप्रधानमङ्गी व्रती, निःश्रह्यतागुणो प्रधानमिति । तस्मादङ्गाङ्गिभावाभ्युपगमाददोष इति । आह च—

" निःशल्यस्यैव पुनः, सर्वं व्रतमिष्यतेऽहेतां लोके । उपद्दन्यते व्रतं खळु, निदानमिध्यात्वमायाभिः ॥ १ ॥"–आर्या

एनमेवार्थं भाष्येण प्रतिपादयति—

भा०—मायानिदानमिथ्याद्र्शनशस्यैस्त्रिभिर्वियुक्तो निःशस्यो व्रती भव-ति।व्रतान्यस्य सन्तीति व्रती।तदेवं निःशस्यो व्रतवान् व्रती भवतीति ॥ १३ ॥

टी०—मायेत्यादिना। माया शाळ्यम् उपिषः छद्म कषायिव शेषः। शस्यशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते-मायाञ्चलं निदानशस्यं मिथ्यादर्शनशस्यमिति । मिमीते परानिति माया, स्वेन
शाळ्येन परेषां सारासारप्रमाणमादत्त इति इयन्त एत इति सुखसाध्या गृहीतहृद्यावष्टम्भानवष्टम्भाः। निदायते—ॡयतेऽनेनिति निदानं—अध्यवसायिव शेषः—देवेश्वरचक्रवर्तिकेशवादीनामृद्धीर्विलोक्य तदीययोषितां वा सौमाग्यगुणसम्पद्मार्तध्यानामिम्रुखीकृतमहामोहपाशसंभृतभूरितपाश्चिन्तापरिखेदितमानसोऽध्यवस्यति ममाप्यग्रुष्य तपसः प्रमावादेवंविधा एव भोगा
भवेयुर्जन्मान्तरे सौभाग्यादिगुणयोगश्चेत्येवं निदानी छनाति—क्षुद्रत्वाच्छिनत्ति मौत्त्यं सुखमिति। तच्च शस्यं महदन्तव्यवस्थितमनेकेन शारीरेण मानसेन च दुःखेन योजयत्यात्मानम्,
अतिभूरिभूतोपमर्दनाद् वहारम्भपरिग्रहत्वादिदोषोपपत्तेश्चेति। तत्त्वार्थाश्रद्धानं मिथ्यादर्शनमभिगृहीतानभिगृहीतसन्देहमेदात् त्रिधा। तदेव शस्यं व्याघाग्निविषसप्रद्रव्याधिकृपितनृपतिशक्रवर्गोदप्यिककमयकारि,जन्मान्तरशतसहस्रेष्वागामिष्वविच्छिन्नदुःखसन्तानकसङ्कटप्रपातकारित्वात्, संसारसागरपरिभ्रमणमूलकारणमञ्जषापायप्रभवमार्तविशायि मिथ्यादर्शनशस्यम्, एवमेविज्ञम्यमाणदुश्चिकित्सकविपाकमात्मसात्करोति सर्वशस्यातिशायि मिथ्यादर्शनशस्यम्, एवमे-

१ ' र्नियमान ' इति ख-पाठः । २ ' सम्बन्धात् ' इति ख-पाठः । ३ ' माजवं जवीभाव ० ' इति क-ख-पाठः ।

मिर्मायादिशल्येस्त्रिभिरिति त्रीण्येव शल्यानि तैविंयुक्तोऽन्तार्वेशुद्धिप्राशस्त्यािक्षः शल्यो वती भवतीित । तदेतद्नेन प्रतिपादयति—अन्तर्विशुद्धस्य मार्गवर्तिनो यथाशक्ति क्रियानुष्ठायिनः सम्यक्त्वार्जनादिभावतः सम्पूर्णव्रतित्वभिति । वर्तविशुद्धेश्व भाविन्यन्तर्विशुद्धिरिति ॥ ननु च कषायाः कोपादयः सर्व एव सशल्यं मायामेकां निःकृष्य किमिति शल्यतया नियम्यत इति ?। उच्यते—एषा हि लब्धात्मलाभा तिरोधाय कोपादीन् ततोऽप्यात्मसामर्थ्येन वर्तते श्वजक्रीवोपचितविषा छलशतैर्निर्दयं दशित तथा नास्याः कश्चित् साधुवर्गादते सुकृशलोऽपि विषविष्यं निरुणद्धि, अतः सकलदोषजातप्रच्छादननिषुणा कुलटेव मायेव शल्यं, न शेषाः कषाया इति प्रधानत्वात् तन्मूलत्वाच मायाशल्यग्रहणम् । अतः शल्यरिहतो वतीति स्फुटिमिदम् । आह च—

" निःशल्यस्यैव पुनः, सर्वं व्रतमिष्यतेऽर्हतां लोके । उपहन्यते व्रतं खल्जु, निदानमिथ्यात्वमायाभिः ॥ १ ॥ "

निःशल्यतापूर्वकं त्रतित्वमिति प्रदर्शयन्नाह—त्रतान्यस्य सन्तीति व्रती । त्रतानि-हिंसाविरमणादीनि तानि, त्रतित्वमशुकृते निःशल्यता आधार इति प्रागिभिहितं भूमप्रशंसाति-शायनेषु मत्वर्थीयप्रत्ययविधानात् त्रतीति । तदेविमित्यादिना भाष्येण निगमयति प्रकृत-मर्थम्—निःशल्यो त्रतवान् व्रती भवतीति । निःशल्यस्यैव त्रतित्वं, न सशल्यस्येति । उक्तमप्यर्थं भूय आदरामिधानार्थमिभिष्ते मतुबिनोश्च समावेशार्थं त्रती व्रतवानित्येकोऽर्थे इति ॥ १३ ॥

मूत्रसम्बन्धो मुक्तक एव किमेष वृती व्यपगतशस्यत्रयो हिंसाद्यभावात् यथोक्तिकि-यासमूहविजृम्भितपरिणामः परित्यक्तगृहस्थव्यापारः सर्व एवागारसम्बन्धेष्वतिनिञ्चतौत्सुक्यः प्रतिज्ञायते, उताविरतोऽपि सर्वतः कश्चिद् गृही निश्चीयत इति ?। अत्रोच्यते—सामान्येन वृतिनो लक्षणमभिष्ठाय एपामेवाहिंसादीनां सकलविरतिविशेपादिष्ठकतो द्वेषा भवति—

#### सूत्रम्-अगार्यनगारश्च ॥ ७-१४ ॥

टी० — अगारं वैश्म तदुपलक्षणमारम्भपरिग्रहवत्तायाः, आरम्भः स्नापश्चकं पृथिव्या-दिजीवकायोपमर्दहेतुः, परिग्रहश्चेतनाचेतनो द्विपदचतुष्पदादिर्घान्यहिरण्यकनकमणिष्ठका-प्रवालादिः। एवं द्वयमप्यगारशब्देनोपलक्ष्यते। तदेतावारम्भपरिग्रहावगारं यथासम्भवमस्ति यस्य भविष्यतीति वा जाताशंसस्यापरित्यक्तत्त्सम्बन्यस्य सर्वोऽप्यगारी तदिम-शम्बन्याद् गृहस्य इत्यर्थः। परित्यक्तारम्भपरिग्रहो भवेत् तद्विपरीतोऽनगारः — प्रतिपन्न-मूलोत्तरगुणकलापः। चश्चदादगारिणोऽनगारस्य च बहुभदत्वं प्रतिपादयिषितमिति। अ-

१ 'अन्तर्विग्रद्धेश्व ' इति कु-पाठः । २ 'कोपात् सतोऽपि ' इति कु-पाठः । ३ 'तथाप्यद्धा ' इति कु-पाठः । ४ 'वति निःशल्य आधार 'इति कु-ख-पाठः ।

गारिणस्तावद् द्विविधाः-सम्यग्दर्शनसम्पन्नत्वे सित गृहीताणुत्रताः प्रतिपन्नोत्तरगुणाश्च, अपरे सम्यग्दर्शनमात्रभाजो वक्ष्यमाणाः पद्विकल्पाः, सम्यक्त्वोत्तरगुणप्रतिपत्ती चाष्टौ विकल्पाः। तथा द्वात्रिंशद् विकल्पाः। तत्र ये गृहीताणुत्रतास्तैरणुत्रतानि पर्भिः

अगारिणां भेदाः प्रकाररात्तानि-द्विविधं त्रिविधेन, द्विविधेन, द्विविधेन, द्विविधेन, द्विविधेन, एकविधेनेत एकविधेन,

स्मिन्यशुत्रते पद विकल्पाः । पट् पश्चकास्त्रिशत् प्रतिपन्नोत्तरगुणेन सहैकत्रिशत् सम्यग्दर्शनेन सह द्वात्रिंशत ।। नन च नव विकल्पास्त्रिविधं त्रिविधेनेत्यादयः सप्तचत्वारिंशद्चरशतमेदनि-ष्पत्तेः ? सत्यं, सम्भवन्ति साघोः, न त्वगारिणः, सर्वसावद्ययोगप्रत्याख्यानप्रस्तावाभिधानाद् , विशिष्टविषयं तत् , मर्वसावद्यव्यापारश्रत्याख्यानं अनुमतेः सम्भवान्नास्ति गेहिनः, तत्पूर्वप्रयुक्त-सावद्यकर्मारम्भान् गतिमपहायेवासी शेषं प्रत्याचष्टे इति । अत एव निर्धक्तिकारेण पड्विधो विकल्प उपन्यस्तः - द्विविधं त्रिविधेनेत्यादि ! द्विविधमिति न करोमि न कारयामि । त्रिविधेनेति मनोवाककायत्रयेण । एवं श्रेषविकल्पा अपि आञ्याः । त्रिविधं त्रिवि-धेनेत्यादिषु च त्रिषु विकल्पेषु सहाज्ञमत्या करणत्रयमितीत्युक्तं निर्युक्तिकारेण ॥ नजु च भगवत्यादावागमे -- त्रिविधं त्रिविधेनेत्यपि विकल्पोऽस्ति प्रत्याल्यानमगारिणो भगवती-श्रुतप्रतिबद्धं च तदेव तनिर्युक्तिकारमनविवातकारि। उच्यते—नास्ति विवातः, उत्सर्गापवा-दद्वारेण प्रवृत्तेः । द्विविधं त्रिविधेनेत्यादिकत्सर्गः, सर्वस्यागारिण एभिः पद्दमिर्विकल्पैः सर्वमेव प्रत्याख्यानं प्राप्तमापाद्यते, कचिद् विषये यः किल प्रवित्रजिपुः प्रतिमां प्रतिपद्यते प्रतादिसन्ततिपरिपोलनार्थं तस्येप संगच्छते विकल्पः । अथगाञ्लालपं विशेष्य किश्चिद वस्त यदि त्रिविधं त्रिविधेन प्रत्याचैक्षीत रायमभूरमणमत्सादिकमेवमप्यूपपद्यते स्थूलप्राणा-तिपातादिविषयं वा. न सकलसाबद्यव्यापार्यविषयमिति ॥ नद्य च निर्यक्तिकारेण स्थलप्राणा-तिपातादिविषयत्वेनीयन्यस्तः (किमिति) त्रि(द्वि)विधं त्रिविधेनेत्यादिविंकल्पः ?। सत्यमेतत् , उत्सर्ग एव बहुलप्रसिद्धत्वान्निर्युक्तिकारेणावाचि । यत् पुनः कचिदवस्थाविशेषे कदाचिदेव समाचर्यते न सुष्टुं समाचाराजुपाति तद्योक्तं, द्विविधयुत्रेषु च विविधमेव भूयसा रुध्यत इति न कश्चिद् दोषः ॥ प्रकृतस्च्यते । भूयोऽगारिणां भेदाः—

" सोठंस चेन सहस्ता, अटेन सया ह्वंति अट्टहिया!
एसो उनासयाणं, नयगहणिनहा समासेण ॥ १ ॥ ''-आर्या
—आवट्टयकवर्ती

षोडश चैव सहस्राणि अधैव शतानि भवन्ति अधिधिकानि । एष उपासकानां वतप्रहणविधिः समासेन ॥

९ श्रीभद्भवाहुस्वामिना । २ 'पालनाय 'इति कु-पाठः । ३ 'चक्षते 'इति क्र-पाठः ।

४ छाया--

अनगारभेदास्तु गच्छवासिनो गच्छिनिर्गताश्च, आचार्यादिभेदात् पश्चधा गच्छवासिनः पुनः पुरुषाः, साध्व्योऽपि प्रवर्तिन्यादिभेदात् पश्चधेव सदा च गच्छवा- अनगारभेदाः सिन्य एवताः, गच्छिनिर्गताः पुनर्जिनकिर्णकपरिहारविशुद्धिप्रतिमाप्रतिप- स्नकादयः । अत्र गच्छवास्यादिषु नास्ति त्रतभेदः । सामाचारीकृतस्तु महान् विशेषोऽस्तीति तदाश्रयो भेदः सुत्रकारेणाविवक्षित इति । अधुना भाष्येण सुत्रार्थ स्पष्टीकृर्वनाह—

भा०-स एष वती द्विविधो भैवतीति-अगारी अनगारश्च । श्रावकः श्रमणश्चेत्पर्थः ॥ १४ ॥

टी॰—स एष व्रतीत्यादि । अनन्तरसूत्रार्थेन सहामुं स्त्रार्थमनुसन्धत्ते । योऽयमनन्तरसूत्रे निःशस्यो व्रतीत्याख्यातः सामान्येन स एष व्रती द्विविधो–द्विप्रकार एव मूलभेदतो भवति । मौलभेदद्वयनिर्दिक्षया चाह—अगारी अनगारश्चेति । अगारमस्यास्तीत्यगारी, परिग्रहारम्भवान् गृहस्य इत्यर्थः । अविद्यमानोऽगारोऽनगारः, परित्यक्तारम्भपरिग्रह इत्यर्थः । एतयोरेव पर्यायकथनेन व्याख्यानं तनोति—आवकः स्त्रमणश्चेत्यर्थः । अभ्यु-

पेतसम्यक्तः प्रतिपन्नाणुत्रतोऽपि प्रतिदिवसं यतिभ्यः सकाञ्चात् साधूना-श्रावकश्रमण-चाब्दार्थः मगारिणां च सामाचारीं शृणोतीति श्रावकः । श्राम्यतीति श्रमणः । "कृत्य-ल्युटो बहुलं " (पा० अ० ३, पा० ३, सू० ११३) इति वचनात् कर्तरि

स्युट् । श्राम्यति तपथरति प्रव्रज्यादिवसादारभ्य सकलसावद्ययोगविरतो गुरूपदेशात् स्वाध्यायादिकं यथाशक्ति समाचरत्याप्राणपरिक्षयादिति । एवं च श्रावकोऽगारी श्रमणश्चान-गार इति प्रसिद्धाभ्यामत्यन्तं पर्यायशब्दाभ्यामगारिसामान्यं अनगारिसामान्यं च व्यवच्छिनं दर्शितमिति ॥ १४ ॥

अत्राहेत्यादिना सम्बधाति-

भा०-अन्नाह-कोऽनयोः प्रतिविशेष इति ?! अत्रोच्यते -

टी॰—अगार्यनगारश्च त्रती भवतीत्युक्ते अत्र परः प्रश्नयति कोऽनयोरगार्यनगारि-णोत्रीतनोः प्रतिविद्योषो चृत्तिविशेष इति । प्रतिविशेषो भेद इत्यर्थः । आचार्यस्तु तं विशे-षमभिधातुकामः अत्रोच्यते इत्याह । योऽनयोर्विशेषः सोऽभिधीयते—

## सूत्रम्-अणुव्रतोऽगारी ॥ ७-१५॥

टी॰—महावतापेक्षया अणु स्तोकं अन्पं देश इति पर्यायाः । महावतानि सर्वपापमे-द्विरतिलक्षणानि । सर्वसात् प्राणातिपातात् विरमामीत्यादि । अयं तु न सर्वतो विरतिमातिष्ठते,

१ भवति ' इति घ-पाठः ।

किं तर्हि ? कुतिश्वदेव प्राणिघातात् । यत एकेन्द्रियाः पृथिव्यादिकायाः पश्च प्रायो दुष्परिहाराः सग्रवासिनाम् । स्थूलाश्र द्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रियाः । स्थूलत्वं सकललौकिकजीवत्वप्रसिद्धेः सूक्ष्म-त्वं विगानेन जीवत्वप्रसिद्धेलोंके। तत्रापि सङ्कल्पजं प्राणातिपातं प्रत्याख्याति, न आरम्भजम्। आरम्भो हि हलदन्तालखननसुनापश्चकप्रकारः । तत्रावश्यंतयैव शृह्णणकपिपीलिकाधान्यग्रगृ-हकारिकामण्डकादयः संघट्टपरितापापद्रवणिकयाभिः स्प्रच्यन्ते । तस्मान समस्ति प्रत्या-ख्यानं तेद्विषयम् । संकल्पजस्य तु संभवति, मनसा संकल्प्य द्वीन्द्रियादिप्राणिनो मांसास्थिचर्मन-खवालदन्ताद्यर्थं न इन्मीति, असुमतो निवर्तते सङ्कल्पकृतात् प्राणातिपातात् । न करोमि न कारयामि मनसा वाचा कार्यनेत्येवंविषयं प्राणातिपातिमत्यादिविकल्पानामन्यतमेन प्रत्याचष्टे । तथा मृषावादान सर्वेसाद, किं तर्हि ? स्थूलाद् भिन्नकन्यकां सतीमेवं भूमिं (उपरभूमिं) अल्प-क्षीरामेव गां बहुक्षीरां नाभिद्धेऽहमित्यादिकात् । तथा क्रूटसाक्षित्वदानादेश न्यावर्तते, न पुनः स्नेहद्वेषमोहाभिभवाद् विपरीतभाषी भवति। प्रत्याख्यानविधिस्त पूर्ववत्। तथा अदत्तादा-नाम सर्वसात, किन्तु स्थूलात्, चौर्यारोपणहेतुत्वेन प्रसिद्धाद् द्विपदचतुष्पदाऽपदविषयाभिव-र्तते, न पुनः अल्पतृणेन्धनेगोमयादिग्रहणात् । प्रत्याख्यानं पूर्ववत् । तथा मैथुनाद् न सर्व-सात् , किन्तु स्थूलात्ः स्थूलं च परदारगमनं, तद्विषयंमस्य प्रत्याख्यानं, अन्यपक्षे न । प्रत्या-ख्यानिविधिः ( च ) पूर्ववत् । तथेच्छापरिमाणं प्रतिजानीते, अन्यतः परिग्रहात् विरमति सचित्तादेः स्थूलात्, स्थूलाचापरिमाणतः सर्वेषां क्षेत्रवास्त्वादीनामभिलपितपरिमाणव्यतिरेकं प्रत्याचष्टे । कालनियमेन भक्तवस्त्रभृत्यदारादीनामेतावता मम कार्यमिति । प्रत्याख्यानं, तद्विधिश्र पूर्ववत् । एवमेतानि पञ्चाप्यणूनि-स्वल्पविषयाणि न यथोक्तसमस्तवि-पयाणि वतानि यस्य सोऽणुव्रतोऽगारी व्रती भवतीति ।। ननुच सोऽणुव्रत इत्येवं सूत्रं कार्यम् । उच्यते — सत्यमेवमनगारिव्रतपरामर्शः स्यात् तच्छब्देन, " अनन्तरस्य विधिः (वा भवति) प्रतिषेधो वा '' इति (परिभाषे०)वचनात् । अगारिणश्च महाव्रतधारित्वप्रसङ्गः। तज्ञासमीचीनम् । अथ द्वयमभिसम्बध्यते अगार्यनगारश्च सोऽणुत्रतो भवतीति सुतरां महा-वतानि निराधाराणि स्युः। अतोऽगारिग्रहणं कार्यं, न कार्यं महदित्यनेन शब्देन विशेषितानि त तानि वतानि यस्य सोऽनगारो महावतीत्यु(पर्यु)क्तत्वात्, पारिशेष्यादगार्येव संमन्तस्यते सोऽणुव्रत इति । एवं तर्छिधिकारार्थमगारिग्रहणम् । इतः प्रभृति यद् वक्ष्यते तत् सर्वमगारिणो भवति आ अध्यायपरिसमाप्तेरिति ॥

सम्प्रति भाष्यमुक्तार्थानुसारेणाश्रीयते—

भा०—अणून्यस्य व्रतानीत्यणुव्रतः । तद्वेषमणुव्रतधरः श्रावकोऽगारी भै-वति ॥ १५ ॥ किञ्चान्यत्—

९ 'तद्विपर्ययं 'इति क्ड-पाठः । २ 'क्षीरामेवगामदधे 'इति ग-पाठः : ३ ' यमस्य प्रत्याख्यान्यक्षेण प्रत्याः 'इति क्ड-पाठः । ४ 'वती भवति 'इति घ-पाठः ।

टी०—अणून्यस्य व्रतानीत्यणुव्रत इत्यादि वृत्त्याऽर्थं दर्शयित अनेन बहुवीहि-वाक्येन । अणुनि देशविषयाणि न समस्तविषयाणीति प्रतिपादयित । अस्येत्यन्यपदार्थप्राधा-न्यस्यापनम् । व्रतशब्दः प्राग् व्यास्थातो निवृत्तिपर्यायः । तदेवमित्यादिना निगमयिति सामान्यार्थेन शब्देनानेकभेदसङ्ग्राहिणा । यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात् यस्मादण्वि व्रतान्यस्य तस्मादेवम्—उक्तेन प्रकारेणाणुव्रतघरः प्रतिपन्नाणुव्रत इति । धरणं यथागृहीतव्रतावि-स्मरणं वस्यमाणातीचारपरिहारेण चानुपालनम् । अत एवंविधः श्रावक इति अगारी वती च भवति । पर्यायकथनं चेदं भेदबहुत्वप्रतिपादनार्थम् । एकादशोपासकभेदाः सम्य-रद्शनप्रभृतयः सकलश्रावकभेदाधारभृता इति । आगमश्र—

> "'दंसणवयसामाइयपोसहपडिमाअवंभसचिते । आरंभपेसउद्दिवज्जए समणभूए य ॥ १ ॥ "

> > —आवइयकवृत्तौ (पत्रा० ६४६)

दर्शनप्रतिपत्तेरारभ्य स्वशक्त्यपेक्षया व्रतधारणादिष्यध्यवसायक्रियाविशेषेषु प्रवर्तते प्रवर्धमानश्रद्धः श्रमणभूतान्तेषु स्थानेष्वित्येवमणुव्रतोऽगारी वृत्ती भवतीति ॥ १५ ॥

किञ्चान्यदित्यनेन प्रस्तुतस्यार्थस्य सम्बन्धं कथयति, गृहीतिमिद्गुक्तलक्षणान्यणुत्र-तानि धारयति गृहीति । किञ्चान्यत् प्रतिपाद्यते (? आह )—

सूत्रम्—दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकपौ-पधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथि-संविभागव्रतसम्पन्नश्च ॥ ७-१६ ॥

टी०—कृतद्वन्द्वा दिगाद्यस्तैः सम्पन्नः—समृद्धः संयुक्तः । चङ्कदः समुचयवचनः । प्रतिपन्नाणुवतस्यागारिणस्तेषामेवाणुवतानां दाढ्यापादनाय शीलोपदेशः । शीलं च गुणशिक्षावतम् । तत्र गुणवतानि शीणि-दिग्मोगपरिमोगपरिमाणानर्थदण्डविरितसंज्ञान्यणुवतानां भावनाभूतानि । यथाऽणुवतानि तथा गुणविश्वन्यपि सकृद् गृहीतानि यावज्जीवं मावनीयानि । शिक्षापद्वतानि—सामायिकदेशावकाशिकपौपधोपवासातिथिसंविभागाख्यानि चत्वारि । प्रतिदिवसमनुष्ठेये द्वे सामायिकदेशावकाशिक, पुनः पुनक्चार्थेते इतियावत् । पौषधो-पवासातिथिसंविभागा तु प्रतिनियतदिवसानुष्ठेयो, न प्रतिदिवससमाचरणीयो, पुनः पुनरष्ट-म्यादितिथिष्वनुष्ठीयेते इति, शिक्षा-अभ्यायस्तस्याः पदानि-स्थानानि अभ्यासविषयस्ता-

१ छाया--

दर्शनवतसामायिकपौषधप्रतिमाऽबद्धासचित्तानि । आरम्भप्रेष्योदिष्टवर्जकः श्रमणमृतश्च ॥

**२ 'म्यादिपर्वतिथि० ' इति ग-**पाठः ।

न्येव व्रतानि शिक्षापदव्रतानीति । गुणव्रतानि तु न प्रतिदिवसग्राद्याणि, किन्तु सकुद्ग्रहणान्येव । गुण्यन्ते—संख्यायन्त इति गुणा दिगादयः । दिशोऽपरिमाणाः पूर्वादिका दश्च, तासानिष्टसंख्यावच्छेदेन परतः प्रत्याख्यानमातिष्ठते । एवधुपमोगपरिमोगं परिमितसंख्यया परिमाणेऽवस्थापयति । शेषं प्रत्याचष्टे । तथाऽनथेदण्डधुपभोगमात्रव्यतिरिक्तस्य सकलस्य निष्ट्र- तिमभ्युपैति, परिगणयतो गुणव्रतसंख्या, एवमेतानि शिक्षाव्रतादीनि देशकालावस्थापेक्षाणि शीलधुत्तरगुणाख्यानि अणुव्रतपरिष्टद्वयर्थमेव भावनीयानीति ।।

भा०—एभिश्च दिग्वतादिभिरुत्तरव्रतेः सम्पन्नोऽगारी व्रती दिग्वतव्याख्या भवति । तत्र दिग्वतं नाम तिर्थेग्ध्वेमेधो दशानां दिशां यथाशक्ति गमनपरिमाणाभिग्रहः ॥

टी॰—एभिश्चेत्यादि भाष्यम्। एभिरिति दिगादिवतैः। आदिग्रहणात् शिक्षापद-वतैः चशब्दादणवतैश्व सम्पन्नोऽगारी वती भवतीति। कानि पुनस्तानि दिगादिवतानीत्याह—तत्र दिग्वतं नामत्यादि। तत्र—तेषुत्तरगुणेषु सप्तसु दिग्वतं नाम, दिशोऽनेकप्र-काराः शास्त्रेऽभिहिताः। तत्र सूर्योपलक्षिता पूर्वा शेषाश्च पूर्वदक्षिणादिकाः तदनुक्रमेण, दिशां सम्बन्धि दिश्च वा वतम्—एतावत्सु पूर्वादिदिग्भागेषु मया गमनाद्यनुष्ठेयं, न परत इति। नाम-शब्दो वाक्यालङ्कारार्थः। एतदेव स्पष्टतरं विवृणोति—तिर्यग्द्विमत्यादिना। तिर्यगिति पूर्वादिका दिशोऽष्टो निर्दिष्टाः, ऊर्ध्वमिति नवमी दिक्, अध इति दशमी। एवमासां दशानां दिशां यथाशांकि गमनपरिमाणाभिग्रह इति। यथाशक्तीति यथासामध्यं कायापेक्षया गमिकियादिपरिमाणम्—एतावती दिक् पूर्वेणावगाहनीया, एतावती च पूर्व-दिक्षणेनेत्यादि। अभिग्रहोऽभिग्रखं ग्रहणम्। आभिग्रख्यं तु निश्चित्य क्वानेन गुण-दोषाविति गृह्वाति।

ततः को गुणोऽवाप्यत इत्याह—

भा०-तत्परतश्च सर्वभृतेष्वर्थतोऽनर्थतश्च सर्वसावद्य(योग)निक्षेपः ॥

टी०—तत्परतश्चेत्यादि । गुणम्रुपदर्शयति प्रष्टुः । चश्चदः क्रमानद्योतनार्थः । तसाद्-गमनपरिमाणात् परतः सर्चभृतेषु स्थावरजङ्गमाख्येषु पृथिव्यादिद्वीन्द्रियादिषु अर्थः—प्रयोजनमतिर्श्योपकारि, सत्यपि तस्मिन् न तत्र गमनाद्यनुतिष्ठति, अतस्तत्रत्यभु-तानामनुपमदः । अर्थतोऽनर्थतश्चेति । चश्चदः समुचये । अनर्थोऽप्रयोजनं विना प्रयोजनेन भूसननोञ्चित्वनस्त्रतिच्छेदकुकलासादिव्यापादनादिरनेकविधः । स एष सर्वः

१ 'पातः ' इति ख-पाठः । २ ' मधी वा दशानां 'इति ध-पाठः । ३ ' शक्तिपरिणामा ' इति ख-पाठः । ४ ' शबोककारि ' इति ख-पाठः ।

साबदा:-सपापो योगो-व्यापारः कायादिकः तेन चैवंपरिमाणात् परतो निवृत्तेन निश्चिप्तो-निरस्तो भवतीति महती गुणावाप्तिः ॥

सम्प्रति क्रमनिर्दिष्टं देशवतग्रुच्यते-अत्राह—वक्ष्यति भवान् देशवतम् । पारमार्षवच-नक्रमः कैमध्यीद् भिन्नः सूत्रकारेण १ । आर्षे तु गुणवतानि क्रमेणा-क्रमभेदे हेतुः दिश्य शिक्षावतान्युपदिष्टानि, सूत्रकारेण त्वन्यथा । तत्रायमभिप्रायः— पूर्वतो योजनशतपरिमितं गमनमभिगृहीतम् । न चास्ति सम्भवो यत् प्रतिदिवसं तावती दिगवगाद्या, ततस्तदनन्तरमेवोपदिष्टं देशवतमिति देशे—भागेऽवस्थानं प्रतिदिनं प्रतिम्रहरं प्रतिक्षणमिति देशवतमिति सुखावबोधार्थमन्यथा क्रमः ॥

सम्प्रति माध्येण स्पष्टयत्येनमेवार्थम्—

भा०—देशवर्तं नाम अपवरकगृहग्रामसीमादिषु यथाशक्ति वेशवतव्याख्या प्रविचाराय परिमाणाभिग्रहः । तत्परतश्च सर्वसावद्ययोग-निक्षेपः॥

टी॰—देशव्रतं नामेत्यादि । दिक्परिमाणस्यैकदेशो देशः तद्विषयं व्रतं देशव्रतं—देशनियमः । तस प्रयोजनापेश्वयेकादिदिकं सर्वदिकं वा । नामशब्दो वाक्यभूषार्थः । देश-निरूपणार्थमाह—अपवरकेत्यादि । अपवरको विशिष्ट एव गृहंकदेशः तत्रैव नियमः—प्रदोषादिकाले आ प्रभावसमयादर्वाक न मया निर्गन्वच्यमग्रतो देशाद् अन्यत्रानाभोगादिभ्य हित । एवं कुट्यमर्यादाविच्छकाद् गृहात् तथा वृत्तिपरिक्षेपाविच्छकाद् ग्रामात् सीमावच्छे-दास । आदिग्रहणं नगरखेटखंवटविषयसाण्डजनपदार्थम् । एतच प्रदर्शनमात्रम् । एवं च यत्र देशे यावन्तं कालमिच्छति स्थातुं विहर्तुं चं तत्र विवक्षितदेशात् परतो निवृत्तिरित्येवम-स्यैवार्थस्य प्रतिपादनार्थमिदमाह—यथादाक्तीत्यादि । यथाशक्तीति करणापेक्षया यावित देशे प्रविचारो—गमनादिकिया समस्ति गृहिणस्तदर्थः परिमाणाभिग्रहः प्रविचारनियमार्थ इतियावत् । तत्थ तत्परतः प्रविचारजनितः स्थूलस्भभूतग्रामोपमर्दपरिहारः कृतो भवतीति दर्शयति—तत्परत्रश्चेत्यादिना प्राग् व्याख्यातार्थमेतद् भाष्यमिति ॥

भा०—अनर्थद्ण्हो नाम उपभोगपरिभोगावस्यागारिणो भनर्थद्ण्डव्याख्या व्रतिनोऽर्थः । तद्व्यतिरिक्तोऽनर्थः । तद्थी द्ण्डोऽनर्थद्ण्डः । तद्विरतिर्वतम् ॥

९ 'गेहात् 'इति ग्-पाठः । २ 'कर्पट 'इति ख-पाठः, 'कर्बट 'इति तु क-पाठः। ३ 'वा तत्र 'इति ख-पाठः। ४ 'सूक्ष्मस्थूलभूत 'इति ख-पाठः।

टी०-अनर्थदण्डो नामेत्यादि । अर्थः-प्रयोजनं गृहस्यस्य क्षेत्र-वास्तु-वन-शरीरप-रिजनादिविषयस्तदर्थे आरम्भो-भूतोपमर्दोऽर्थदण्डः। दण्डो निग्रहो यातना विनाशनमिति पर्या-याः। अर्थेन-प्रयोजनेन दण्डोऽर्थदण्डः। स चैष भृतविषय उपमर्देलक्षणो दण्डः क्षेत्रादिपयो-जनमपेक्षमाणोऽर्थदण्ड उच्यते । तद्विपरीतोऽनर्थदण्डः प्रयोजननिरपेक्षः, अनर्थोऽप्रयोजनम-नुपयोगो निष्कारणता विनेत्र कारणेन भूतानि दण्डयति, यथा शतधारकुठारेण प्रकृष्टस्तब्स्क-न्धशाखादिषु प्रहरति । कुकलासिषपीलिकादीन् व्यापादयति कृतसङ्करपः । न च तद्व्यापादने कि विदित्ययोपकारि प्रयोजनमस्ति येन विना गाईस्थ्यं प्रतिपालियतुं न शक्यते, सोऽयम-नर्थदण्डः पापादानहेतुरिति प्रेक्षापूर्वकारिणा प्रोज्झ्यः । नामशब्दः पूर्वेतत् । अनर्थदण्डस्तरूप-निरूपणायाह उपभोगेत्यादि । उपभ्रज्यत इत्युपभोगः । उपग्रब्दः सक्रदर्थे । सक्रद् भोग उपमोगः पुष्पाहारादेः । अथवाऽन्तर्भोग उपभोग आहारादिः । अत्रान्तर्वचन उपग्रन्दः । परिश्रुज्यत इति परिभोगः। परिशब्दोऽभ्याष्ट्रतौ वर्तते। पुनः पुनर्भोगो वा वस्नगन्धमाल्या-लङ्कारादेः। समासतः सर्वमुपयुज्यमानं शरीरादीनामगारिणौ व्रतिन उपकारकोऽर्थः, तस्मादु-पकारकाद्यीद् व्यतिरिक्तोऽनुपकारकत्वात् अनर्थः तद्यं इत्यनुपकारको योऽर्थः तद्यों दण्डो भूतोपमर्दलक्षणोऽनर्थदण्डः धर्मार्थकाममोक्षाणामन्यतमस्याप्यभावात्, अतस्तस्माद् विर-तिर्वतमगारिणो भवति ॥ नतु च व्रतग्रहणाद् विरतिशब्दार्थो गम्यत एव, किमर्थ विरतिग्र-हणम् १ । उच्यते — परिजिहीर्षेत आँदराधानार्थे, दण्डप्रवृत्तो हि निष्कारणमेव पापग्रुपादते । दूरतश्रायमत आहतः कथं नाम परिहरेदिति विरतिप्रहणम् ॥

सामायिक छक्षणम् निक्षेपः ॥

टी॰—सामाधिकं नामेत्यादि । सामायिकमिति समी-रागद्देषवियुक्तो यः सर्वभूतान्यात्मवत् पश्यति, आयो-लाभः-प्राप्तिः । समस्यायः समायः प्रैतिक्षणमपूर्वा-पूर्वज्ञानदर्शनचरणपर्यायेर्युज्यते स एवं समायः प्रयोजनमस्य कियानुष्ठानस्येति सामायिकम् । समाय एव वा सामायिकम् । नामशब्दोऽलङ्कारार्थः । अभिगृष्य कालमिति कालं नियम्य यावत् चैत्यानि पर्युपासे साधून् वा अन्यद् वा किश्चिद्वपलक्षणमास्थाय कालस्य गोदोहादि स्थिरतरचित्तवृत्तिर्गृहपौषधशालादिषु निर्व्यापारः सन् सर्वत्र सामायिकमातिष्ठति, अग्रुना विधानेन करोमि भदन्त ! सामायिकं द्विविषं त्रिविषेनेति । प्रतिपद्य चैवं ततश्चत्यादि पर्युपास्ते । निक्षिप्तसावद्ययोगः । अवद्यं-गहितं पापम् । सहावद्येन सावद्यः योगो-व्यापारः कायिकादिस्तस्य सावद्यव्यापारस्य निक्षेपः-परित्यागः प्रोज्ञनं न करोमि न कारयामि मनोवाक्कायैरिति भावस्तद्विशेषणम् । सर्वशब्दः प्रकृतविकल्पापेक्षया, अतः सर्वसावद्ययोग

१ ' आराधनार्थ ' इति इन्पाठः । २ ' प्रतिक्षापू- ' इति इन्पाठः ।

इति न करोमि न कारयामि तस्य विकल्पस्य प्रत्याख्येयो यः सावद्ययोगः स सर्व इत्यनेन विश्लेष्यते, न पुनः सामान्येन सावद्ययोगविक्षेपणमिति, असम्भवात् तस्यागारिण इति ॥

भा०—पौषधोपवासो नाम पौषधे उपवासः । पौषधः पर्वत्यगौषधस्त्रणम् नर्थान्तरम् । सोऽष्टमीं चतुर्दशीं पश्चदशीं अन्यतमां वा
तिथिमभिगृह्य चतुर्थाद्युपवासिना व्यपगतस्नानानुरुपनगन्धमाल्यालङ्कारेण न्यस्तसर्वसावद्ययोगेन कुशसंस्तारफलकादीनामन्यतमं
संस्तारकमास्तीर्य स्थानं वीरासननिषद्यानां वाऽन्यतममास्थाय धर्मजागरिकापरेणानुष्ठेयो भवति ॥

टी०—पौषधोपवासो नामेत्यादिना पौषधस्वरूपं निरूपयति । रूढ्या पौषधशब्दः पर्वसु वर्तते । पर्वाण चाष्टम्यादितिथयः, पूरणात् पर्व, धर्मोपचयहेतुत्वात् । तत्र पौषधे पर्वणि उपवासः पौषधोपवासः । त्रिविधस्य चतुर्विधस्य चाऽऽहारस्य छेदः ''साधनं कृते"ति समासो योगविभागेन वा सप्तमीति समासः । नामशब्देन तु वाक्यालङ्कृतिः । तस्य वा नियमिवश्चित्रस्यदं नाम पौषधोपवास इति सोऽयमाख्याते पौषधे उपवास इत्यादिना भाष्येण । अन-पान्तरमित्येकार्थता । सोऽष्टमीमित्यादि । स पौषधोपवासः—उभयपक्षयोरष्टम्यादितिथि-मिमगृद्ध-निश्चित्य बुद्ध्या अन्यतमां चेति प्रतिपदादि तिथिम्, अनेन चान्यासु तिथिषु अनि-यमं दर्शयति, नावक्यंतयाऽन्यासु कर्तव्यः । अष्टम्यादिषु तु नियमेन कार्यः । चतुर्थोद्यपवासिनेति कर्तृलक्षणा दृतीया । पृथग्जनस्यानियतानि भक्तानि मुमुक्षूणां सकृद् भोजनं, मध्यमजनस्य मक्तद्वयं, तत्र मध्यमां प्रतिपत्तिमाश्रित्य चतुर्थोदित्योगणना । अतीतेऽहिन भक्तवा प्रत्या-ख्यानमित्येको भोजनकालः । द्वितीयेऽहिन भक्तद्वयच्छेदः । दृतीयेऽहिन चतुर्थभक्तकाले भुद्धक्त इति चतुर्थभक्तमुच्यते । एक उपवासः, कदाचिदुत्तरपदलोगा-

चतुर्थभकस्यार्थः चतुर्थभक्तमेव चतुर्थं तदाद्युपवसति यस्तच्छीलश्च स चतुर्थोद्यपवासी। आदिग्रहणात् पूर्वगणितयैव पष्टाष्टमादिसमस्ततपोविकल्पग्रहणम् ।

श्नानपुदकेन, अनुलेपनं चन्दनकुङ्कमकस्त्रिकादिना, गन्धाः पिनत्रमादिभेदेनानेकविधाः, मालाई माल्यं-पुष्पप्रकरः, अलङ्कारो वस्त्रकेशकटकादिः । व्यपगताः स्नानादयो यस्येति । व्यस्तो-निश्चिप्तः सर्वसावद्ययोगो येन । सर्वशब्दः पूर्ववत् । कुशास्तृणजातिरश्चिषरा कुन्ध्वाद्या-दीनामनाश्रयास्तत्कृतःसंस्तरः कुशासंस्तरः, संस्तीयतेऽसाविति संस्तरः । "अध्यायन्याय०" (पा० अ० ३, पा० ३, सू० १२२) इत्यत्र सूत्रे चशब्दो अनुक्तसमुच्चयार्थो व्याख्यातः । तत्र भ्र पुर्वि संज्ञायां०" (पा० अ० ३, पा० ३, सू० ११८) इति वप्रसङ्गे वज्, "कृत्यल्युटो बहुलं" (पा० अ० ३, पा० ३, सू० ११३) इति वा, फलकमण्यशुविरं चम्पकाशोकादिपद्द-

१ 'पीषघोपवासः ' इत्यधिको घ-पाठः ।

खण्डम् । आदिग्रहणाद् द्विदलवस्नकम्बलीपरिग्रहः । अन्यतमिनित उक्तानां मध्ये यथालाभमास्तीर्य विरचय्य प्रतनुनिद्रेणानुष्ठेयः । अथवा स्वश्वन्त्यपेक्षया स्थानादिविधिनाऽनुष्ठेयः,तदाह—
स्थानमुर्ध्वलक्षणं कायोत्सर्गाख्यम्, वीराणां संहननयुक्तानामासनं जान्वधोमागतुल्यमिश्वकादिनिविष्टस्यापनीताधोमश्चिकस्य तथाऽवस्थानं वीरास्तनग्रुच्यते । निषद्या समस्किग्निवेशनं
पर्यद्वन्धादि । वाश्वदो विकल्पार्थः । स्थानादि वा शयनं वा । अन्यतमिनित यदेवाभ्यस्तम्, आस्थायेति परिगृद्ध । धर्मस्तु श्रुतचरणभेदाद् द्विधा । तत्र श्रुतधर्मो वाचनाप्रच्छनाऽनुप्रेक्षास्वाध्यायधर्मोपदेशलक्षणः, चरणधर्मो महौवताणुवतोत्तरगुणभेदस्तद्विषयं जागरणं जागरिका । धर्मे जागरिका । न चार्तरौद्रविकथाद्याश्रिता जागरिकेति । "इच्छा" (पा० अ० ३,
पा०३, सू० ३०१ ) इत्यत्रसूत्रे जागर्तेरिकारो वेत्युक्तं जागर्या जागरेतिस्पद्वयसिद्धचर्थम् ।
तत्र जागरैव जागरिका । स्वार्थे कविधानम् । एवमयं पौषधोपवासः सम्यग् गृहिणाऽनुष्ठेय इति ॥

भा०--उपभोगपरिभोगवतं नाम अञ्चनपानखाद्यस्वाद्यगन्धमाउपभोगपरिभोगव्यादीनां प्रावरणालङ्कारञ्चयनासनगृहयानवाहनादीनां बहुसावद्यानां च वर्जनम(लपसावद्यानाम)पि परिमाणका(क)रणमिति॥

टी०—उपभोगपिर भोगशब्दाथीं व्याख्यातौ । तच द्विविधं व्रतं भोजनकमंविषयत्वात्। तन्नाद्यानान्मांसानन्तकायादेनिवर्तते, पानतो मद्यमधुसुगमांसरसकादेः, खाद्याद् बहुबीजसत्वादुम्बरफलादेः, स्वाद्यान्माक्षिकान्मधुप्रभृतेः। एवं यथासम्भवमन्यदिष सचित्तमाहारजातं परिहरति प्रतिदिवसम्। कर्मतः पश्चदशकर्मादानान्यङ्गारकरणादीनि अल्पसावद्यजीवनोपायाभावे तत्प्रवृत्तो ज्ञानावरणादिकर्मणां हेतुत्वादानात् कर्मादानादीन्युच्यन्ते । तानि चाङ्गारवनशकटभाटकस्फोटनदन्तलाक्षारसिवषकेशवाणिज्यायन्त्रपीडानिलीपश्चदश कर्मादानानि

न्छनदवदानसरोहदादिपरिशोषणासतीपोषणकर्माणि । प्रदर्शनं चैतद्
बहुसावद्यानां कर्मणां, न परिगणनित्यागमार्थः ॥ नचुच भाष्यकृता न कर्मादानप्रहणमकारि साक्षात् । सत्यम्, आदिग्रहणात् तु व्याख्येयानि, प्रवचने तथोपदिष्टत्वात् । गन्धमाल्यादीनामिति । आदिशब्दात् पटवासधृपप्रकर्पताम्बूलग्रहणम् । समासतो यानि बहुसावद्यानि तानि यावज्ञीवं वर्जनीयानि, अल्पसावद्यानां तु कर्मणां कार्यम् । शेषाणि प्रत्याख्येयानीति ॥

भा०—अतिथिसंविभागो नाम न्यायागतानां कल्पनीयाना-अतिथिसंविभागस्य मन्नपानादीनां [च] द्रव्याणां देशकालश्रद्धासत्कारक्रमोपेतं पर-व्याख्या याऽऽत्मानुप्रहृबुद्ध्या संयतेभ्यो दानमिति॥१६॥किञ्चान्यदिति—

<sup>9 &#</sup>x27;महावतोत्तर ' इति रु-पाठः । २ 'आच्छादनप्रावरणा ' इति घ-पाठः । ३ धनुश्विह्वितोऽयं घ-पाठः । ४ 'भावतः प्रकृतो ' इति -पाठः ।

टी॰-अतिथिसंविभागो नामेत्यादि । अतिथिमीजनार्थे भोजनकालोपस्थायी,-स्वार्थं निर्वर्तिताहारस्य गृहिव्रतिनः साधुरेवातिथिः, तस्य संविभागोऽतिथिसंविभागः । संवि-भागग्रहणात् पश्चात् कर्मादिदोषपरिहारः । अत्र च पापधोपवासपारणकाले नियमः-अदस्वा साधभ्यो न स्वयं पारणीयमिति । अन्यदा त दस्वा वा पारयति पारयित्वा वा ददातीत्यनियमः । तच देयं देशकालापेक्षं सर्वमेवोद्धमादिविश्रद्धं मोक्षफलमभिलपता संयतासंयतेन कदा-चित. कंचिदाधाक्रमीद्यपि देशकालापेक्षं स्वर्गादिफलमेव भवतीति विजानता देयमेव. उत्सर्गाप-वादप्रवचनस्वभावत्वात् भगवद्हित्प्रणीतप्रवचनस्येति । नामशब्दः पूर्ववत् । न्यायागताना-मिति । न्यायो द्विजक्षत्रियविर्देश्द्राणां च स्वयुत्त्यनुष्टानम् । स्वयुत्तिश्च प्रसिद्धैव प्रायो लोका-हेर्या, तेन तादशा न्यायेनागतानाम् । कल्पनीयानामिति । उद्गमादिदोपवर्जितानामशनीयपा-नीयखाद्यस्त्राद्यवस्त्रपात्रप्रतिश्रयसंस्तारभेषजादीनाम् । द्रव्याणामिति पुदुलविशेषाणाम् । देशो नानाबीहिकोद्रवक्कुगोधूमादिनिष्पत्तिभाग्। कालः सुभिक्षदुर्भिक्षादिः। श्रद्धा विशुद्धितप्-रिणामः पात्राद्यपेक्षः। सत्कारोऽभ्युत्थानासनदानवन्दनानुत्रजनादिः। ऋमः परिपाटी। देश-कालापेक्षो यः पाको निर्वृत्तः स्वगेहे तस्य पेयादिकमेण दानम्। यो वा यत्र देशे काले वा यः क्रमः प्रसिद्धस्तैर्देशादिभिः । उपेतशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । पर्यति प्रकृष्टया आत्म-नो ज्यहबुद्धया ममायमनुप्रहो महावतयुक्तैः साधुभिः कियते यदशनीयाद्याददत इति । अतः संयता मुलोत्तरसम्पन्नास्तेभ्यः संघतात्मभ्यो दानमिति ॥ १६ ॥

किञ्चान्यदित्यनेनाभिसम्बद्धाति । सम्यक्त्वसम्पन्नोऽणुत्रत्वरः शीलसम्पदा युक्तः किञ्चान्यदन्तपालयेदित्याह—

## सूत्रम्—मारणान्तिकीं संलेखनां जोषिता ॥ ७—१७ ॥

टी॰—यद्यपि प्रतिक्षणमावीचिकमरणमस्ति तथापि न तद्ग्रहणं, किं तर्हि १ सर्वायुषः क्षयो मरणं, मरणमेवान्तो मरणान्तः—मरणकारुः । प्रत्यासन्नं मरणमितियावत् । जन्मनः पर्यवसानं तत्र भवा मारणान्तिकी " वहच " (पा॰ अ॰ २, पा॰ ४, सू॰ ६६ ) इति घत्र् । संलेखनाऽभिसम्बध्यते । संलेख्यतेऽनया शरीरकषायादीति संलेखना—तपोविशेषः । यथोक्तमार्षे—

\*" चत्तारि विचित्ताई विगैतीनिज्जृहिताई चतारि। एँगंतरमायामं अविगिद्धविगिद्दकोडिक ॥ १ ॥ "

९ 'केचित्' इति **ड-**पाठः । २ 'वैश्य' इति **ड**-पाठः । ३ '०सानात् ' इति <sup>डि</sup>-पाठः ।

४ छाया---

चरवारि (वर्षाणि ) विचित्राणि (तपांसि ) विकृतिनिर्यूढानि चरवारि । एकान्तरमाचाम्छं (द्वे ) अविकृष्टं (एकं ) विकृष्टं (एकं ) कोट्या (एकम् ) ॥ १ ॥ ५ 'विज्जीवयाइ ' इति कु-पाठः । ६ 'एगुत्तरयोग ' इति कु-पाठः ।

द्वाद्शवर्षाण्युत्कर्षतः संलेखनाकालः, तद्जु स्वशक्त्यपेक्षो मासार्धमासपरिणामया द्वादश-वर्षव्यवस्थयेवागमोक्तया संलेखनाकालोऽवसेयः । संलेखनाऽवश्यं समाधिमरणपर्यन्ते विघे-याऽनगारागारिभ्याम् । जोषितेति कर्तरि ताच्छीलिकस्तृन् । मारणान्तिकीं संलेखनां जोषिता—सेविता कर्तेति । एनमेवार्थं भाष्येण स्पष्ट्यति—

भा०—कालसंहननदौर्यत्योपसर्गदोषाद् घर्मावश्यकपरिहाणि मेरणं वाऽ-भितो ज्ञात्वाऽवमौद्येचतुर्थेषष्ठाष्टमभक्तादिभिरात्मानं संलिख्य संयमं प्रतिपद्योत्तमवतसम्पन्नश्चतुर्विघाहारं प्रत्याख्याय यावजीवं भावनाऽनुप्रेक्षापरः स्मृतिसमाधिबहुलः मेरणान्तिकीं संलेखनां जोषिता उत्तमार्थस्याराधको भवतीति ॥ १७ ॥

टी०-कालसंहननेत्यादिना । कालदोषो दुष्पमायां दुःशकं बहूनि वर्षाणि साधु-गृहिधमीनुष्ठानं मन्द्रधतिन्वात् पुरुषैः यथोक्तं दुर्भिक्षवाच्यं दुर्भिक्षं वा । कालो दुर्लभाक्षपानः । संहननं वज्रपेभनाराचादि पोढा। संहननस्य दौषेल्धं-दुर्वलता वज्रपेभनाराचादारभ्य हीयमानं यावत् सेवार्तिमिति सर्वदुर्वेलम् । उपसर्गास्तु दिन्यमानुषतिर्यकृतात्मसम्रत्थाः । दोषशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । कालदोपात् संहननदौबेल्यादुपसर्गदोपाद् वा । धर्मो दशलक्षणकस्त-द्विषयाण्यवश्यं कर्तव्यानि आवश्यकानि साधोः प्रत्युपेक्षणादीनि । अनगारिणोऽपि चैत्यव-न्दनवैयावृत्यपौषधप्रतिपत्त्यादीनि तेषां परिहाणिः-अवसादः कालादिदोषात तामवगम्य का-लादिदोषमन्तरेण वा मरणं अभितः प्रत्यासन्नमवबुद्धयेदं कर्तव्यमित्याहे - अवमीद्र्ये-त्यादि । अवमं-न्यूनमुद्रं तद्भावः अवमीद्र्यं अविकृतवद्नकुकुष्ठ्यण्डकमानेन द्वात्रिंशतुकवला-हारः पुरुषः स्त्री वा (१) । ततः किञ्चिन्युनतादिभेदेनावमौदर्यमनेकविधमागमेऽभिद्दितम् । चतुर्थादिभक्तभावना पूर्वोक्तेव । आदिग्रहणाद्र्धमासक्षपणादिपरिग्रहः । एभिस्तपोविशेष-रात्मानं संलिख्य-तनुकृत्य विरूक्ष्य रुधिरमेदीमांसाद्यपचयं कृत्वा कषायांश्र क्रोधादीन-पास्य प्रोज्क्य च गृहिव्रतित्वमभ्युपगम्य संयमं सर्वसावद्ययोगविरतिलक्षणमुत्तमैः-महाव्रतैः सम्पन्नश्रतुर्विधमशनादिकमाहारं प्रत्याख्याय त्रिविधं यथासमाधि यावजीवमिति विशि-ष्टावधिकं भावनाः नुप्रेक्षापरः। भावनाः पूर्वोक्ताः। अनुप्रेक्षास्तु वश्यमाणा नवमे (स्०७)। तत्पर इति-तत्र निहितचेतास्तदध्यवसानः स्मृतिबहुलः सर्वे स्मरति यत् प्रतिज्ञातं महा-व्रतादि, ग्रुपितस्मृतेर्न निर्जराऽस्ति प्रमादवतः । समाधिरिति चेतसः स्वस्थता तद्रहुलः । नार्तरौद्राध्यायीति । एवं बहुकुर्वकुत्तमार्थस्येति प्रकृष्टपुरुषार्थस्य-मोक्षस्याराधको अव-तीति ॥ १७॥

९ 'मरणं 'इति घ-पुस्तके नास्ति । २ 'भावेनानुप्रेक्षा**० ' इति क-ख**-पाठः । ३ 'प्रत्यवे**क्षणा० '** इति ग-पाठः ।

सम्प्रति न्याख्यातस्वरूपाणि शीलानि निगमयति—

भा॰—एतानि दिग्वतादीनि शीलानि भवन्ति । " निःशस्यो व्रती" (अ॰ ७, सू॰ १३) इति वचनादुक्तं भवति व्रती नियतं सम्यग्दष्टिरिति ॥ तत्र—

टी०—एतानीत्यादिनोत्तरसूत्रस्य च सम्बन्धमाचष्टे । दिश्च व्रतं दिग्वतम् । तदादौ येषां तान्येतानि दिग्वतादीनि सप्तापि सह संक्षेखनया शीलानि भवन्ति । शील्यन्तेऽभ्यस्यन्ते वाऽत्मनि पुनः पुनरिति शीलानि । एवमयमगार्यणुव्रतसम्पन्नो व्रती उच्यते । स च वर्ती निःशाल्य इत्यमुष्माद् वच्चनादिदमपि सामर्थ्यतः प्रतिपादितं भवति—व्रती नियतं सम्यग्दिष्टिरिति । व्रतिलक्षणादेव विशिष्टार्थावधारणम् । यो व्रती सोऽत्रश्यंतया सम्यग्दर्शनी मवतीति । यतः शङ्कादिदोषद्षितमनसो मिध्यादर्शनश्च्यवृत्यमानसकलमूलोत्तरगुणाधारत-चिश्रद्धानस्य नियमत एव नास्ति व्रतित्वम् , अतो व्रतीति नियतं सम्यग्दिष्टिरिति । तस्य च सम्यग्दर्शनमृत्वत्वाच व्रतित्वस्य । प्राक् तावत् सम्यग्दर्शनातिचाराभिधानम् । शुद्धे हि तस्मिन् व्रतिविश्वद्धिरिति ॥

सम्यग्दर्शनस्य पञ्चातीचाराः सूत्रम्---शङ्काकाङ्श्वाविचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशंसा-संस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतीचाराः॥ ७-१८॥

टी॰—तन्न-तेषु सम्यनत्वाणुव्रतिश्वावतेषु सम्यग्दर्शनातिचारः पञ्चविधः। ते तु शक्केन्यादि शक्काकारुक्षाविचिकित्साऽन्यदृष्टिपशांसासंस्तवाः सम्यग्दष्टरतिचाराः, कृत-द्वाः शक्कादयो भवनविभक्त्या निर्दिष्टाः, सम्यग्दष्टेरिति सम्यग्दर्शनभाजोऽतीचारा मवन्ति, मोहनीयकर्मणो वैचित्र्यादात्मनः परिणतिविशेषाः। तानि द्वन्द्वपदानि पञ्चापि क्रिया दर्शयति—

भा०—शङ्का काङ्क्षा विचिकित्सा अन्वदृष्टिप्रशंसा संस्तवः इत्येते पश्च सम्यन्दृष्टेरंतिचारा भवन्ति । अतिचारो व्यतिक्रमः स्विलितमित्यन्थीन्तरम् । अधिगतंजीवाजीवादितत्त्वस्यापि भगवतः शासनं भावतोऽभिप्रपन्नस्यासंहाये-शक्षायाः स्वरूपम् मतेः सम्यन्दृष्टेर्गर्हतोक्तेषु अत्यन्तसृक्ष्मेष्वतीन्द्रियेषु केवलाग-भँगम्येष्वर्थेषु यः सन्देहो भवत्येव स्यादिति सा शङ्का ॥

१ 'सदनं ' इति ख-पाठः । २ 'संस्तवाः ' इति ख-पाठः । ३ '०रतीचाराः ' इति ख-घ-पाठः । ४ 'स्खलन-मित्य॰ ' इति घ-पाठः । ५ 'जीबाधिगतत्वस्यापि ' इति क-ख-ग-पाठश्चिन्तनीयः । ६ 'अर्हरप्रोक्तेषु ' इति घ-पाठः । ७ 'ममाद्येष्यरेषु ' इति घ-पाठः । ८ 'मवत्येषं स्यादेषं न स्यादिति ' इति घ-पाठः ।

टी०— शक्केत्यादिकया । अतिचारो च्यतिक्रम उल्लंबन(स्खलन?)मित्येकोऽर्थः । अधिगतेत्यादि । अधिगतं सुपरिज्ञातं जीवाजीवादितत्त्वं यस्य तस्यायेवंविधस्य । भगवत इति धर्मलक्ष्मीयक्षोभाजेः श्रीवर्धमानस्य शासनं अवनं अभिप्रपन्नस्य अभिप्रपन्नस्य अभिप्रपन्नस्य अभिप्रपन्नस्य अभिप्रपन्नस्य अभिप्रपन्नस्य । असंहार्यमतेरिति । संहार्या विशेषागमप्रिकिगाभिरसमञ्जताभिर्बुद्धिर्यस्यासौ संहार्यमतिः, न संहार्यमतिरसंहार्यमतिर्भगवद्दित्प्रणीततत्त्व अद्धा तया (१) तस्य सम्यग्द छेर हेरपोक्तेषु जीवादिष्वर्थेषु यथाऽऽत्मा लोकाकाञ्चत्यप्रदेशः गतिस्थितिहेत् जीवपुद्गलानां धर्माधर्मावयेश्वाकारणमित्येवमादिरनेकः पदार्थोऽत्यन्तस्भाः, तेषु । अत्यन्तप्रहणालिङ्ग(लिङ्गागम१)गम्येषु । यतः परमाणवः स्कृत्माश्वातीन्द्रियाश्व, तथापि लिङ्गेन—कार्येण आगमेन वाऽवगम्यन्ते, नैवं संख्येयप्रदेशाद्य इति, अत्यन्तस्भाः सम्बल्लिक्तन्तक्ष्माः समुल्लिक्तन्तक्ष्मात्तिः कित्रभक्तं मत्यादिसहायभाविनिर्मुक्तमात्यन्तिकञ्चानावरणक्ष्यप्रभेद(भव)मात्मस्वरूपं सक्लक्षेयप्राहि यत् ज्ञानं तेन गृह्यत्ते, आगमो—द्वादशाङ्गं प्रवचनमहत्योक्तार्थं गणधरप्रत्येक सदस्थितिरचितसूत्रप्रवन्तम् । यदाह—

("अहरप्रोक्तं गणधरहव्धं प्रत्येकबुद्धहव्धं वा।
स्थिवरप्रथितं च तथा प्रमाणभूतं त्रिधा सूत्रम्॥")
" श्रुतकेवली च तस्पादिधगतदशपूर्वकश्चं तो स्थिवरौ।
आप्ताज्ञाकारित्वात् तु सूत्रमितरत् स्थिवरहब्धम् ॥
गीतार्थः संविष्रथरणस्थो नोपदेशने शक्यः (भाष्यः १)।
भाष्यः स एव सद्भावदेशने मन्दक्तश्चेत् ॥ "

अत आगमपेरिच्छेदोषु प्रज्ञापनीयेष्वर्थेषु यः संशयो भवति एवं स्याद्संख्येयप्रदेश आत्मा, अथ निष्प्रदेशो निरवयवत्वान्नैवं स्यादिति वा, संयमेवंविधा शङ्का। तथा चागमः— " संसयकरणं सङ्का " (आव०) मिथ्यादर्शनं च त्रिविधम्, अभिगृहीतानभिगृहीतसंशय-भेदात्, तत्र संशयो मिथ्यात्वमेव, यथाऽऽह (सङ्ग्रहण्याम्)—

" पंयमनखरं च एकंपि जो न रोएति सुत्तनिहिंहं। सेसं रोयंतोवि हु मिच्छिहिटी सुणेयव्यो ॥ १॥"

तथा-- " सूत्रोक्तस्यैकस्याप्यरोचनादक्षरस्य भवति नरः । मिथ्यादृष्टिः सूत्रं हि नः प्रमाणं जिनाज्ञा च ॥ १ ॥

१ 'यतः परमाणवः सूक्ष्माश्चातीन्द्रियाश्च ' इति क-स्व-ग-प्रतीनामधिकः पाठः, परन्तु स पाठः प्रामादिक इति प्रतिमाति । २ 'भावादिति सूक्ष्ममात्यन्तिक 'इति ख-पाठः । ३ 'पूर्वधरश्च ती 'इति ख-पाठः । ४ 'मन्ददृश्वत्वात् 'इति ख-पाठः । ५ 'परिश्चेयेषु 'इति ख-पाठः । ६ संशयकरणं शङ्का ।

छाया—पदमक्षरं चैकमिप यो न रोचते सूत्रनिर्दिष्टम् ।
 क्षेषं रोचमानीऽपि खळ मिश्यादिष्टर्जातस्यः ॥

एकसिमप्यर्थे संदिग्धे प्रत्ययोऽईति हि नष्टः । मिथ्येव दर्शनं तत् स चादिहेतुर्भवगतीनाम् ॥ २ ॥ "

तसान्ध्रम्भुष्णा व्यपगतशङ्केन सता जिनवचनं सत्यमेव सामान्यतः प्रतिपत्तव्यम् । संशयास्प-दमपि सत्यमेव, सर्वज्ञाभिहितत्वात् तदन्यपदार्थवत्, मितदादिदोषात् तु कात्स्न्येन सकलपदार्थस्वभावावधारणमशक्यं छग्रस्थेन । यथाऽऽह (भगवतीवृत्ती )—

> " न हि नामानामोगञ्ज्ञ सथस्येह कस्यविकास्ति । यस्माञ्ज्ञानावरणं ज्ञानावरणप्रकृति कर्म ॥ १ ॥ "

काङ्क्षास्वरूपमभिधातुकाम आह--

काइक्षायाः स्वरूपम् भा०—ऐहलौकिकपार<sup>®</sup>लौकिकेषु विषयेष्वादांसा काङ्क्षा। सोऽतिचारः सम्यग्दष्टेः।कुतः १।काङ्क्षिता द्यविचारितगुण-दोषः समयमतिकामति ॥

टी०—ऐहरीकिकपार लैकिके बिवत्यादि । इहलोके भवा ऐहलोकिकाः शब्दादयो विषयाः । सुगतेन हि मिश्लूणामक्रेशको धर्म उपिदष्टः स्नानान्नपानाच्छादनशयनीयादिसुखानुभवद्वारेण । सोऽपि हि घटमानक एव, न द्रापेतः । तथा परिवाजकभौतवाद्धणादीनामे-हिकान् विषयानुपश्चाना एव परलोकेऽपि सुखेन युज्यन्ते, साधीयान् धर्मोपदेशः । तथा परलोके भवाः पारलोकिकाः—स्वर्गमानुषजन्मप्रभवाः शब्दादयो विषयाः प्रकर्षपकर्षवृत्तित्वाद् अन्यान्यदर्शने सित प्राहोऽभिलापस्तिष्ठयः, आश्वांसा प्रीतिरिभलापः काङ्क्षेत्यन्यर्थान्तरम् दर्शनेषु वा । तथाचागमे (आवश्यकस्त्रनाम्नि चतुर्थे विभागे )—"कंखा अण्णणदंसणग्गाहो "। प्रस्तुतोऽतिचारस्तच्छव्देन तस्य परामर्शः । मोऽतिचारो मलीमस्ताध्यामलता । कस्य ? सम्यग्दष्टेरित्याह । न निर्मूलमेव सम्यन्वं भवति, मलिनमात्रता तस्य जायते इति । कसात् पुनः काङ्क्षा अतिचार इति प्रश्नेनोपक्रमते द्वात इति । एवं मन्यते प्रष्टा-जिनवचनं श्रद्धत्त एव, न न श्रद्धते, अश्वद्धत्वश्च मिथ्यादर्शनम् । आचार्यस्ताह—काङ्क्षिता हीत्याहि । यसादन्यशासनतत्त्वाभिलाषी काङ्खिता, न विचारिता गुणदोषा येनासाचिचारितगुणदोषः सांसारिकसुखमल्यकमभिलपत्येहलोकिकं पारलोकिकं वा विनश्चरमवसानकदुकं दुःखानुविद्धसुद्धतकषायकलुषितत्वात् संसारानुवन्धि, सर्व चैवंविधं भगवद्भिः प्रति-षिद्धं, प्रतिषिद्धानुष्टानं च भावतो दृषयित सम्यन्वं, सिद्धान्तव्यवस्थोल्लङ्गात् । तदाह—सम-

१ '॰लौकिकेषु विषये॰ ' इति घ-पाठः, ख-पाटस्तु '॰लौकिकविषये॰' इति ।

३ व्हाग्रा---

कार्क्का अन्यान्यदर्शनमाहः।

३ ' श्वयत ' इति क-सा-पाठः।

यमितिकामतीति । समयः – सिद्धान्तः, अनितिकमणीया वा कार्यव्यवस्था, कोशपानादिवत्, एवमनितिलङ्घनीया या वृत्तिः स समयः, सम्यग्झानं वा, गत्यर्थानां झानार्थत्वात्, तं समयमितिकामिति, उल्लङ्घयतीत्यर्थः । कः पुनरसौ समयः ?—''णो वृहलोयद्वयाए'' इत्यादि (दश्चनिकाल्लिक अ० ९, उ० ४) केवलं कर्मनिर्जरणायैवेति । तसादैकान्तिकात्यन्तिकाव्याबाधसुखहेतुरयं सकलः प्रयास इति अन्यत्र निराकाङ्क्षेण मुनिना भवितव्यमिति ॥

विचिकित्साविचारः भा०—विचिकित्सा नामेद्मैप्यस्तीति मतिविप्कुतिः॥

टी०—विचिकित्सा नामेत्यादि । मतिविश्रमो विचिकित्सा । युक्यागमोपपनेऽप्यर्थे श्राम्यति मितः, यथा-अस्य महतस्तपः क्रेशस्य सिकताकणक्रवलिःस्वादस्य लोचमोण्ड्यादेरायत्यां फलसंपद् भिवती, अथ च क्रेशमात्रमेवेदं निर्जराफलिक लिमिति? । नामशब्दो वाक्यालङ्कारार्थः । इदमप्यस्तीत्यादि । उभयथेह क्रियाः फलक्यो निष्फलाश्च दृश्यन्ते । कृषीवलानां कर्षणादिकिया कदाचित् फलवती जातुचिकिष्फलेति, अत इदमप्यस्तीदमप्यस्तीत्युभयथा दृश्वतात् क्रियासामान्यस्य मतेविंश्रमो भवति, नं च शृङ्कातो न भिद्यत इत्याशङ्कनीयम्, शङ्का तु सकलासकलपदार्थभाक्त्वेन द्रव्यगुणविषया लक्ष्यते, इयं तु क्रियाविषयेव विचिकित्सा । तामेव विवृणोति स्पष्टेनाभिधानेन-मितिविष्कुतिरिति । मतिपिष्ध्यात्वपुद्गलानुविद्धा प्लवते—श्रमत्यनवतिष्ठमाना सर्वश्रवचन इति । सर्व एव चते प्रायो मिथ्यादर्शनभेदाः केनचिद् विशेषेण सिद्ध (जाय?)मानाः सम्यक्त्वातिचारतां प्रतिपद्यन्त इति नातिसक्ष्मेश्विका कार्येति । आगमे तु विचिकित्सा विद्वज्जगुष्सा केत्यभिहितं तदिहापि सम्भवत्येव । विद्वासः साधवो विदितसंसारस्वभावाः परित्यक्तसमस्तसङ्गाः तेषां जुगुप्सा-निन्दा, अस्नानात् 
प्रस्वेदजलक्षित्रमलत्वाच दुर्गन्धिवपुषस्तान् निन्दति—को दोषः स्याद् यदि प्रामुकवारिणाऽङ्गप्रक्षालनं कुर्वीरन् भगवन्त इति ? ।।

भा॰—अन्यदृष्टिरित्यह्रैच्छासनव्यतिरिक्तां दृष्टिमाह । सा श्रोपातिचारद्वयम् द्विधा—अभिगृहीता चानभिगृहीता च । तद्युक्तानां कियावा-दिनामिकयावादिनामर्श्वानिकानां वैनयिकानां च प्रशंसासं-स्तवी सम्यादृष्टेरितचार इति ॥

१ छाया---

न इहलोकार्थम् ।

२ '॰मप्यस्तीदमपीति मति॰ ' इति घ-पाठः । ३ 'फलवद ' इति ग-पाठः । ४ 'न च शङ्काते ' इति क-ख-पाठः । ५ 'कुर्वतामत्रत(१)' इति ङ-पाठः । ६ '॰ज्ञानिकानां प्रशंसासंस्तवाविति ' इति क-ख-ग-पाठिश्वन्तनीयः ।

टी०—अन्यदृष्टिरित्यादि । अन्यशब्दः प्रतियोग्यपेक्षः । अन्या चासौ दृष्टिभान्यदृष्टिः-अन्यद् दर्शनम्, अन्यथा पदार्थप्रणयनात् । तदाह्—अर्ह् च्छासन्व्यतिरिक्तां दृष्टिमाहेति । सूत्रकारस्यायमिमप्रायः—जिनवचनव्यतिरिक्ता दृष्टिरन्यदृष्टिरसर्वज्ञप्रणीतवचनामिरितः ।
सा च द्विधा—द्विप्रकारा । तत्राभिमुखं गृहीताऽभिगृहीता दृष्टिः—इदमेव तद्मिति बुद्धवचनं
साङ्ख्यकणादा दिवचनं वा । अनिभगृहीता चेति चशब्दः ममुच्ये । अनेकाञ्यामिमुक्येन गृहीता । सर्वप्रवचनेष्वेव गाधुदृष्टिरनिभगृही । मिथ्यादृष्टिरित्यर्थः । सर्वमेव युक्तपुपपभमयुक्तिकं वा समतया मन्यते मोद्धात् । तत्र तद्युक्तानामित्यादिना अभिगृहीतिमिथ्यादहेरियक्तां निरूपयति । तया—अभिगृहीतिमिथ्यादृष्ट्या युक्तास्तद्युक्ता मिथ्यादर्शनभाजः ।
मिथ्यादर्शनं द्योगे ह्यकारमुपजायते मोहवैचित्र्यात् नयानामानन्त्यात्, अतः स्यूजतरकतिपयमेवोपदर्शनं क्रियते । तेषां तद्यक्तानां क्रियावादिनामिति । क्रिया कर्श्यीना, न कर्त्रा

विना क्रियायाः सम्भवः, तामात्मसमनायिनीं क्रियां वदन्ति ये तच्छीक्रियाचादिनां लाश्र ते क्रियाचादिनः—आत्मास्तित्व।दिप्रतिपत्तिलक्षणाः, ते चाश्रीत्यधि१८० भेदाः कशतसंख्यया, समधिगम्याश्राम्नोपायेन—जीवाजीवास्त्रवन्धसंवरनिर्जराषुण्याषुण्यमोक्षाख्यान् नव पदार्थान् विरचय्य परिपाट्या जीवपदार्थस्याधः स्वपरभेदावुपन्यसनीयौ, तयोरघो नित्यानित्यभेदौ, तयोरप्यधः कालेश्वरात्मिनयतिस्वभावभेदाः पश्च
न्यसनीयाः । तेतो विकल्पानुत्पाद्यति—अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कालत इत्येको विकल्पः ।
विकल्पार्थश्रायम्—विद्यते खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण नित्यश्च कालवादिनः, उक्तेनैवामिलापेन
द्वितीयो विकल्पः ईश्वरकारणिनः, तृतीयविकल्पः आत्मवादिनः "पुरुष एवेदं
सर्व "मित्यादि, नियतिवादिनश्चतुर्थविकल्पः, पश्चमविकल्पः स्वभाववादिनः स्वत एव ।
स्वत इत्यजद्दता लब्धाः पश्च विकल्पः। परत इत्यनेनापि पश्चैव लभ्यन्ते । नित्यत्वापरित्यागेन चैते दश विकल्पाः। एवमनित्यत्वेनापि दश्चैव, एकत्र विंशतिर्जीवपदार्थेन लब्धाः।

१ स्थापना यथा--

अजीवादिष्वप्यष्टास्वेवमेव प्रतिपदं विंशतिर्विकल्पानाम् अतो विंशतिर्नवगुणाः शतमशीत्युत्तरं कियावादिनामिति ॥

अफियावादिनां स्वस्त्पकथनं नामत एव कियते । तद्युक्तानामित्यनुवर्तते । आत्मनास्तित्वादिप्रत्ययावित्तिकक्षणा भवन्त्यिकयावादिनः । निह कस्यचिद्वस्थितस्य पदार्थस्य
किया समस्ति, "भूतिर्थेषां किया सेव, कारकं सेव चोच्यते" । एतेषां
अकियावादिनां चतुरशीतिर्भेदाः, तेषां पुण्यापुण्यविवर्जितः पदार्थसप्तकन्यासः तथैव,
८४ भेदाः जीवस्याधः स्वपर्गविकल्पभेदद्वयोपन्यासः । असन्त्रादात्मनो नित्यानित्यभेदौ तु न स्तः । कालादीनां षष्टी यदच्छा न्यस्यते, पश्चाद् विकल्पामिलापः—नास्ति जीवः स्वतः कालत इत्येको विकल्पः । एनमिश्वरादिभिरपि, यदच्छावसानाः
सर्वे च षद् विकल्पाः । तथा नास्ति जीवः परतः कालत इति पडेव विकल्पाः, एकत्र द्वाद्य ।
एवमजीवादिष्वपि षद्यु प्रतिगदं द्वाद्शेव विकल्पाः । एकत्र द्वाद्य सप्तगुणाश्रतुरशीतिविकल्पा नास्तिकानामिति ॥

कृतिसतं ज्ञानमज्ञानं तदेषामस्तीति अज्ञानिकाः ॥ नन्वेवं लघुत्वात् प्रक्रमस्य प्राय् बहुवीहिणा भवितव्यम्। ततश्राज्ञाना इति स्यात्। नेष दोषः। ज्ञानाज्ञात्यन्तरमेवाज्ञानं, मिथ्या-दर्शनसहचरितत्वात् । ततश्र जातिशब्दत्वाद् गौरखरवदरण्यमित्यादिवदज्ञानिकत्वमिति । अश्राविकानां असिश्चन्त्यकृतबन्धवेफल्यादिलक्षणाः सप्तषष्टिभेदाः, तत्र जीवादीन् नव ६७ भेदाः पदार्थान् पूर्ववद् व्यवस्थाप्य पर्यन्ते चोत्पत्तिमुपन्यस्याधः सप्त सदादय उपन्यसनीयाः, सन्त्वमसन्त्वं सदसन्त्वमवाच्यत्वं सदवाच्यत्वमसदवा-च्यत्वं सदसद्वाच्यत्वमिति च, एककस्य जीवादेः सप्त सप्त विकल्याः। त एते नवसप्तकािस्त्र-पृष्टिः। उत्पत्तेसतु चत्वार एव।द्या विकल्याः। तद्यथा-सन्त्यमसन्त्वं सदसन्त्वमवाच्यत्वं चेति, त्रिषष्टिमध्ये क्षिप्ताः सप्तपष्टिभवति । को जानाति जीवः सिन्नत्येको विकल्यः। एवमसदा-दयो वाच्याः। उत्पत्तिरिप किं सतः असतः सदसत्तोऽवाच्यस्येति वा को जानात्येतत् ? न कश्चिदपीत्यभित्रायः॥

वैनियकानां चेति । चगुब्दः समुचये । विनयेन चरित, विनयो वा प्रयोजन मेपामिति वेनियकाः । ते चामीष्त्रष्टासु स्थानेष्वनवश्वतिष्कृचारा- विनयक्राः गास्त्रविनयप्रतिपत्तिरुक्षणा विनयप्रधानाः सपर्या विद्धति कायेन वाचा मनसा दानेन च।एभिश्रतुर्भिः प्रकारेः सुरनृपतियतिज्ञातिस्थवि-राधममातृपितृषु । एवं चाष्टकाश्रत्वारो द्वात्रिंगद् विकल्पा भवन्तीति । एवमभिगृहीतिभि-ध्यादृष्टेः सर्वसङ्ख्यया त्रीणि शतानि त्रिषष्ट्यधिकानि ।

अनिभगृहीता तु भोगसुखपराणामास्तां निःश्रेयससुखं, इदमेव पर्याप्तं यत् प्रकृष्टेश्वर्याभिजनादिषु नीरोगतादियुक्तं जन्मेति । सर्वदेवतासु सर्वपाषण्डिषु च तुल्यतामौदासीन्यं भावयतीति । एतत्सम्बन्धेनाह—प्रशंसासंस्तवौ सम्यग्दष्टरतिचार इति । एषामुक्तलक्षणानां
क्रियाऽिकयावादिनामज्ञानिकानां च प्रशंसा स्तुतिः अभिष्टवः पुण्यभाज एते सुलब्धमेभिजन्म
सत्यसन्धाः सन्मार्गदर्शननिपुणा इत्यादिः, संस्तवः—तैः सहैकत्र संवासात् परिचयः परस्परालापादिजनितः। तथा हि-एकत्र वासे तत्प्रक्रियाश्रवणात् तत्क्रियाद्याद्यानाच असंदार्यमतेरिप दृष्टभेदः श्रूयते, किम्रुत संहार्यमतेः १। अत एव भगविद्धः पार्श्वस्थादियथाच्छन्दिकरिप सार्धः
निषद्धमेकत्र वतनमेकरात्रमिष सम्यग्दष्टेष्टरसर्गात् । तस्मादतीचारावेता मलीमसताहेत् तत्प्रशंसासंस्तवौ सम्यग्दष्टेश्वराहेत वा ।

भा॰—(अत्राह—प्रशंसासंस्तवयोः कः प्रतिविशेष इति । अत्रोच्यते-)
टी॰ —प्रसिद्धार्थवशाद्पजातसन्देहः कश्चिद्त्राह—प्रशंसासंस्तवयोः कः प्रतिविशेष
इति । अत्रोच्यते—एवं मन्यते " इंसु स्तुतौ" (पा॰ धा॰ ७२८ ) । प्रशंसनं प्रशंसा—
स्तुतिः। "ष्दुञ् स्तुतौ" (पा॰ धा०१०४३) । संस्तवः सम्यक्र्स्तुतिरेव । अतस्तुल्यार्थत्वात्
प्रश्नयति— कः प्रतिविशेष इति । अत्रोच्यते—

भा०—ज्ञानद्दीनगुणप्रकर्षोद्धावनं भावतः प्रदांसा । संस्तवस्तु सोपधं निरुपदं च भूतगुणवचनमिति ॥ १८॥

**टी०--ज्ञानेत्यादि ।** ज्ञानम्-आगमः ।। १८ ॥

## सूत्रम्-व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥ ७-१९ ॥

भा॰—व्रतेषु पश्चसु शीलेषु च सप्तसु पश्च पश्चातीचारा भवन्ति । यथा-क्रममिति ऊर्ध्व वस्यामः ॥ १९ ॥

टी॰ विषयभृतेषु । पश्चस्वित्यादि सामान्येनापि व्रताभिधाने सामध्यीदगारिको यानि व्रतानि तेषु विषयभृतेषु । पश्चस्वित्यन्यूनानितिरिक्तेषु क्वालेषु च सप्तस्विति । चशब्दः समुचान्यकः । सप्तेव शीलानि तेषु च । पश्च पश्चिति नियमवचनम् । प्रतिव्रतं प्रतिशीलं पश्चातिचारा भवन्ति, न चत्वारः षद् वा । अतिचारपरिगणनं च सुखपरिहारार्थम् । यथाक्रममिति व्यतिकरिनिष्टत्यर्थम् । अन्यथा बन्धवधादयः स्थूलमृषावादिनिष्टत्तेरप्यतीचाराः स्युः । एविमतरेऽपि व्यतिकरेण प्राप्तुयुः । ऊर्ध्वे वक्ष्याम इति नियमप्रदर्शनं यदुपरिष्टादतीचारजातमभिधास्या-मस्तदुक्तेषु व्रतादिषु यथाक्रपमिति ॥ १९ ॥

भा०---तद्यथा---

१ धनुश्विहान्तर्गतोऽयं पाठो घ-पुस्तक एव । २ 'भूताभूनगुण ' इति घ-पाठः ।

३ अयं सूत्र-भाष्य-पाठो नोपलभ्यते कतमस्यामपि प्रत्याम्, इदमवतरणं तु घ-पुस्तकाधारेण कृतं मया।

टी०—तच्यथेत्यनेन सम्बन्धमाचष्टे। यथा तदेतदतिचौरजातं क्रमेण वतादिषु सम्बध्यते संप्रति तथोच्यते। प्राक् तावत् स्थूलप्राणातिपातव्रतमुक्तं तस्यामी पश्चातिचारा भवन्तीति निर्दिशति—

स्थूछप्राणातिपातविर-मणवतस्यातीचाराः सूत्रम्-वन्ध-वध-च्छविच्छेदाऽतिभारारोपणा-

ऽन्नपाननिरोधाः ॥ ७-२० ॥

टी०—तत्र बन्धनं बन्धः—संयमनं रज्जुदामकादिमिः, हननं वधः—ताडनं कशादि-मिः, छविः—शरीरं त्वम् वा तच्छेदः—पाटनं द्विधाकरणं, भरणं भारः—पूरणं अतीव-बाढं सुष्ठु भारोऽतिभारस्तस्यारोपणं—स्कन्धपृष्ठादिस्थापनमतिभारारोपणम्, असं अश्चनादि, पानं पेयमुदकादि तयोरदानं निरोधः। सर्व एव कृतद्वन्द्वा निर्दिष्टाः स्थूलप्राणातिपात-विरतेरतीचाराः॥

भा०—त्रसस्थावराणां जीवानां बन्धवधौ त्वक् छेदः काष्ठादीनां पुरुषह-स्त्यश्वगोमहिषादीनां चातिभारारोपणं तेषामेव चान्नपाननिरोधः अहिंसान-तस्यातिचारा भवन्ति ॥ २० ॥

टी०— त्रस्तस्थावराणामित्यादि । त्रस्यन्तीति त्रसाः—द्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रियाः । तिष्ठन्तीति स्थावराः—स्थानकीला वृक्षाद्यो यथासम्भवमायोज्याः । द्रव्यभावप्राणेरजीवन् जीवन्ति जीविष्यन्ति चेति जीवाः तेषां त्रसस्थावराणां जीवानां बन्धवधी, तत्र बन्धः श्रह्मपिपीलिकादीनामपि सम्भवति । स च प्रायो निष्प्रयोजन इति नानुष्ठेयोऽणुत्रतिना, उत्सर्गतो गृहिणा तादृशान्येव द्विपद्चतुष्पदादीनि परिप्राद्याणि यान्यबद्धान्येवाऽऽस्ते, असम्भवात् तादृशामन्यत्र बन्धः सप्रयोजनः सोऽपि संपेक्षः, द्यात्रता नातिगाद्वमुद्धन्त्रान्थः कार्यो दुर्विनीतपुत्रकदानीदाससेवकादीनां गोमहिषीतुर्गकरिकरभादीनां वा। वधोऽष्येवमेव द्विपदादिविषयो विकल्पः। प्राक् तावद् भीतपरिषक्तेनैव भवितव्यमगारिणा। समुत्य-व्यप्रयोजनस्तु सापेक्षो विर्वयप्रहारान् परिहरन् कशादिभिवेथोऽपेक्षया कर्णवलनचपेटादिनिश्च साध्येत्। तथा निष्प्रयोजनः छविच्छेदः परिहार्य एव, तदाह—त्वक्छदः काष्ठादीना-मिति। काष्ट्यव्देन वृक्षपरिग्रहः, वृक्ष आदिरेपामिति, आदिग्रहणाद् भूमितेजःकरकद्विपदचतु-ष्पद्परिग्रहः। सप्रयोजनस्तु सापेक्षः कर्णपाटनाङ्कनादिरक्कुलिसंदंशकश्रवणनासिकाच्छदो वा मनाग् भयजननाय तस्करादीनामिति। पुरुषेत्यादि। पुरुषादयः कृतद्वन्द्वाः। आदि-ग्रहणात् खरकरभमेषच्छागपरिग्रहः। यथासम्भवं वा, एषामतिभारारोपणमतिचारः, उत्सर्गतो

९ चारकमेण 'इति छ-पाठः । २ 'ब्युत्सर्ग 'इति श-पाठः । ३ 'सापेक्षात् 'इति छ-पाठः ४ 'अयोपेक्षया 'इति छ-पाठः ।

माटकशकटाद्याजीवः परित्याज्य एवान्यस्माहते जीवनोपायाद्, बलीवदीदीनां यथोचितभारा-दिपि किञ्चिन्यूनभारारोपणं तृणपानीयाभ्यवहारोऽत्युष्णवेलायां च परिमोक्षणम् । द्विपदानि तु यं भारमात्मनोत्ख्रेप्तुमवतारियतुं च शक्तुवन्त्यक्षेशेन तावत आरोपणापदेशः । तेषामेव चान्नपानिरोध इति पञ्चमोऽतिचारः । तेषामिति द्विपदचतुष्पदानामन्नपानिरोधोऽप्रयोजन्तः परिहरणीय एव । सप्रयोजनं तु सापेक्षं कुर्यात् । दुर्विनीतानामपत्यादीनां मेन्दतीक्ष्णाशयाना-धुदन्यतां ज्वराद्यभिभूतानां चान्नपानं निरुणद्धि । स्वभोजनवेलायां तु ज्वरितादेरन्यान् नियमत एव तावद् मोजियत्वा स्वयं भुज्जीतेत्युपदेशः । अहिंसात्रतस्यातिचारा भवन्तीत्यव्यतिकारं दर्शयति । समासतोऽणुत्रती सर्वमेव वन्धादि प्रदर्शितमनुकम्पया जहदवन्धंभाविनि प्रयोजनेऽनुतिष्ठभातिचरति स्थूलां प्राणातिपातविरतिमिति ।। २०।।

स्थुलमृषाबादविरतेरतिचाराभिधित्सयेदमाह—

स्थूलमृवावादविरम- सूत्रम्—मिथ्योपदेश-रहस्याभ्याख्यान-कृटलेख-णवतस्यातीचाराः पञ्च किया-न्यासापहार-साकारमन्त्रभेदाः ॥ ७–२१ ॥

टी०—मिध्योपदेशः—असदुपदेशः परेणान्यस्यातिसँन्धानं स्वयं वाऽतिसन्धानमन्यस्योति। रहः—एकान्तस्तत्र भवं रहस्यं रहस्येनाभ्याख्यानम्—अभिशंसनमसद्ध्यारोपणं रहस्यान्याख्यानम् । कूटं—असद्भूतं लिख्यत इति लेखः करणं किया क्टलेखिक्या अन्यग्रद्राक्ष-रिवम्बस्वरूपलेखकरणिमिति । न्यस्यते—निश्चित्यत इति न्यासः रूपकाद्यपणं तस्यापहारः—अपलापः, योऽत्र द्रव्यापहारः परस्वस्वीकरणलक्षणः सन विवक्षितः, तस्यादत्तादानविषयत्वात्, यत् तत्र वचनमपलापकं येन करणभूतेन न्यासोऽपिह्यिते—अपलप्यते तद् वचनं न्यासाप-हारः । आकारोऽकुलिहस्तभूनेत्रक्रियाित्रःकम्पादिरनेकरूपः परश्रराखितं, तेन तादशा आकारोण सहाविनाभूतो यो मन्त्रो—गृदः पराभिन्नायस्तम्रपलभ्य सहाकारं मन्त्रमसूययाऽऽवि-कारोग्साक्ष्यस्तम् साकारमन्त्रभेदः प्रकाशनम्। मिध्योपदेशादयः कृतद्वन्दाः पञ्चातिचाराः स्थूला-कृतविरतेरिति ।

सम्प्रति भाष्यमनुस्रियते-

भा०—एते पश्च मिथ्योपदेशाद्यः सत्यवचनस्यातिचारा भवन्ति । तत्र मिथ्योपदेशो नाम प्रमत्तवचनमयथार्थवचनोपदेशो विवादेष्वतिसन्धानोपदेश इत्येवमादिः॥

१ पणादेशः 'इति द्ध-पाठः । २ 'मतीक्ष्ण 'इति द्ध-पाठः । ३ 'मौदन्यता 'इति द्ध-पाठः । ४ 'मन्यापनं 'इति द्ध-पाठः ।

टी०—एते पश्चेत्यादि। एत इति सूत्रोक्ताः पश्चेति पश्चेत, मिथ्योपदेशाद्य इति नामप्राहमा चष्टे। स्थूलमृशपरित्यागे न असत्यं वक्तव्यमित्यत्र सत्यवचनस्यातिचारा भव-ित्त । तत्र मिथ्येत्यादिषु पश्चस्वतीचारेषु मिथ्योपदेशस्तावत् । नामशब्दः क्रमावद्योते कः । प्रमत्तस्य वचनं परपीडाजननम्—वाह्यन्तां खरोष्ट्राः हन्यन्तां दस्यव इति, यथा अर्थः स्थित-स्तथा वचनोपदेशः साधुः, तद्विपरीतस्तवयथार्थवचनोपदेशः यथा परेण पृष्टः सन्देहापन्नेन तथोपदेश इति । विवादं विवादः कलहः तत्रान्यत्रान्यतरस्यातिसन्धानोपाय-स्पदिशति, अतिसन्धानं —छलनम् । आदिशब्दात् फाणितकद्यूतप्रहणम् । एवमादिः —एवं-प्रकारः सर्व एव मिथ्योपदेशोऽवसेयः ॥

भा०—रहस्याभ्याख्यानं नाम स्त्रीपुंसयोः परस्परेणान्यस्य वा रागसंयुक्तं हास्यक्रीडासङ्गादिभिः रहस्येनाभिशंसनम् ॥

टी०—रहस्येत्यादि । रहस्येन कर्मणाऽभ्याख्यानं स्त्रीपुंसयोः परस्परेणेति प्रतारणद्वारेण-यदि श्रद्धा स्त्री ततस्तस्ये कथयति—अयं तव भर्ता कुमार्थामतिप्रमक्तः, अथ तहणीं तत एवमाह—अयं ते भर्ता प्रौढचेष्टितायां मध्यमवयसि योपिति प्रसक्तस्तथाऽयं खरकामो मृदु-काम इति वा परिहसति । तथा स्त्रियमभ्याख्याति भर्तः पुरः-पत्नी ते गर्हयत्येवमयं मां रहिसे कामगर्दभः खलीकरोतीत्यादि । अन्यस्य वेति । दम्पतीव्यतिरिक्तस्य वंकैकस्य पुंसः स्त्रिया वा तत्कालयोग्यम् । रागसंयुक्तिमिति दम्पत्यारन्यस्य वा येन रागः-प्रहर्ष उत्पद्यते तेन तादशा रहस्येनानेकप्रकारेण कर्मणाऽभिद्यांसनिति । हास्येत्यादि । अभ्याख्याताऽपि परिहासक्रीडानुबन्धात् तादशं भाषते, नाभिनिवेशेन । हास्यं-परिहासः सैव क्रीडा, आसिकः आसक्तः-अनुबन्धः । आदिशब्दः प्रकारवचनः । हास्यक्रीडाप्रकारैः, अथवा हास्यप्रकारैः क्रीडाप्रकारैवेति पृथगभिसम्बन्धः ॥

भा॰—क्रूटलेखिक्रया लेकिप्रतीता ॥ न्यासापहारो विस्मरणकृतपरिनक्षेप-प्रहणम् ॥ साकारमन्त्रभेदः पैशुन्यं गुद्धमन्त्रभेदश्च॥ २१॥

टी॰—कूटलेखिकया लोकप्रतीतेति अत्यन्तप्रसिद्धा सुज्ञाना, सुद्राक्षरादिविन्यासः कूटतुल्य इति । अत्रापि यत् तद् भूर्जत्वगादिन्यस्तं च वचनं तत् कूटलखाक्रयाशब्देनोच्यत इति सत्यत्रतातिचारः । न्यासापहार इत्यादि । गोपायनाय स्वद्रव्यापेणमन्यस्य न्यासः तस्यापहारः—अपलापः सुश्लिष्टवचनेन । एतदेव स्पष्टयति—विस्मरणकृतपरिनक्षेपग्रहणं विस्मरणेन कृतं परिनक्षेपस्य ग्रहणम्—येन निक्षिप्तानि पश्च शतानि, शतसङ्ख्या विस्मृता, सा च,

<sup>9 &#</sup>x27; बोतनार्थः ' इति ख-पाठः । २ 'लोके प्रतीता' इति क-ग-पाठः । ३ 'भेदैः ' इति ग-पाठः । ४ 'मेदैब ' इति ग-पाठः ।

अधुना निक्षेपमांगणाकाले जनिति—न सुष्ठु स्मरामि किं चत्वारि शतान्यपितानि तव तदा अथ पश्च शतानीति १। यदपितं तद् देहीति, निक्षेपकस्य गोपायिता प्रत्याह—चत्वार्यवेति । एवं परेण निक्षिप्तस्य प्रविस्मरणकृतस्य शतस्य प्रहणं येन करणतामापक्षेन क्रियते स सत्य- जतातिचार इति । साकारमन्त्रभेद इति । आकारः शरीरावयवसमन्नायिनी क्रियाऽन्तर्गता- कृतस्यिका तेन विशिष्टेनाकारेण सहाविनाभृतो योऽभिप्रायः स साकारमन्त्रस्तस्य भेदः—प्रकाशनम् । एतद्कं भवति—अनिधिकृतसिक्षयो चेष्टाविशेषेः स्वाकृतप्रकाशनमाकारः । तमेव स्पष्ट- तरमुदाहरति—पैशुन्यं गुरामन्त्रभेद्श्येति। प्रीतिं शूनयतीति पिश्चनस्तद्भावः पैशुन्यम्, द्वपोः प्रीतौ सत्यामेकस्याकारैरुपलभ्याभिप्रायमितरस्य तथा कथयति यथा शीतिः प्रणश्यतीति । गुरां-गृहनीयं न सर्वस्मै यत् कथनीयम् । मन्त्रणं मन्त्रो—गुप्तभाषणं राजादिकार्यसम्बन्धस्तस्य सदः—प्रख्यापनम् । एवमेतत् सत्यवतमप्यस्तातिचारं सम्यगनुपालनीयमिति ॥२१॥

स्थूलादत्तादानविरतेरप्यमी पश्चातिचाराः परिहायीः-

स्थूलादसादानिवरम- सूत्रम्—स्तेनप्रयोग-तदाहृतादान-विरुद्धराज्यातिक्रम-णव्रतस्यातिचाराः पञ्च हीनाधिकमानोन्मान-प्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ ७–२२॥

टी०—स्तेनाः—चौरास्तान् प्रयुक्ते—हरत यूयं इति हरणिक्रयायां प्रेरणमभ्यनुद्धानं वा प्रयोगः, अथवा परस्वादानोपकरणानि कर्तरीधर्घरकादीनि। तद्महतादानमिति तच्छब्देन स्तेनपरामर्शः तैराहृतम्—आनीतं कनकवस्त्रादि तस्यादानं—ग्रहणं (अल्प)मूल्येनं मुधिकया वा। विरुद्धराज्यातिक्रमः इति। विरुद्धयोर्गृपयोः राज्यं तस्यातिक्रमः—अतिलज्जनमाक्रम-णम्, अन्यतरराज्यनिवासिन इतरस्य राज्यं प्रविश्वन्तीतरराज्यनिवासिनो वाऽन्यतरराज्यमिभग-च्छन्तीति विरुद्धराज्यातिक्रमः। स चानेकप्रत्यवायः। हीनाधिकमानोन्मानमिति। हीनं—न्यूनं अधिकं—अतिरिक्तं मानं उन्मानं वा। तत्र मानं—कुडवादि। उन्मानं—तुलादि। हीनं मान्ममुनानं वा अन्यदानकाले करोति। स्वयं पुनर्गृह्मधिकं करोति। प्रतिरूपकञ्चवहार इति। प्रतिरूपकः—ताद्दशः तस्य विविधमवहरणं व्यवहारः—प्रक्षेपः प्रतिरूपकप्रक्षेप इति-यावत्। यद् यत्र घटते वीद्यादि तेलादिषु पेलक्षित्रसादि तत् तत्र प्रक्षिप्य विक्रीणीत इति। स्तेनप्रयोगादयः कृतद्वन्द्वाः पञ्चास्तेयाणुवतस्यातिचारा बोद्धव्याः।।

सम्प्रति भाष्यभनुस्त्रियते-

भा॰-एते पश्चास्तेयव्रतस्यातिचारा भवन्ति । तत्र स्तेनेषु हिरण्यादि-प्रयोगः ॥ स्तेनैराह्तद्रब्यस्य मुघा ऋयेण वा प्रहणं तदाहृतादानम् ॥

<sup>9 &#</sup>x27;मार्गणकाले 'इति कुन्पाठः । २ 'कूटसूचिका ' इति कुन्पाठः । ३ 'अन्यथाकृतसिक्रधौ चेष्टाविशेषः 'इति कुन्पाठः । ४ 'नाधिकमा ' इति कुन्पाठः । ५ 'पलनादि ' 'पलक्रमादि ' इति पाठौ । ६ 'कृतस्य क्रक्स्य ' इति घन्पाठः ।

टी॰—एते इत्यादि गतार्थम्। तन्नेत्यादि। तन्न-तेष्वती चारेषु। स्तेनप्रमोगस्तावद-यम् स्तेनेषु-तस्करेषु सम्भवति हिरण्याद्यं प्रयोगो हिरण्यादिप्रयोगः हिग्ण्यं रजतं घंटिता-घटितरूपम्। आदिशब्दात् कनकं च। घर्षरका याभिग्रेन्यि छिन्ता गृह्वातीति। तथा खान्नखन-नकादि, एवं विधम्रपकरणं नाणुत्रतिना निवर्तनीयं न विक्रयमिति। स्तेनेरि-यादि। तस्करो-पनीतस्य द्रव्यस्य रजतादेश्रिधा-विना मृल्येन क्रयेण वा मृल्यप्रदानेन ग्रहणं तदाह्तादानं अनेकप्रत्यवायमिति परिहार्यम्।।

भा०—विरुद्धराज्यातिक्रमश्चास्तेयवतस्याति वारः । विरुद्धे हि राज्ये सर्व-मेव स्तेययुक्तमादानं भवति ॥ हीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहारः ।

टी०—विरुद्धेत्यादि । विरुद्धराज्यातिक्रमः । अतिक्रमो—व्यवस्थोल्जनम् । व्यवस्था च परस्परविरुद्धराज्यकृतेव । चग्रव्दः समुचायकः । एष चास्तेयव्रतस्यातिचारः । विरुद्धे हीत्यादि । यस्माद् विरुद्धे राज्ये सर्वमादानं—ग्रहणं तृगकाष्ठादेरि स्तेययुक्तं — चौरतया सम्बद्धं अवित । तस्माद् विरुद्धराज्यातिक्रमो न कार्यः ॥ हीनाधिकेत्यादि । समस्पातिचारद्वयं निर्दिष्टं भाष्यकारेण व्यवहारसम्बन्धनार्थं, हीनमानव्यवहारोऽधिका-मानव्यवहारः हीनोन्मानव्यवहारोऽधिकोन्मानव्यवहारः हीनोन्मानव्यवहारोऽधिकोन्मानव्यवहारः हीनोन्मानव्यवहारोऽधिकोन्मानव्यवहारश्रेति । एतदेव विष्णोति—

भा०--- इटतुलाइटमानवश्रनादियुक्तः ऋयो विऋयो रृद्धिप्रयोगस्य ।

टी॰—कूटतुलेत्यादि । प्रसिद्धटङ्कादिटङ्किता अकूटतुँला । ततोऽपरा कूटतुँला । एकै मानमपि, आभ्यां कूटतुलाकूटमानाभ्यां वश्चनं दम्भनं छलनं, आदिशब्दाद् वश्वमकार्यक्तियाग्रहणं तैर्युक्तस्तद्युक्तः सम्बद्धः ऋयबद्धः । ऋयो प्रहणं विक्रयो प्रच्येन दानं, सर्वमेन तन्न कार्यम् । वृद्धिप्रयोगश्चेति हीनाधिकव्यवहारः, सामान्यवृद्धिप्रयोगोपन्यासः । स्वरूपकादि वृद्धचाऽन्यस्य ददाति, सा च वृद्धिरन्याय्या न्याय्या च । तत्रान्याय्या परिहरणीया दश्चेन कादशकप्रभृतिः । यद्यप्यभयहच्या सा क्रियते तथाप्यतितृष्णाभिभूत इत्यपोद्यते लोकेन । न्याय्या नृतन्त (तृना सा १) आदेयेति ।।

भा०—प्रतिरूपकव्यवहारो नाम सुवर्णरूप्यादीनां द्रव्याणां प्रतिरूपक-क्रिया व्याजीकरणानि चेत्येते पश्चास्तेयव्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ २२ ॥

टी०—प्रतिरूपेत्यादि । नामशब्दः स्वरूपार्थः । प्रतिरूपकव्यवहारस्वरूपमिति । सुवर्णस्य प्रतिरूपिकया यादक सुवर्ण तादशमेवापरद्रव्यं वर्णगौरवादिगुणयुक्तं निष्पादयित प्रयोगिवशेषात् । तथा रूप्यं-रजतं कतिपयदिवसस्थायीति । आदिग्रहणात् तैल पृति क्षीर-दिधिः

१ 'घटितरूपं ' इति ग-पाठः । २ 'कानि ' इति ख-पाठः । ३ 'मानब्रहणं ' इति ख-पाठः । ४ 'तुस्या ' इति ग-पाठः । ६ 'भूतत आदे ० ' इति च-पाठः । ७ 'प्रतिरूपिकया ' इति क्न-ग-पाठः ।

तक-ताम्र-कांस्यादिपरिग्रहः । व्याजीकरणानि चेति । व्याजीकरणमपहृतानामन्यैर्गवादीनां सञ्क्राणामग्निपककालिङ्गीफलस्वेदितानि शृङ्गाण्यधोम्रखानि प्रगुणानि तिर्यक् कलितानि वा यथारुचि शक्यन्ते कर्तुं येथाऽन्यत्विमित्र प्रतिपद्यन्ते गवादयः । तथा कृतेषु शृङ्गेषु न सुखेनावधार्यन्तेऽन्यहस्ते वा विक्रीयन्त इति व्याजः । छग्नाच्छग्नरूपाणां छग्नरूपत्वापादनं व्याजीकरणम् । एवमेते पञ्चास्तेयत्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ २२ ॥

चतुर्थाणुत्रतस्यातिचाराभिधित्सयेदग्रुच्यते---

स्यूल्प्रैष्ठनविरमण- सूत्रम् — परविवाहकरणे-त्वरपरिगृहीता-ऽपरिगृहीता-। गमनाऽनङ्गकीडा-तीत्रकामाभिनिवेशाः॥ ७-२३॥

टी०-एते पश्च ब्रह्मव्रतस्यातिचाराः कृतद्वनद्वा निर्दिष्टाः। परविवाहकरणं. इन्वरपरिगृहीतागमनं, अपरिगृहीतागमनं, अनङ्गकीडा, तीव्रकामाभिनिवेशश्रेति। परविवाहकरणमिति । स्त्रापत्यस्यागारिणोऽनक्यंतयैन विवाहः कार्यः, परविवाहकरणात् तु निवर्तने । गृहस्थश्र द्वाभ्यां प्रकाराभ्यामब्रह्मणो निवर्तते स्वदारयन्तोषप्रतिपस्या परपरि-गृहीनदार।नभिगमनेन वा । स्वदारसेवनमेव प्रथमोऽभ्युपैति, शेपात् निवर्तते । द्वितीयृस्तु परपरिगृहीतदारासेवनात् निवर्तते, न स्वदारेभ्यो न वा अपरिगृहीतवेश्यादिभ्यः । तयोश्र यथायम्भव तिचारा स्वमतानुसारेणाभ्यूद्याः । तत्र स्वापत्यव्यतिरिक्तमन्यापत्यं पर-शब्देनोच्यते तस्य विवाह करणं-विवाह किया, कन्याफललिप्सया वा स्नेहसम्बन्धेन वा। इत्वरपरिगृहीतागमनम् । प्रतिपुरूषगमनशीला इत्वरा-वेश्याऽनेकपुरूषगामिनी भवति । तस्यै च यदाँऽन्येन कश्चित् कालमभिगृद्य भाटी दत्ता भवति तावन्तं कालं अगम्याऽसौ निवृत्त-परदारस्य भवति । इत्वरा चासौ परिगृहीता चेति इत्वरपरिगृहीता । गमनम्-अभिगमी-मैथुनासेवनम् । अथवा इत्वरं स्तोकमप्युच्यते । इत्वरं स्तोकमर्लं परिगृहीता इत्वरपरिगृहीता, अकृतलक्षणस्तत्पुरुषो मयुरव्यंसकादौ क्षेप्यः । अथवा इत्वरकालं परिगृहीता । शाकपार्थिवा-दित्वात समासः काल(शब्द)लोपथ । अपरिगृहीतागमनम् । वेश्या स्वैरिणी प्रोषितभर्तृ-कादिरनाथा अपरिगृहीता तदभिगममाचरतः स्वदारसन्तृष्टस्यातिचारः, न त निवृत्तपरदा-रस्य। अनङ्गः-कामः कर्मोदयात् पुंसः स्त्रीनपुंसकपुरुषासेवनेच्छा हस्तकर्मादीच्छा वा योषि-तोऽपि योपिन्नपुंसकपुरुषासेयनेच्छा इस्तकर्मादीच्छा वा नपुंसकस्यापि नपुंसकपुरुष-स्त्रं सेवनेच्छा इस्तकमीदीच्छा वा स एवंविधीऽभिलाषीऽभिन्नायो मोहोदयादुद्भतः काम उचाते, नान्यः कथित् कामः। तेन तत्तं कीडा-रमणमनङ्गकीडा आहार्यैः काष्ट्रपुस्तफलम्-त्तिकाचर्मादिघाटितप्रजननैः, कृतकृत्यः पि च स्त्रलिङ्गेन भूयो मूँद्नात्ये बावाच्यप्रदेशं योषि-तां तथा केशकर्पणप्रदारदानदन्तन वकदर्थन ।प्रकारमों हनीयकें मैवशात् किल क्रीहति, तथा-

१ 'ततश्चान्य॰ 'इति च-पाठः । २ 'करणमित्वरः 'इति क-स्त्र-ग-पाठः । ३ 'तत्र कीडा 'इति ख-पाठः । ४ 'ग्रहात्येव 'इति ख-पाठः । ५ 'कर्मावेशात् 'इति ख-पाठः ।

प्रकारा कामसेव। सर्वेषामनङ्गकीडा बलगित रागे प्रस्यते । समाचरतश्रेवमधैर्येण क्षिष्टिचितस्य कियत् फलम्?, तात्कालिको छिदा व्याधेस्ताबदेव फलं, इतरस्य च मार्गेणर्जुना सेवमानस्येति, नानङ्गकीडया कश्चिद् गुणोऽतिरिक्तो लक्ष्यत इति उभयोक्भयमित्चार इति । तीव्रक्तामाभिनिवेशस्ताबत् पर्यन्तिचता निवेश हति । तीव्रः-प्रकर्षप्राप्तः कामेऽभिनिवेशस्तीव्रकामाभिनिवेशस्ताबत् पर्यन्तिचता परित्यक्तान्यसकलव्यापारस्य तद्ध्यवसायिता ग्रुंखपोषोपस्थ कश्चान्तरेष्वितृप्तया प्रश्चिष्य लिङ्गमास्ते मृत इव महतीं वेलां निश्चलश्चाटकर इव ग्रहर्भुदृश्चटकायामारोहति योषिति, वाजी-करणानि चोपयुंक्ते जातकलमलकः । अनेन खल्वाषधप्रयोगेण गजप्रसेकी तुरङ्गावमदीं च भवति

स्त्रपाट- पुरुष इत्ययमप्युभयोरतीचार इति । एते पश्च ब्रह्मवतस्यातीचारा भवन्तीति । परामर्थः अन्ये पठन्ति स्त्रम्-'परिविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनानक्ष-क्रीडातीव्रकामाभिनिवेश''इति । तत्र न बुद्धधामहे इत्वरिकापरिगृहीतागमनमिति । यदि कर्मधा-रयस्ततः पुंबद्धावः । अथासमासस्ततः सम्बन्धोऽपि दुर्घटः । न चान्यः प्रकारः समस्ति । अन्ये त्वन्यथा पदानि वैदन्ति । परिविशाहकरणं इत्वरिकागमनं परिगृहीताऽपरिगृहीतागमनं अन-क्षित्रीडा तीत्रकामाभिनिवेश इति त एवंवादिन इत्वरिका । व्याचक्षते । क्रुत्सितसंकीर्णयोपि-दित्वरिका । तद्यथा-उन्मत्ता विधरा अन्धा मूँकिका बाला दीक्षितेत्यादिका । एतदभिगमात् किल राजभयलोकाकीर्तिप्रत्यवायसम्भवः । परिगृहीता किल प्रोपितभर्तृकेति सर्वमिदमननुपाति व्याख्यानमित्यपर्कंण्येम् ।।

भा०-परविवाहकरणं इत्वरपरिगृहीतागमनं अपरिगृहीतागमनं अनङ्ग-क्रीडा तीवकामाभिनिवेदा इत्येते पश्च ब्रह्मव्रतस्यातिचारा भवन्ति॥२३॥

टी०-गतार्थमेवेति ॥ २३ ॥

इच्छापरिमाणवतातिचारव्याचिष्यासयेदमाह-

स्थूलपरिव्रहपरिमाण- सूत्रम्—क्षेत्रवास्तु-हिरण्यसुवर्ण-धनधान्य-दासीदास-वतस्य पञ्चातीचाराः कुप्य-प्रमाणातिक्रमाः॥ ७-२४॥

टी०—क्षेत्रवास्त्वादीनां कुप्यान्तानां कृतद्वन्द्वानां प्रमाणानि प्राक् संकल्प यानि विशिष्टकालावधिकानि गृहीतानि तेषामुळ्ड्यनम्-अतिकमः, प्रमाणातिकम इति प्रत्येकमभिस-स्वध्य माष्यकृद् दर्शयति—

१ 'पर्यन्ति ज्ञिन्ता' इति ज्ञ-पाठः, 'पर्यन्तिश्चित्तता' इति तु क-ग-पाठः। दे 'सुखाय स्वकक्षान्तरे। इति ज्ञ-पाठः। ६ 'छिदन्ति 'इति ज्ञ-पाठः। ४ 'तार्किहा' इति ज्ञ-पाठः, 'अस्तिकिका' इति ज्ञ-पाठः ' ५ 'परिगृहीतापरिगृहीता' इति च्य-पाठः। ६ 'कर्ण्यते' इति क-ग-पाठः। ५ 'तीव्रोऽतिकामा०' इति ग्र-पाठः।

भा॰-क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रमः हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रमः घनघान्य-प्रमाणातिक्रमः देशसीदासप्रमाणातिक्रमः कुष्यप्रमाणातिक्रमः इत्येते पश्च इच्छापरिमाणव्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ २४ ॥

दी० क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम इत्यादि । तत्र क्षेत्रं सस्योत्पत्तिभूमिः । तब सेतुकेतुमेदाद् द्विविधम् । तत्र सेतुक्षेत्रं अरधद्वादिसेक्यम् । मेघाकाशपिततोदकिष्णद्यक्षेत्रवास्तुभेदाः सस्यं केतुक्षेत्रम् । वास्तु अगारं गृहमुच्यते । तदिष त्रिविधं खातं भूमिगृहकादि,
उिक्तृतं प्रासादादि, खातोच्त्रितं भूमिगृहस्योपिर प्रासादादिसित्रवेशः, तेषां क्षेत्रवास्तुनां प्रमाणं
प्रत्याख्यानकालेऽभिगृहीतम् – एतावन्ति क्षेत्राणि वास्तूनि च विहाय शेषस्य प्रत्याख्यानं यावबतुर्मासीं संवत्सरं यावज्जीवं वा । अवधिकृतकालाभ्यन्तरे संकल्पितप्रमाणातिरेकक्षेत्रवास्तुग्रहणं
इच्छापरिमाणव्रतातिचारः । हिरण्यं रजतं घटितमघटितं वाऽनेकप्रकारं पाज्यांदिकम् । तथा
सुवर्णमपि । एतद्ग्रहणाचन्द्रनीलमरकताद्युपलकपरिग्रहः । सर्वेषामभिगृहीतप्रमाणातिक्रमेऽतिचारः । धनं गो-महिष्य-ऽजाविका-करम-तुरग-करित्रभृतिचतुष्पदपरिग्रहः । धान्यं वीहिकोद्रव-ग्रुद्ध-माप-तिल-गोभूम-यवप्रभृति सर्वमगारिणा परिमितं ग्राइं, उपरि प्रमाणाद् ग्रहणमितवारः । दासीदासाः कर्मकराः उपरुधिका वा परिणयनादिविधिना स्वीकृता वा पत्नीत्यादिसक्लद्वपदामिगृहीतपरिमाणातिक्रमोऽतीचारः । ततश्च हंस-मयूर-कुर्कुट-सारिकादीनां च प्रमाणातिक्रमेऽतिचारः । कुप्यं कांस्य-लोह-ताम्र-सीसक-त्रपु-मृद्धाण्डक-त्वचिसार-विकारोदिनिक्का-काष्ट-कुण्डक-पारी-मञ्चक-मित्रकादिप्रमाणातिरेकग्रहणमितचार इति । एवमेते
इच्छापरिमाणवतस्यातिचाराः पञ्च भवन्तीति ॥ २४ ॥

एवमणुव्रतातिचारानिभधाय सम्प्रति दिगादिव्रतानां ऋमेणातिचारानिभधातुमिच्छ-बाह । तत्र दिग्वतस्य तावत्—

स्त्रम्-ऊर्ध्वाधिस्तर्थग्वयतिक्रमक्षेत्रवृद्धि-बाराः स्मृत्यन्तर्धानानि ॥ ७-२५ ॥

भा०—ऊर्ध्वव्यतिक्रमः अधोव्यतिक्रमः तिर्थव्यतिक्रमः क्षेत्रवृद्धिः स्मृत्यन्तर्धानमित्येते पश्च दिग्वतस्यातिचारा भवन्ति । स्मृत्यन्तर्धानं नाम स्मृतेर्भ्रेशोऽन्तर्धानमिति ॥ २५ ॥

टी०—ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् प्राक्परिगृहीतस्य परिमाणस्य व्यतिक्रमः इति । व्यतिक्रमः प्रत्येकमभिसम्बन्धनीयः । क्षेत्रवृद्धिः स्पृत्यन्तधीनं चेति । सर्वे कृतद्वनद्वा दिक्परिमाणस्याती-

१ 'दासदासी-' इति क-ग-पाठः। २ 'पत्रादि 'इति ग-पाठः। ३ 'कुचुक 'इत्यपि पाठः। ४ 'नियमं कर्ष्यं स्मृते॰ 'इति ग-पाठः।

चाराः पश्च दिग्वतस्यातीचारा भवन्ति । ऊर्ध्व पर्वततरुशिखरारोहणादिपरिमाणम् । अध्याधीलौकिकग्रामभूमिगृहक्षपादिपरिमाणम्। तिर्यगपि योजनमर्यादामिग्रहन्यतिक्रमः। क्षेत्रवृद्धिरित्येकतो योजनशतपरिमाणमभिगृहीतम्, अन्यतो दश योजनानि अभिगृहीतानि, दिश्चि तस्यामृत्पन्ने प्रयोजने योजनशतमध्यादपनीय अन्यानि दश योजनानि तत्रैव स्वबुद्धयाऽग्रे प्रक्षिपति
संवर्धयत्येकत इति क्षेत्रवृद्धिरेषा । स्मृत्यन्तर्धानस्वरूपमाचष्टे । स्मृतेर्भ्वशोऽन्तर्धानमिति
अविस्मृतिमृलं नियमानुष्ठानम् । स्मृतिश्रंशे तु नियमत एव नियमश्रंशः किं मया परिगृहीतं
कया मर्यादयेति व्रतमित्यस्मरतोऽन्तर्धानम्-अपाकरणं, तिरस्करणं नियमस्येति ॥ २५ ॥

देशवतविरतेरतिचाराभिधानायाह—

देशावकाशिकव्रतस्य पञ्जातीचाराः सूत्रम्-आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपात-पुंद्गलक्षेपाः॥ ७-२६॥

भा॰—द्रव्यस्यानयनं प्रेष्यप्रयोगः शब्दानुपातः रूपानुपातः पुद्गसक्षेप इत्येते पश्च देशत्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ २६ ॥

विग्देशवतयोविशेषः दी० — दिग्वतिवशेष इव देशवतम् । इयांस्तु विशेषः - एकं यावज्जीवं संवत्सरं चतुर्मासपरिमाणं वा । देशवतं तु प्रतिदिवसं प्रतिप्रहरं प्रतिग्रहर्तादिपरिमाणम् । अस्यातिचाराः पञ्च भवन्ति इव्यस्यानयनमित्यादि । विशि-ष्टावधिके भूप्रदेशाभिष्रहे परतो गमनासम्भवात् सतो यदन्योऽवधिकृतदेशाद् बहिर्वितनः सचित्तादिद्रव्यस्यानयनाय प्रयुज्यते त्वयेदमानेयं सन्देशकप्रदानादिनाऽऽनयनप्रयोगः । आनायनप्रयोगः इत्यपरे पठन्ति । बलाद् विनियोज्यः प्रेष्यप्रयोगः यत्रामिगृहीत-प्रविचार(१)देशव्यतिक्रमभयात् प्रेष्यं प्रहिणोति त्वयाऽवश्यमेव गत्वा मम गवाद्यानेयं तत्रेति प्रेष्यप्रयोगः । स्वगृहवृतिप्राकारादिविच्छिन्नभूप्रदेशामिप्रहे इदं वा कैर्तव्यं बहिः प्रयोजने उत्पन्ने स्वयमगमनात् वृतिप्रकारप्रत्यासन्नवर्ती भूत्वा अभ्युच्छ्वसितादि शब्दकरणेन समवसतिकान् बोधयति । ते च तच्छब्दश्रवणात् तदुपकण्ठमाढौकन्ते इति स देशवतातिचारः। अनुपातशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । ग्रब्दमनु पततीति शब्दासुपातः। स एव श्रोता पुरुषः । अथवा शब्दस्यानुपतनम् उचारणं ताद्य येन परकीयश्रवणविवरमनुपति शब्दः, तथा रूपानुपातः शब्दमनुचारयञ्चत्पन्नप्रयोजनः स्वश्ररीररूपं परेषां दर्शयति, तद्दर्शनाच तत्समीपमागच्छन्ति ते द्रष्टार इति रूपानुपातः। तथा पुद्गस्त्रप्रक्षेपातिचारः। पुद्गसाः परमा-ण्वादयः । तत्संयोगाद् द्वचणुकादयः स्कन्धाः स्रक्ष्मस्यूलमेदाः । तत्र ये वादराकारपरिणता लोष्टेष्टकाष्ट्रशकलादयस्तेषां क्षेपः-प्रेरणम्। कार्यार्थां हि विशिष्टदेशाभिष्रहे सति परतो गमनामा-

९ 'पुद्रलप्रक्षेपाः ' इति घ-टी-पाठः । २ 'संदाना ' इति क्र-पाठः । ३ 'तत्र कर्तव्यमिति ' इति क्र-पाठः ।

बात् लोष्टादीन् परेषां प्रतिबोधनाय क्षिपति। लोष्टादिपातसमनन्तरमेव च ते तत्समीपमनुषाव-न्तीत्यते पञ्च देशव्रतस्यातिचारा भवन्ति यस्माद् गमनागमनजनितप्राणव्यपरोपण-परिजिद्दीर्षया देशावकाश्चिकव्रतमभिगृद्धतेऽगारिणः तत्र स्वयप्रपमदेः कृतोऽन्येन वा का-रित इति न कश्चित् फले विशेषः प्रत्युत स्वयं गमने कियानि गुणो लक्ष्यते। ईर्यापयिशुद्धौ स्वयं निषुणत्यात्, परस्य च प्रमादवतो गमने (आगमने) भूतोपमर्दसम्भवादिति ॥ २६॥

एवं प्रज्ञप्ते देशवतातिचारेऽनर्थदण्डविरंतेरतिचाराभिधित्सयेदप्रच्यते —

अनर्थद्ण्डविरमण-वतस्य पञ्चातीचाराः सूत्रम्—कन्दर्प-कौंत्कुच्य-मौखर्या-ऽसमीक्ष्याधिकरणो-पभोगाधिकत्वानि ॥ ७-२७॥

टी०—कन्द्रपः-कामस्तद्वेतः विशिष्टो वाक्प्रयोगः कन्द्र्पं उच्यते। रागोद्रेकात् प्रहास्त्रिभ्रोऽशिष्टवाक्प्रयोगः कन्द्र्पः । मुखनयनोष्टचरणभ्र्विकारपूर्वकः परिहासादिजनको भाण्डावकरस्येव कायिको व्यापारः । कौत्कुच्यं कृत्सितसङ्कोचनादिकियायुक्तः कृत्कुचः तद्वान्वः कौत्कुच्यम्-अनेकप्रकारा भाण्डादिविडम्बनिक्रयाः । कृदिति कृत्सायां निपातो निपातानामानन्त्यात् । अन्धे पठन्ति कौकुच्यमिति तेषां कृत्सितः कुचः संकोचनादिक्रियाभाक् तद्वावः कौकुच्यम् । धाष्ट्रचप्रायमसभ्यासम्बद्धबहुलप्रलापित्वं मौख्यम् । असमीक्ष्य-अनालोच्य प्रयोजनमात्मनोऽर्थमधिकरणं उचितादुपभोगादितरेककरणमसमिक्ष्याधिकरणं मुसलदात्रशिलापुत्रकश्चराधिकरणं उचितादुपभोगादितरेककरणमसमिक्ष्याधिकरणं मुसलदात्रशिलापुत्रकश्चराधिकरणं अतिरिक्तोऽन्यार्थो दण्डोऽनर्थदण्डः केवलमेनसो हेतः । प्रत्येकमुपभोगस्तुल्य एवेत्युपभोगादिधकत्वमुपभोगाधिकत्वित्विति कृतद्वन्द्वाः पञ्चाप्यनर्थदण्ड-विरितिवतस्यातिचारा भवन्तीति ॥

भा०—कन्दर्पः कौत्कुच्यं मौखर्यमसमीक्ष्याधिकरणमुपभोगाधिकत्विमिन्योते पश्चानर्थदण्डविरतेर्रेतिचारा भवन्ति । तन्न कन्द्र्पो नाम रागसंयुक्तोऽ-सभ्यो वाक्त्रयोगः हास्यं च । कौत्कुच्यं नाम एतदेवोभयं दुष्टकीयप्रचार-संयुक्तम् ॥

टी॰—कन्दर्प इत्यादि भाष्यं प्रायो गतार्थम् । तत्र कन्दर्पो नामेत्यादि । तत्र-तेषु पश्चस्वतीचारेषु कन्दर्पस्तावद् वाग्व्यापारः तत्स्वरूपकथनं रागसंयुक्त इति, रागः— कामानुषद्गी स्नेहस्तत्सम्बद्धः, सभार्हः—सभ्यः, न सभ्योऽसभ्यः अयुक्तो वाक्प्रयोगः हास्यं चेति । वाचः प्रयोग—उचारणं वाक्प्रयोगः । हास्यं हि यावदस्पष्टवर्णश्चतिरूपमिति ।

१ 'विरत्यति 'इति छ-पाठः । २ 'कौकुच्य०' इति घ-पाठः । ३ 'भण्डोऽवकरणस्येव 'भण्डचरणस्येव' इति पाठौ । ४ 'रतिवतस्यातिचारा' इति घ-पाठः । ५ 'नाम सरागसं०' इति ग-पाठः । ६ 'कायप्रवीचार' इति घ-दी-पाठः । ७ 'मोहोदयादवस्पष्ठ०' इति च-पाठः ।

कौत्कुच्यं नामेत्यादि । नामशब्दोऽलङ्कारार्थः । एतदेव च वाचो व्यापारणं इसनं चोभयं-इयमपि, दुष्टकायप्रवीचारसंप्रयुक्तमिति । दुष्टः कायप्रवीचारो मोहनीयकर्मोदयसमावे-शाद् तद्युक्तं—तत्सम्बद्धग्रुभयमपि वाग्व्यापारोपसर्जनं कायव्यापारप्रधानं कौत्कुच्यमिति ।

भा०—मौखर्यमसम्बद्धबहुप्रलापित्वम्। असमीक्ष्याधिकरणं लोकप्रतीतम्। उपभोगाधिकत्वं चेति ॥ २७॥

टी॰—मौर्ख्यमिलादि । मुखरोऽनालोचितभाषी तुण्डिलः, तदेवाचष्टे-असम्बद्धबहुप्रलापित्विमिति । असम्बद्धमिति पूर्वापरेणाघटमानं, बहु प्रलपति तच्छीलश्च बहुप्रलापी
तद्धांवो बहुप्रलापित्वम्, यत्किश्चिदसम्बद्धं जल्पति, न च स्वात्मनः कश्चिद्धं साधयतीति ।
असमीक्ष्याधिकरणं अनालोच्याधिकरणम् । असमीक्ष्य कुर्वाणः, स्वात्मानं नरकादिष्विधकरोति येन तद्धिकरणं, तच लोकप्रतीतमिति । यन्नात्मनः कश्चिदुपकारं करोति परप्रयोजनमेव केवलं साधयति तदसम्बीक्ष्याधिकरणं आत्मनोऽनुपयोगादिति विवेकिजनप्रतीतम् ।
उपभोगाधिकत्वं चेति । लोकप्रतीतमेवेत्यभिसम्बध्य स्नानालङ्कारादि यावदुपशुज्यते
स्वात्मनस्तावदेव पेषयतीत्यादिकियालक्षण उपभोगस्ततोऽन्यस्याधिक्यमित्युपभोगाधिकत्वम्,
अनर्थदण्डविरतेः पञ्चातिचारा भैवन्ति ॥ २७ ॥

अनर्थदण्डानन्तरोपदिष्टसामायिकातिचारप्रसिद्धचर्थमिदम्रुच्यते—

सामायिकवतस्य पञ्चातीचाराः

#### सूत्रम्—योगदुष्प्रणिधानानादरस्पृत्यनु-पस्थापनानि ॥ ७–२८ ॥

भा०—कायदुष्प्रणिधानं वैाग् दुष्प्रणिधानं मनोदुष्प्रणिधानं अनाद्रः स्मृत्यनुपस्थापनं इत्येते पश्च सामायिकत्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ २८ ॥

टी०—युज्यन्त इति योगाः—कायादयः।प्रणिधानं प्रयोगः। दुष्टं प्रणिधानं दुष्प्रणिधानम् । दुष्टं प्रणिधानम् दुष्प्रणिधानम् व प्रत्येकमिसम्बन्धं दर्शयति—कायदुष्प्रणिधानमिति । शरीरावयवाः पाणिपादादयस्तेषामनिभृतत।वस्थापनं कायदुष्प्रणिधानम् । वर्णसंस्काराभावार्थानवगमचा-प्रत्यानि वाक्किया वाम्बुष्प्रणिधानम् । कोधलोभाभिद्रोहाभिमानेष्यीदिकार्यव्यासङ्गजात-सम्भ्रमो दुष्प्रणिधत्ते मन इति मनोदुष्प्रणिधानम् । अनाद्रोऽनुत्साहः, प्रतिनियतायां वेला-यामकरणं सामायिकस्य, यथाकथित्रतं प्रवृत्तिरनादरः—अनेकार्यं, स्मृत्यनुपस्थापनमुद्भान्तिचतात्, स्मृतेरनुपस्थापनं स्मृत्यभावः । किंविषयायाः स्मृतेः शामायिकप्रस्तावात् तद्विष्यायाः इति । सामायिकं मया कर्तव्यं न कर्तव्यमिति वा कृतं न कृतमिति वा स्मृतिभ्रंशः । स्मृति-मृलत्वाच मोक्षसाधनानुष्टानस्येति, एते पश्च सामायिकव्रतस्यातिचारा भवन्तीति॥२८॥

९ 'भवन्तीति ' इति च-पाठः । २ 'मनोदुःप्रणिधानं वाग्दुःप्रणिधानं ' इति क-पाठः ।

कथिताः सामायिकातिचारास्तत्समीपोदेशभाजः खलु पौषधोपवासस्य केशितवारा

पौषघोपवासम्तरस्य सूत्रम्—अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादाननिश्लेपसं-पञ्चातीचाराः स्तारोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥७-२९॥

भा०--अंप्रत्यवेक्षिताप्रमाजिते उत्सर्गः अप्रत्युपेक्षिताप्रमाजितस्यादान-निक्षेपौ अंप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितसंस्तारोपक्रमः अनादरः स्मृत्यनुपस्थापनिमत्येते पत्र पौषधोपवासस्यातिचारा भवन्ति ॥ २९ ॥

टी०—प्रत्यवेक्षणं—चक्षुपा निरीक्षणं स्थण्डिलस्य सचिताचित्तमिश्रस्थावरजङ्गमजन्तुश्रून्यता।प्रमार्जनं वस्तप्रान्तादिना, विद्यद्विहेतोर्थथा युज्यमान्यू, आगमोपयुक्तस्य प्रतिपन्तपौप्रभोपवासस्यायं क्रियाकलापोऽगारिणः प्रतिनिर्दिश्यते। उत्सर्गः—त्यागो निष्ट्र्यत् स्वेद्द-मलमृत्र-पुरीपादीनां, प्रत्यवेक्षिते प्रमार्जिते चोत्सर्गः कार्यः। अथवा अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जिते उत्सर्ग
करोति ततः पौपघोपवासव्यत्मतिचरतीति। आदानं—प्रहणं यष्टिपीठकलकादीनाम्। तद्दिप
प्रत्यवेक्ष्य प्रमुज्य च कार्यम्। अन्यथाऽप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस्यादानमितिचारो, निक्षेपश्च।
तथाऽप्रत्यवेक्षितेऽप्रमार्जिते च भूप्रदेशे संस्तारोपक्रमः। संस्तारः संस्तीर्थते यः प्रतिपन्नपौपघोपवासेन दर्भकुशकम्बलीवस्त्रादिस्तस्योपक्रमः—करणमनुष्ठानं, भृप्रदेशे, यद्वा दर्भादि
संस्तीर्थते तत् प्रत्यवेक्ष्य प्रमुज्य चेति, अन्यथाऽतीचारः। अनाद्रः स्मृत्यनुपस्थापनं च प्राग्
व्याख्यातम्। अनाद्रः पोषघोपवासप्रतिपत्तिकर्तव्यताक्षियायां, तद्विषयमेव स्मृत्यनुपस्थापनिमत्यते पश्च पौषघोपवासस्यातिन्वारा भवन्तीति॥ २९॥

सम्प्रति प्रस्तावायातानुपभोगपरिभोगातिचारान् वक्तकाम आह—

सूत्रम्-सचित्त-सम्बद्ध-संमिश्रा-अभषव-दुष्पकाहाराः ॥ ७-३० ॥

टी०-भोजनकृतष्ठपमोगं विशिनष्टि भाष्येण-

भा०—सचित्ताहारः सचित्तसम्बद्धाहारः सचित्तसंमि-हपभोगपरिभोगवत- श्राहारः अभिषवाहारः दृष्पकाहारः इत्येते पश्च भोगवत-स्य पश्चातीचाराः स्यातिचारा भवन्ति ॥ ३० ॥

टी॰—चित्तं चेतनो संज्ञानमुपयोगोऽवधानमिति पर्यायाः । सचित्तश्रासावाहारश्र सचित्ताहारः । सचित्त आहारो वा यस्य, सचित्तमाहारयतीति वा सचित्ताहारः, मूलकन्दली-

१-३ 'अप्रस्युपेक्षिता॰' इति ग-पाठः । ४ 'उपभोग॰' इति घ-पाठः ।

कन्दाईकादिसाधारणवनस्पतिप्रस्येकतरुशरीराणि सचित्तानि तद्भ्यवहारः । पृथिव्यादिका-यानां वा सचित्तानाम् । तथा सचित्तेन सम्बद्धं कर्कटिकबीजकीलिकाकुलस्य पक्षबदरोदुम्बराम्र-फलादि मक्षयतः सचित्तसम्बद्धाहारत्वम् । तथा सचित्तेन सम्मिश्राहारः पुष्प-फल-ब्रीहि-तिलानां व्यतिमिश्रमोदकादिखाद्यस्य वा । कुन्थुपिपीलिकादिस्क्ष्मजन्तुव्यतिमिश्रस्याभ्य-बहारः अभिषवाहार इति । सुरासीवीरकमांसप्रकारपणेक्याद्यनेकद्रव्यसङ्घातनिष्पन्नः सुरा-सीघुमधुवारादिरभिवृष्यवृक्षद्रव्योपयोगो वा । दुष्पकाहार इति । दुष्पकं मन्दपक्रमैभिन्नतन्दु-लफललोष्टयवगोधूमस्थूलमण्डककण्डुकादि तस्याभ्यवहार ऐहिकप्रत्यवायकारी, यावता वार्ड-श्रेन सचेतनस्तावता परलोकमप्युपहन्तीति ॥ ३० ॥

उक्तम्रुपमोगपरिभोगत्रतातिचारविधानम्, तदनन्तरं व्याख्यातातिथिसंविभागातिचार-प्रदर्शनार्थमिदम्रुच्यते—

अतिथिसंविभागवतः सूत्रम्—सचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेश-स्य पञ्चातीचाराः मात्सर्यकालातिक्रमाः ॥७-३१॥

भा०—अन्नादेईव्यजातस्य सँचित्तनिक्षेपः सचित्तिपघानं परस्येदमिति परव्यपदेशः मात्सर्ये कालातिक्रम इत्येते पश्चातिथिसंविभागस्यातिचारा भवन्ति ॥ ३१ ॥

टी०—अन्नादेरित्यादि। अन्नमोदनखाद्यकादि चतुर्विध आहारो वाऽक्षनादिः तस्य स-चित्तेषु नीहि-यव-गोधूम-शाल्यादिषु निक्षेपः। तचान्नादि कया बुद्ध्या निक्षिपति?—अदानषु-द्ध्या। एतच जानात्यसौ—सचित्ते निक्षिप्तं सत् न गृह्णन्ति साधव इत्यतो देयं चोपस्थाप्यते न चाददते साधव इति लागोऽयं ममेति। सचित्तपिधानमिति। सचित्तेन पिधानं—स्थगनं सूरणकन्दपत्रपुष्पादिना तत्रापि तथाविधयेव बुद्ध्या सचित्तेन स्थगयति। परन्यपदेश इति साधोः पौषधोपनासपारणाकाले भिक्षाये समुपस्थितस्य प्रकटमन्नादि पश्यतः श्रावकोऽभिधत्ते—परकीयमिति नास्माकीनं अतो न ददामीति, न चैप परमार्थः, परमार्थतस्तु तदीयमेव तत्। अथवा परस्य—अन्यस्येदमस्तीति तत्र गत्वा मार्गयत यूयमिति। मार्त्सर्यमिति। मार्गितः सन् कुप्यति, सदिप मार्गितं न ददाति। अथवा तेन तावत् द्रमकेण दत्तं किमहं ततोऽपि न्यून इति मात्सर्यम्दि ददाति। परोक्ततेवैंमनस्यं च मात्सर्यम्, कषायरूषितेन वा चित्तेन ददतो मात्सर्यमिति। कालानिक्रम इति। उचितो यो भिक्षाकालः साधूनां तमितिक्रमय्यानागतं वा श्रक्ते पौषघोपवासी, स च कालातिक्रमो ग्रहीतुरग्रीतिकरोऽप्रस्तावाददानं चेत्यतीचारः। इत्येते पश्चातिथसंविगस्यातीचारा भवनित ॥ ३१॥

१ 'कोकिलिकाकुलादिना 'इति ख-पाटः । २ 'मस्विन ०' इति च-पाटः । ३ 'हारादिकप्रत्य ०' इति च-पाटः । ४ 'सिक्ते निक्षेपः 'इति घ-पाटः ।

श्रीलसप्तकातिचारानभिधाय सम्प्रति मारणान्तिकसंलेखनायाः कति अतिचारा भवन्तीत्याह—

#### सूत्रम्-जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्ध-निदानकरणानि ॥ ७-३२॥

टी०-- आर्ज्ञसाशब्दं जीवितमरणाभ्यां सहाभिसम्बध्नसाह--

भा०—जीविताशंसा मरणाशंसा मित्रानुरागः सुखानुबन्धो निदानकरण-मित्येते मारणान्तिकसंछेखनायाः पश्चातिचारा भवन्ति ॥

टी०-जीविताशं सेत्यादि । संलेखनायाः अन्ते प्रतिपन्नप्रत्याख्यानस्यामी भवन्त्य-तीचाराः । जीवितं-प्राणधारणं तत्राशंसा-अभिलाषो यदि बहुकालं जीवेयमिति । वस्नमाल्य-पुस्तकवीचनादिपुजादर्शनात् बहुपरिवारदर्शनाच लोकश्लाघाश्रवणाचैवं मन्यते-जीवितमेव श्रेयः प्रत्याख्यातानशनस्यापि, यत एवंविधा मदुदेशेनेयं विभूतिर्वर्तते इति । मरणाशंसा त्वेतद्विप-रीता, न कश्चित् तं प्रतिपन्नानशनं गवेषयति न सपर्यति न चाद्रियते न कश्चित स्हाघते ततस्त-स्यैवंविधिश्वते परिणामो जायते—यदि शीघ्रं म्रियेयाहमपुण्यकर्मेति मरणाशंनां । मिन्नानुराग इति । मेद्यन्तीति मित्राणि-स्नेहमत्यन्तं कुर्वन्ति सहजीवितमरणानि तेषु मित्रेषु अनुरागः-स्नेहो यस्तं तादृश्यामप्यवस्थायां न जहातीति मित्रानुरागोऽतिचारः । तथा प्रत्रादिष्वपीति योज्यम् । मित्रस्योपकारमकुत्वा पुत्रादीन् वा स्थानेष्वनवस्थाप्य यदि न म्रियेयेति, सर्वसङ्गत्यागस्तस्या-मवस्थायां कार्य इत्युपदेशः। सुस्वातुषन्ध इति । अतुभूतप्रीतिविशेषस्मृतिसमाहरणं चेतिस सुखातुबन्धः। निदानकरणिमिति। निदानम् -अवखण्डनं तपसश्चारित्रस्य वा, यदि अस्य तपसो ममास्ति फलं ततो जन्मान्तरे चक्रवर्ती स्यामधेमरताधिपतिर्महामण्डलिकः सुभगो रूपवानि-त्यादि । एतचात्यन्ताधममनन्तसंसारानुबन्धित्वात् परित्याज्यम् । इत्येते पश्चपष्टिरतिचारा ज्ञेयाः परिद्वार्याश्च ज्ञात्वेत्थमगारिधर्म एवंप्रकारः ॥ ननु सम्यक्त्वांतिचारपञ्चकसम्भवात सप्ततिर-विचाराः स्युरिति ? उच्यते सम्यक्तं हि मूलप्रसादपीठरचनावत् आधारभूतमणुत्रतादीनाम्, अतस्तस्याधारत्वास व्रतशीलेष्वतिचारप्रहणम् । तदेतेष्वित्यादिनोपसंहरति—

भा०—तदेतेषु सम्यक्त्वव्रतशीलव्यतिक्रमस्थानेषु पञ्चषष्टिष्वतिचारस्थानेषु अप्रमादो न्याय्य इति ॥ ३२ ॥

टी०-तसादपायदर्शनादेतेषु पश्चषष्टिष्वतिचारेषु प्रमादो न कार्यः, अप्रमादस्तु न्याच्य इति ॥ ३२ ॥

भा०—अन्नाह-उक्तानि व्रतानि व्रतिनश्च। अथ दानं किमिति ? अन्नोच्यते-टी०—अन्नाहोक्तमित्यादिना सम्बन्धमाचष्टे। अत्र-व्रतेषु व्रतिषु च व्याख्यातेषु

१ ' वाच्यादि 'इति च-पाठः । २ ' अनुबन्धभूतक्षीविशेष ।' इति ग-पाठः । ३ 'सम्यगति ' इति क-पाठः ।

तैदनुवादद्वारेण दानं प्रस्तौति । उक्तानि-अभिद्वितानि लक्षणतो व्रतानि व्रतिनश्च । तदनन्त-रम्रुदिष्टं अथ दानं किमिति । सद्वेद्यकर्मास्रवाभिधानक्रममाश्रित्य प्रश्नयति-दानं किंलक्षणक-मिति, तत् दानलक्षणं वक्तुकामः अत्रोच्यत इत्याह ।

सूत्रम-अनुप्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ७-३३ ॥

टी०—अपरे मुक्तसम्बन्धमाचक्षते—अतिथिसंविभागे चोदनात् दानधर्मोऽगारिणः शेषधर्मश्रोदितः । तत्र किंलक्षणं दानिमत्याह—अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसगों दानम् । अनुगृह्यतेऽनेनेत्यनुग्रहोऽन्नादिख्यत्रातः प्रतिग्रहीतः, दातुश्र प्रधानानुषङ्गिक्रफलं प्रधानं मुक्तः, आर्नुषङ्गिकं स्वर्गोदिप्राप्तिः प्रच्युतस्येह सुकृलप्रत्ययातिविभववोधिन्नामादिः सोऽर्थः—प्रयोजनं यस्य तदनुग्रहार्थ—अनुग्रहप्रयोजनम्, अर्थशब्दस्य प्रयोजनवाचित्वात् । स्वस्येति स्वशब्द आत्मात्मीयज्ञातिधनादिषु वर्तते इत्यात्मीयवचनः प्रयुक्तः । स्वमात्मीयन्यायेन स्वीकृतं पूर्वजक्रमागतं न्यायवृत्त्या वा स्वमामध्यीपात्तं तस्यातिसर्गः—त्यागः । न चोज्ञनमात्रं त्याग्शब्देनोच्यते, किं तिर्हि १, दानं विशिष्टसंप्रदानकिमत्यर्थः । तच सम्प्रदानं द्विविधम्—अर्हज्ञ-गवन्तः साधर्मिकाश्च, तत्राहज्ज्ञचो दीयते पुष्प-चिल-धृप-चामरा-ऽऽतपत्र-कलग्न-धवा-चन्द्रातप-किरीटामरणादिः । साधर्मिकास्तु द्विप्रकाराः—साधवः श्रावकाश्च । साधवो यथोक्तज्ञानदर्शन-किरीटामरणादिः । श्रावकाश्च सम्यक्त्वाणुत्रतादिद्वादशविधधर्मभाजः । तेभ्यो दानमन्नादे-देशकालोपपन्नमिति । एवंविधसूत्रार्थप्रतिपादनाय आत्मपरानुमहार्थमित्यादि माष्यम् ।

भा०—आत्मपरानुग्रहार्थं स्वस्य द्रव्यजातस्यान्नपानवस्त्रादेः पात्रेऽतिसर्गो दानम् ॥ ३३ ॥ किश्च—

टी०—अनेन च भाष्येण विश्वंद्रबुद्धित्वं दातुराख्यायते । श्रद्धादिगुणयोग उपायः प्रतिग्रहीता पात्रविशेषः देयसम्पचिति । आत्मा च परश्र आत्मपरौ तयोरनुप्रहः आत्मपरानुप्रहः सोऽथों यस्य तदात्मपरानुप्रहार्थम् । अनुप्रह उपकारः । स च विश्वद्धया थिया ददतः, कर्मनिर्जरणादि फलं ममास्तीत्यनुप्रह्महणाद् विश्वद्धबुद्धित्वं लभ्यते, अन्यथा तु अनुप्रहाभाव एव स्यात् । तच्च निर्जरादिफलमुपेयं उपायादते न सम्पच्यत इत्युभ्यपरिप्रहः । देशकालपुरुषावस्थाः संप्रेक्ष्यागमानुसारिणा रागप्रमोदिनिर्भरेण चेतसा रोमाञ्चकञ्चकोपगूदवपुषा वाऽभ्यत्थानासनप्रदानवन्दनचरणप्रमार्जनसत्कारपूर्वकं समाधाये-काम्यमित्यादिरुपायः । आत्मेति दाता श्रद्धाशक्तिसच्वक्षमाविनयवितृष्णतागुणसम्पन्नो ददामीत्येवं परिणतः, परोपादानात् प्रतिप्रहीता ज्ञानिक्रयान्वितो विजितेन्द्रियकषायः स्वाध्याय-तपोध्यानसमाधिभाग् मूलोत्तरगुणसम्पद्वपेतः पात्रमिष्यते । स्वस्य द्रव्यजातस्यान्नपन्य-स्त्रादेरित्यनेन देयनिर्देशः । स्वस्येत्यात्मीयस्य लोकविरुद्धचौर्यव्यवहाराद्यनुपात्तस्य । द्रव्य-स्त्रादेरित्यनेन देयनिर्देशः । स्वस्येत्यात्मीयस्य लोकविरुद्धचौर्यव्यवहाराद्यनुपात्तस्य । द्रव्य-

<sup>9 &#</sup>x27;हेतुवादद्वारेण ' इति ख-पाटः । २ 'विश्वद्धत्वं ' इति ख-पाटः । ३ 'श्रद्धाऽभाव ' इति वा-पाठः । ४ 'पायपरि॰' इति च-पाटः । ५ 'दातिभरेण' इति ख पाटः ।

जातस्येति इच्यविशेषस्य पुद्रलद्रव्यस्य जीवद्रव्यस्य च, पुद्रलद्रव्यस्यापि न सर्वस्य इठारह्लद्रायश्चलादेरनेकप्राणिदुःखहेतोः। किं तार्हे?, असपानवस्तादेः। आदिप्रहणादौषिकौषप्रहिकसकलोषकरणपरिग्रहः। सर्वथा आहारो मेषजं श्रय्योपिषिकी साधोः परत एव लभ्यः। से च युद्रलोस्पादनेनैषणाशुद्धः। स च दाद्वः प्रतिग्रहीतुश्चोपकारको निर्जराफलत्वात्, जीवद्रव्यस्यापि न
सर्वस्य, दासदासीवलीवर्दवाहनादेः स्वयमेव दुःखितत्वात् क्षित्र्यमानत्वात्। यथाऽऽह-

" जैं नय दुहियं नय दुक्लकारणं होइ दिण्णमण्णेसिं। वृद्ध अणुरगहे तं विहिए दिशं असावज्ञं॥ १॥ "

द्विपदमपि गृहिणा प्रवश्याभिमुखं प्रवज्याई पुत्रदृहित् आतृपत्नीत्रभृति स्वामिना दत्तमनु-क्षातं प्रवाज्यं. इत्यमक्तेन न्यायेन देशकालोपपन्नमचेतनं सचेतनं वा द्रव्यजातं पात्रे गुणवति दे-यम्। अत्राधाकमीद्यपि देशकालापेश्वपात्रविनियुक्तं स्वर्गानुकुलप्रत्ययातिफलमेव भवति, पारम्प-र्यान्युक्तिफलमपीति ॥ ननु च सम्प्रदानं यत् साक्षात् प्रतिगृह्णाति यथा साधुरणुव्रती ना । यत् पुनर्भगवते दीयते निर्वाणप्राप्तये पुष्पवलिधूपादि तत्र कथं भगवतः सम्प्रदानत्वस् ? अत्री च्यते-त्रिविधं सम्प्रदानं, प्रेरका-ऽनुमन्त-अनिराकर्त्तभेदात् । तत्र प्रेरकं यद्थित्वसुपद्र्शयत् कर्तारं कियायां प्रेरपति । यत्रेदमुच्यते साधुभ्यो भिक्षां ददातीति । अनुमन्तु यथा-आचार्याय बासोयुगं ददातीति । आचार्यो हि यद्यप्यनर्थित्वान्न प्रेरयति दाने परं तथापि दात्ररत्तप्रहिक-याचिकीर्षया दीयमानमनुमन्यते। अनिराकर्त्र यथा-भगवते पुष्पाणि ददाति धूपं वा, भगवान् न प्रेरयति नाज्यमन्यते, किन्तु परहितोदेयप्रतिघातपरिहारार्थमसन्निघानाद दातारं न निराक-रोति । अतो युज्यत एव सम्प्रदानत्वं भगवतः । यदा तक्केसिश्चिधानादिनिराकर्तृत्वं तदा कथं परोपयोगिता कर्मणः ?। नेवमुच्यते यत्र परस्योपयोगोऽवश्यमस्ति स त्याग इति, अपि तु यो व्यापारः कर्मणः परोपयोगामिप्रायेण स त्यागः । असन्निहितेऽपि चोपयोक्तरि त्यकः सोऽ-भिसन्धिरस्तीत्यदोषः। कारकत्वं वा सिबहितस्य क्रियायां निमित्तभावात्। एताँवतैव च कार-कत्विमष्टं, देवताश्च स्वगुणातिशययोगाद् दातुश्वेतिस प्रसादमादधानास्त्यागे निमित्ततां औप-बन्त एवेति ॥ ३३ ॥

किश्वेत्यनेन प्रस्तुतस्य दानधर्मस्य तरतमादतिशयभेदप्रतिपत्त्या फलविशेषनिरूपणायाहसूत्रम्—विधि-द्रव्य-दातृ-पात्र-विशेषाच तद्विशेषः ॥ ७-३४ ॥
टी०-विध्यादयः कृतद्वन्द्वाः तेषां विशेषः-अतिशयः प्रकर्षापकर्षयोगः तस्माद् विध्या-

टा०-विध्यादयः कृतद्वन्द्वाः तमा विशयः-आतशयः प्रकथापकषयागः तस्माद् विध्या-दिविश्लेषाच धर्मविश्लेषः । धर्मश्र क्षमादिदशलक्षणकः, स पुण्योपचयनिर्जराहेतुः । पुण्योप-

१ 'भवदुद्रमो०' इति ख-पाठः।

२ छाया---

यत् न च दुःखितं न च दुःखकारणं भवति दत्तमन्येषाम् । वर्ततेऽनुप्रहे तद् विधिना दत्तमसावद्यम् ॥ १ ॥

३ चन्तुल्यतामाचाराङ्गवृत्तिगतं 'यत्त्त्यमदुःखितं स्यात् ॰' इत्यादिपूर्वकं पद्यम् ।

४ 'देयवताघात' इति क्र-पाठः । ५ 'एतावदेव च' इति क्र-पाठः । ६ 'अपि प्रतिपायन्त ' इति ख-पाठः !

चयापचयौ 'निर्जराहेतुविध्यादि(?)मात्रविध्यादिचतुष्टयापेक्षौ, तथा विध्यादिचतुष्टयप्रकर्षदेश कालोपपञ्चकल्पनीयदानादेकान्तेनैव निर्जरा प्रकर्षवर्तिनी मन्दविध्यादिदानान्मन्दा मध्य-विध्यादिदानान्मध्या। एतदेव माण्येण विविच्य दर्शयति—

भा०—विधिविशेषाद् द्रव्यविशेषाद् दातृविशेषात् पात्रविशेषाच तस्य दानधर्मस्य विशेषो भवति । तद्विशेषाच फलविशेषः ॥

टी०—विधि विशेषादिति । पश्चम्याः प्रागुक्तं लक्षणम् । विधानं विधिः विशिष्टप्र-कारः तदतिशयात् पुण्यनिर्जरातिशयस्तदतिशयात् स्वर्गफलविशेषो मुक्तिफलप्राप्तिर्वा । द्रष्ट्य-मन्नादि तद्विशेषात् । तथा दात्विशेषात् पात्रविशेषाच । तद्विशेष इति तच्छब्देन दानधर्मः परामृश्यते । दानं—त्यागस्तद्वाप्यो धर्मो दानधर्मः तस्य विशेषो—भेदः प्रकाषीपकर्षल-भूषाः । दानधर्मभेदाच फलभेदः, कारणाजुरूपकार्यनिष्पत्तेः । एवं समासतः सूत्रार्थमाख्याय सम्प्रति विशेषेण विष्टणोति—

भा०—तत्र विधिविशेषो नाम देशकालसम्पत्श्रद्धासत्कारकमकरप-नीयत्यमित्येवमादिः ॥

टी०—तस्त्रेत्यादि । तन्न-तेषु विध्वादिचतुर्षु विधिविद्योषस्तावदयम् । नामशब्दो वाक्यालङ्कारे । देद्याकालसम्पदिति । व्यपगतस्थावरजङ्कमजनतुको देशो दातुः प्रतिप्रहीतुश्रेति देशासम्पत् । कालसम्पदि न रात्रौ दिवाऽपि स्वार्थभ्रुपक्लप्तेऽश्वनादौ उचिते भोजनकाले परिवेषकाँत्थितः स्वतश्च कडुच्छुपोकोखापडलकादिङ्काद्युपकरणव्यप्रकरासु सश्चरतीषु पुरःकर्मपश्चात् कर्माभावात् कालसम्पत् । एवं वस्त्रपात्रादिदानमप्युचितकाल इति । श्रद्धा गुणवत्सु दानाभिलाषो दत्तमेभ्यो बहुफलं भवति । सत्कारोऽभ्युत्थानासनप्रदानादिः प्रहषेपुरःसरं देयगतः, तावत् क्रमो यो यत्र जनपदे प्रसिद्धः पटादिरन्यो वा । वस्त्रादिषु तु रत्नाधिकक्रमः । प्रकृष्टमध्यमजघन्यपात्रक्रमो वा । कल्पनीयत्वमुद्रमादिविशुद्धत्वमागमविहितमक्ष्यामक्ष्यपेयापेयप्राद्याग्राद्याता च । आदिप्रहणात् स्वयमेव स्वहस्तेन श्रद्धासंवेगानन्दप्रविकसितवदननयन्तेऽत्यर्थमहमनुगृहीत इत्येष विधिः ।।

भा॰—द्रव्यविद्रोषः अन्नादीनामेव सारजातिगुणोत्कर्षयोगः।

टी०—द्रव्यविशेषो द्रव्यस्यातिशयः प्रकृष्टता । अभशब्देन चाशनं गृहीतम् । आदिशब्दात् पानखानखाद्यवस्त्रपात्रदण्डकौघोपग्रहभेदोपधिपरिग्रहः । तदेषामन्नादीनां सार-जातिशुणोत्कर्षयोगः । सारोज्जस्याच्युतगन्धरसादित्वम् । जातिः शालिबोहिगोधूमादि-का । गुणाः सुरमिलवणस्तिग्धमधुरत्वादयः सुस्विन्नत्वादयो वा । एषां सारादीनामुत्कर्षः—प्रकृष्टता तेन योगः—सम्बन्धः । एवं पानकादीनामपि । तथा वस्तपात्रदण्डकादीनां देशान्त-

९ 'मन्दमध्याधिमात्रं' इति ग-पाटः । २ 'मन्दामध्य०' इति ख-पाटः । ३ ' मिध्यादिमात्रं 'इति ख-पाटः । ४ ' मुप्कृते 'इति ख-च-पाटः । ५ ' कात्थितक्षेतक्ष 'इति ख-पाटः ।

रोत्पश्चस्वरूपवानविशेषसंस्थानप्रमाणपरिमृजादिभेदेनोपयुज्य सारासारादयो वाच्याः ॥

भा०—दात्रविशेषः प्रतिग्रहीतर्यनसूया, त्यागेऽविषादः, अपरिभाविता, दिस्सतो द्दतो द्त्तवत्रश्च प्रीतियोगः, कुशलाभिसन्धिता, दष्टफलानपेक्षिता, निरूपघत्वम्, अनिदानत्वमिति ॥

टी॰—दात्रविद्योष इति । दातुर्विशेषः-अतिशयः स्वपरिणामजनितः । प्रतिप्रहीता गुणसम्पन्नो वक्ष्यमाणः तत्रानसूचा क्षमावन्त्रम् । प्रसन्नचित्तता पुण्यवानहं यस्य मे गेहमनु-विशन्ति तपस्विनः। न त्वक्षमा कार्याः प्रतिदिवसमेते मृगयन्ते निर्वेदिताः खल्वमीभिर्वयमिति । त्यागे न विषीदति। दत्तेऽस्रादावविषादः। विषादो विषण्णता श्रद्धाहासो sतिदत्तं मयेति। ग्र-हेऽपि चिन्तनीयमेव प्रयोजनमिति. दन्वैवं चिन्तनीयमिदमेवैकं मम स्वं यद व्रतिनाम्रपयक्त-मिति। तथा परिभाविता परिभवति तच्छीलश्च परिभावी तद्भावः परिभाविता-अनादरः, न परिभाविता अपरिभाविता आदर इति । देशकालप्राप्तस्य त प्रतिग्रहीतर्वर्धमानश्रद्धाप्रापिते-नादरेण दानम् । दित्सत इत्यादि । साधुदर्शने याचने वा दातुमिच्छतः परमया प्रीत्या-प्रहृष्टतया योगः । एवं च ददतो दत्तवतश्च कालत्रयेऽपि प्रहृषयोगः । क्करालाभिसन्धितेति । मावक्रशास्त ज्ञानावरणादिकर्मश्शास्ताँ ल्लुनाति - छिनन्यपनयतीति क्रशलः । अभिसन्धिरभि-श्रायः। क्रुशलोऽभिसन्धिर्यस्य, कर्मनिर्जरापेक्षी तञ्जावः क्रुशलाभिसन्धिता। दष्टफलानपेक्षिता। दृष्टं फलं राज्येश्वर्यसुखादि सर्व वा सांसारिकं स्वर्गाद्यपि दृष्टमेव बहुकोऽनुकुलत्वात तन्नापे-क्षते-न प्रार्थयते यः स दृष्टफलानपेक्षी, तज्जावो दृष्टफलानपेक्षिता । निरुपघत्वमि-त्युपधा भावदोषो मायाकषायजनितः, यथा कचित् पटलकाद्यपकरणे देयस्यौदनादेरुपरि रच-यति वर्णगन्धाद्यमधस्त निःसारमित्येवम।दि तदभावाश्विरुपधत्वमिति । निदानमुक्तलक्षणं स्वर्गमानुषजन्मविषयं तत्प्रास्यमिसन्ध्यभावातु निर्जरार्थमेत्र केवलमनिदानत्वमिति ॥

भा०-पात्रविशेषः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपःसम्पन्नता इति ॥ ३४ ॥

टी०—पाति-रक्षति संसारात् दातारं दुर्गतिभयप्रपातादात्मानं चेति पात्रं तस्य विशेष्यः—अतिशयः प्रकर्षष्ट्रचिता। कीदृशी पुनः सेत्याह—सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रसम्पन्नतेति। तत्र सम्यक्तं नेसर्गिकाभिगमिकक्षायिकभेदात् प्रकर्षपक्ष्वचित्त। ज्ञानमप्यातमपरिणामो ज्ञाना-परणीयादिश्वयोपशमजन्यः। चारित्रमपि सामायिकादिभेदाद् बहुप्रकारम्। एभिः सम्पन्नता—युक्तता सम्यक्त्वादिपरिणामभाक्त्वमित्येवं विध्यादिदिशेषाद् विशिष्टं विशिष्टतं विशिष्टतमं च मोक्षपर्यवसानं दानफलं भवतीति।। ३४।।

इति श्रीमद्देत्प्रवचने तत्त्वार्थाधिगमे उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्रभाष्ये भाष्यानुसारिण्यां च टीकायां सिद्धसेनगणिविरचितायां अनगारागारिधर्मप्रस्तपकः सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

१ 'सारादयो ' इति ख-पाठः । २ 'मार्गयन्ते ' इति ख-पाठः । ३ 'विषाद इति ' इति च-पाठः । ४ 'ऽतिबहुदत्तं ' इति च-पाठः ।

# अष्टमोऽध्यायः ८

#### 

टी॰---उक्त आस्रव इत्यादिना सम्बन्धमष्टमाध्यायस्याचष्टे--

अध्याय- भा०—उक्ते आस्रवः। बन्धं वक्ष्यामः। तत्प्रसिद्धवर्धमिद्-सम्बन्धः मुच्यते—

टी०—उक्तः-लक्षणविधानाभ्यामिसिहतः "कायवाद्यानःकर्म योगः" "स आस्त्रः" (अ०६, स्०१-२) इत्यारभ्य सामान्यतो विशेषतश्च । सम्प्रति प्रस्तावा-यातसम्बन्धं बन्धं वक्ष्याम इति । एतदुक्तं भवति—जीवाजीवास्त्रवग्धसंवरस्त्रक्र-मेणास्त्रवो व्याख्यातः । तस्यानन्तरो बन्धः, स लक्षणविधानाभ्यां अधुना व्याख्यायते । तदेतदनेन प्रतिपादयति—तत्प्रसिद्धयर्थमिद्मुच्यत इति । तस्य बन्धस्य प्रसिद्धिः—शब्दा-र्थनिरूपणं तेत्प्रसिद्धयर्थ—तत्प्रसिद्धये तिकरूपणार्थमुच्यते । इदिमिति वक्ष्यमाणिमध्यादर्श-नादिपञ्चकम् ॥ नेतु बन्धं प्रसतुत्य तद्धेतुकथनमसम्बद्धमिव लक्ष्यते १, नासम्बद्धमः यतो नाकारणा कार्यनिष्पत्तः । बीजाद्धि प्रसवोऽद्धुरस्य, प्रथमतरं च कारणम्रुपाददते कार्या-थिनः, बन्धञ्च कार्यं कारणं तस्य मिध्यादर्शनादिपञ्चकं प्रसिद्धमेवेति इयत्ता निर्धार्यते कारणानामनेन सूत्रेणेत्याह—

बन्धस्य सामा- सूत्रम्—मिध्यादर्शना-ऽविरति-प्रमाद-कषाय-न्य हेतुपञ्चकम् योगा बन्धहेतवः ॥ ८—१॥

टी०—िमध्याद्दीनाद्यो योगान्ताः पञ्च कृतद्वन्द्वाः प्रथमाबहुवचनेन निर्दिष्टाः । मिध्याद्र्ञनं तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षणम् । अविरितः —अनिष्टत्तिः —पापस्थानेभ्यो विरितपरिणामाभावः । प्रमाद्दित्वन्द्रियविकथाविकटनिद्रालक्षणः । कषायाः क्रोध-मान-माया-लोभाः अनन्तानुबन्धिप्रश्रुतयः । योगा मनोवाक्षायन्यापारस्वभावाः । बन्धः कर्मवर्गणायोग्यस्क-भ्धानामात्मप्रदेशानां चान्योन्यानुगतिलक्षणः क्षीरोदकादेरिव सम्पर्को बन्धः । हेतुः निमित्तं कारणम् । बन्धस्य हेतवो बन्धहेतवः पश्च मिध्याद्शीनाद्यः । सामान्यहेतवश्चतेऽव्वग-म्यन्याः सर्वकर्मवन्धस्य । विश्वषहेतवस्तु ज्ञानावरणादेव्यातः षष्ठे " तस्प्रदोषनिद्वव "

१-२ 'उक्ता आस्त्रवाः' इति का-पाठः । ३ 'सम्बन्धस्य 'इति क्व-पाठः । ४ 'तत्प्रसिद्धार्थं तत्प्रसिद्धपर्थे' इति क्व-पाठः । ५ 'तदनुबन्ध' इति क्व-पाठः । ५ 'तावनुबन्ध' इति क्व-पाठः ।

(स्०११) इत्यादिना स्त्रकलापेनेति । भाष्यकारस्तु पदविच्छेदेन पश्चापि सामान्यप्रत्ययान् दर्शयति—

भा०—मिध्याद्र्ज्ञनम्विरतिः प्रमादः कषाया योगा इत्येते पश्च बन्धहेतयो भवन्ति।

टी - मिथ्या-अलीकमयथार्थं दर्शनं दृष्टि:-उपलिधिरिति मिथ्याद्र्शनम् । विरमणं विरतिः-संयमः, न विरतिरसंयमो हिंसाद्यनिष्टृत्तिरिति । प्रमाद्यत्यनेनेति प्रमादः विकथादि-कर्मप्रन्थाद् कः । कर्मप्रकृतिप्रन्थेषु तु प्रमाद्यत्ययः पृथग् नोक्तः । असंयमप्रत्ययेनैव संगृही-मिश्वता तत्वाचतुर्विध एव प्रत्ययस्तत्राधीतः, प्रमाद्यत्ययः मिथ्यादर्शनासंयमकलापयोगा-ख्यः, इह त्वाचार्येण मन्द्बुद्धिप्रतिपत्तिहेतोः पृथगुपन्यस्तः । कष्यते यत्र शरीरमानसैर्दुःखैः स कषः-संसारः । "'पुंसि संज्ञायां घः"(पा० अ०३, पा०३, सू०११८) तस्य आया—उपादानकार-णानि कषायाः-क्रोधाद्यः । युज्यतेऽनेनेति योगः, नोकर्मणा योगद्रव्येणात्मेत्यर्थः । वीर्यान्तरायकर्मश्रयोपश्यमजनितेन वीर्यपर्यायेण युज्यत इति । इतिशब्दोऽनधारणार्थः । एत एव पश्च-विधा हेतवो भवन्ति सामान्यतः । तन्नोत्यादिना मिथ्यादर्शनादीनां स्वरूपं निरूपयित—

भा०—तत्र सम्यग्दर्शनाद् विपरीतं मिथ्यादर्शनम् । तद् द्विविधम्-अ-भिगृहीतमनभिगृहीतं च ॥

टी०—तन्न-तेषु पश्चसु प्रत्ययेषु मिध्यादर्शनस्वरूपं तावदिदम्-सम्यग्दर्शनाद् विपरीतं मिथ्याद्शनमिति तक्वार्थश्रद्धानरुक्षणं सम्यग्दर्शनमुक्तं (अ०१, मू०२) तसात् सम्यग्दर्शनाद् विपरीतरुक्षणं मिथ्यादर्शनं तक्त्वार्थाश्रद्धानं, अयथार्थश्रद्धानमित्यर्थः। तद् विविधमित्यादि । तच मिथ्यादर्शनं द्विविधं-द्विप्रकारं अभिगृहीतमनभिगृहीतं चेति । चशब्दात् सन्दिग्धवचनम् । अनभिगृहीतमिथ्यादर्शनभेदः सन्दिग्धमिति साक्षात् सुत्रोपात्तम् ॥

भा०—तत्राभ्युपेत्यासम्यग्दर्शनपरिग्रहः अभिगृहीतमज्ञानिकादीनां त्र-याणां त्रिषष्ठीनां कुवादिशतानां, शेषमनभिगृहीतम् ॥

टी०—तन्त्रेत्यादि । तयोरभिगृहीतानभिगृहीतिमध्यात्वयोरभिगृहीतप्रपञ्चोऽयम्—अभ्युपेत्येति । मत्यज्ञानादि किमपि परिकलय्यासम्यग्दर्शनपरिग्रहो मिध्यादर्शनपरिग्रहस्तदभ्युपगम एतदेवैकं सत्यमिति प्रतिपत्तिरभिगृहीतिमध्यात्वम् । तद्दर्शनेऽनेकमेदमित्याह—
अज्ञानिकादीनामिति । अज्ञानमेषामभ्युपगमोऽस्तीत्यज्ञानिकाः, अथवा अज्ञानेन चरन्ति
दीव्यन्ति वा अज्ञानिकाः, अज्ञानमेव पुरुषार्थसाधनमभ्युपयन्ति, न खल्ज तस्वतः कश्चित् सक-

९ 'सामान्यतः 'इति ख-पाठः, 'सामान्येन 'इति तु क-पाठः । २ 'तदनेक 'इति ख-पाठः ।

लस्य वस्तुनो वेदिताऽस्तीति। ते चाज्ञानपक्षावलम्बनः सप्तपष्टिमेदाः केनचिद् विशेषेण मिद्य-मानप्रक्रियाः सुगतिशिष्यकाणामष्टादशनिकायमेदवन्नानात्वं प्रतिपद्यन्ते। एतद्दर्शनभ्रमितचेत-सश्च शाकल्य-बाष्कल-कुशुमि-सात्यमुग्नि-राणायन-केठ-मध्यन्दिन-मोद् पिप्पलाद-बादरायण-स्विष्टकृदं-ऽनि-कात्यायन-जैमिनि-वसुप्रभृतयः सुरयोऽसन्मार्गमेनं प्रथयन्ति।

आदिशब्दात् क्रियावादिनोऽक्रियावादिनो वैनियकाश्च स्चिताः । तत्र किअज्ञानिकादीनां
सूरयः

प्रभाति-वाद्यलि-माठर-मौद्गल्यायनप्रभृत्याचार्यप्रतीयमानप्रक्रियाभेदाः।

अक्रियावादिनोऽपि चतुरशीतिविकल्पाः कोकुल-काण्ठे विद्धि-कौद्दीक-हरिइमश्रु-मा-न्यनिक-रोमक-हारित-मुण्डा-श्वलायनाँदिस्वरि(१)प्रथितप्रक्रियाकलापाः । वैनयिकास्तु द्वात्रिंशद्विकल्पाः वासिष्ठ-पराद्वार-जात्कण-वालमीकि-रोमहर्षणि-सत्यद्त्त-व्यासे-लापुत्री-पमन्य-चनद्वद्त्ता-यस्थूलप्रभृतिभिराचार्यैः प्रकाशितविनयसाराः । एवमेतान् मिध्यात्वभेदानिभधाय संकलयति माष्यकृदेकराशितया त्रयाणामित्यादिना भाष्येण । त्रिश्वल्दः संख्यावचनः अन्यूनानधिकष्टत्तिः । एवं शतशब्दोऽपि । कियतां शतानां १ त्रयाणामित्याद । कियता राशिनाऽधिकानाम् १ त्रिषष्टीनामित्याद, अभ्यधिकानां त्रिषष्ट्या । कुत्सिता वादिनः कुवादिनः, एकान्तग्रहग्रस्तत्वाद् यत्किश्चित् प्रलपन्तीत्यर्थः । शेषमनिभगृहीतिमिति मिध्यात्वमभिसम्बध्यते । अभिगृहीतिमिध्यादर्शनम् यदन्यत् तत्त्वार्थाश्रद्धानं तदनभिगृहीतिमिध्यादर्शनम्, अनिमिनवेशिमध्यात्वमित्यर्थः ॥

#### भा०-- यथोक्ताया विरतेर्विपरीताऽविरतिः।

टी॰—येन प्रकारेणाभिहिता सप्तमाध्यायादौ विरितः हिंसानृतस्तेयात्रक्षपिग्रहेभ्यो मनोवाक्कायैः कृतकारितानुमितिभिरुक्ता तस्या विरितेयथोक्ताया विपरीता अविरितिः हिंसादिषु प्रष्टतिः, असंयम इतियावत् ॥

भा०—प्रमादः स्पृत्यनवस्थानं कुशलेष्वनादरः योगदु-प्रमादस्य त्रैविष्यम् द्रप्रणिधानं <sup>\*</sup>चेत्येष प्रमादः ॥

टी०—मोक्षमार्गशैथिल्यमिन्द्रयदोपात् प्रमादः, प्रमाद इत्यन् स्वरूपमाचष्टे—स्मरणं स्मृतिः पूर्वोपलब्धवस्तुविषया तस्या अनवस्थानं-भ्रंशः । विकथादिव्यप्रचित्तत्वादिदं विधायेदं कर्तव्यमिति नाध्येति । क्रशालेष्वनाद्र इति स्मरतोऽपि क्रशलानाम्-आगम-विहितानां क्रियानुष्ठानानां अनादरः-अनुत्साहः, अप्रवृत्तिरित्यर्थः । योगदुष्प्रणिधानं

१ 'कवमध्य ॰ 'इति छ-पाटः । २ 'दितिकायन-' इति छ-पाटः । ३ 'विस्वरि' इति ख-पाटः । ४ 'चेष्

चेति । योगाः काषादिन्यापारास्तान् दुष्टेन प्रणिधानेनार्तथ्यानभाजा नेतता समापरित । चशब्दः समुचयार्थः । इत्येष प्रमाद् इति निगमनार्थं पुनः प्रमादग्रहणम् । एए त्रिप्रकारः प्रमादो भवति ॥

भा०-कषाया मोहनीये (अ०८, सू०१०) वश्यन्ते ॥ योगस्त्रिविधः पूर्वोक्तः ॥

टी०—कषाया मोहनीये वक्ष्यन्त इति । उक्तनिर्वचनाः कषाया मोहनीये कर्मणीहै-वाध्याये उपरिष्टाद् वक्ष्यन्ते प्रपञ्चतः सप्रमेदाः । योगस्त्रिविधः पूर्वोक्त इति । मनोयोगो वान्योगः काययोग इति त्रिविधः-त्रिप्रकारः पूर्वमुक्तः षष्ठेऽध्याये ।

एवमेते पश्च सामान्यप्रत्ययाः सर्वकर्मबन्धहेतव इत्यर्थः । एते च प्रत्ययाश्चतुर्दशसु गुण-स्थानेषु न सर्वे सर्वत्र भवन्ति, किं तर्हि ? योग्यत्वात् केचिदेव कचिद् भवन्तीति तद् भाष्यते-मि-ध्यादृष्टिस्थाने तावत् सर्वेऽपि प्रत्यया मिथ्याद्श्वेनादयः सम्भवन्ति आहारककायाहारककाय-कर्मबन्धहेतूनां चतु- मिश्रवर्जाः सर्वप्रकृतीनामिति । तत उपरितनेषु त्रिषु गुणस्थानेषु सास्वाद-न-सम्यग्मिथ्याविरतसम्यग्दष्याख्येषु मिथ्यादर्शनवर्जिताः शेषप्रत्ययाः र्दशगुणस्थानेषु कारणतां प्रतिपद्यन्ते कर्मबन्धस्य, आहारकद्वयवर्जिताः, सम्यग्मिथ्याद-ष्ट्रिस्थानेषु मिश्रकार्मणयोगासम्भवः । अविरतसम्यग्दष्टौ विरताविरतसम्यग्दष्टौ चानन्तानुबन्धि-नो न सन्ति, पश्चमगुणस्थाने विरताविरतसम्यग्दछ्याख्ये यः संयमासंयमः कवाययोगाः कषा-याश्च त्रयो बन्धहेतवः, अप्रत्याख्यानावरणौदारिकमिश्रकार्मणाहारकद्वयवर्जिताः, यत एषाम्रदयो नास्ति देशविरत इति । तत उपरितनगुणस्थानेषु पञ्चसु प्रमत्ताप्रमत्तसंयतस्थानयोरपूर्वकरण-प्रविष्टानिवृत्तिबादरसम्परायस्यक्ष्मसम्परायसंयतस्थानेषु च त्रिषु उपशामकक्षपकभेदिभिन्नेषु कवाययोगप्रत्ययद्वयनिमित्रो बन्धो भवति । विशेषस्तु प्रमत्तसंयतस्य संज्वलनकवायाश्रत्वारो नोक्षायाः नवैवं त्रयोदश भवन्ति । योगास्तु पूर्वोक्तास्त्रयोदश्चेव । अप्रमत्तस्यापि त एव, केवलं वैक्रियमिश्राहारकमिश्रवर्जिता एकादश योगा बन्धहेतवः । अपूर्वकरणप्रविष्टानामप्येत एव वैक्रियाहारकद्वयवर्जिता योगा नव । कषायास्तु त्रयोदश्च बन्धहेतवः । अनिवृत्तिकरणप्रविष्टानां नव योगाः कषायाश्रत्वारः संज्वलनाः वेदत्रयं च बन्धहेतवः । सूक्ष्मसम्परायस्थानवर्तिनां नव योगाः संज्वलनलोभथ बन्धहेतवः । तत उपरितनगुणस्थानत्रये उपशान्तक्षीणकषायसयो-गिकेवलिसंज्ञके योगप्रत्यय एव बन्धः, नान्यप्रत्यय इति । उपज्ञान्तकषायस्थाने श्वीण-कषायस्थाने च नव नव योगा बन्धहेतवः । सयोगिकेवलिस्थाने तु सप्त योगाः, तत्कारणो बन्ध इति ॥

योगश्च पञ्चदशप्रकारः । तत्र मनोयोगश्चतुर्घा सत्यासत्यसत्यासत्यासत्यास्वाभेदतः । एवं

योगानां पञ्चद्दा-विषक्षम् वागपि चतुर्घा। काययोगस्तु सप्तप्रकारः—औदारिककाययोगः, औदा-रिकमिश्रकाययोगः, वैक्रियकाययोगः, वैक्रियमिश्रकाययोगः, आहारक-काययोगः, आहारकमिश्रकाययोगः, कार्मणकाययोगश्रेति ॥

बन्धप्रत्ययानां भजना भा०—एषां मिथ्याद्शेनादीनां बन्धहेतूनां पूर्वस्मिन् पूर्वस्मिन् सित नियतमुत्तरेषां भावः । उत्तरोत्तरभावे तु पूर्वेषामिन-यम इति ॥ १॥

टी०—एषां सामान्यप्रत्ययानां मिध्याद्रश्नीनाद्दीनां भजनां द्रश्यति—नावश्यंतया यत्रेकप्रत्ययस्तत्रान्यरेषि भाव्यम् । कदाचिदेकस्मिन् सित सर्वे भवन्ति, कदाचिश्रेति । एषां पश्चानामपि सामान्यप्रत्ययानां सूत्रक्रमसिन्नवेशिनां बन्धनिमित्तानां पूर्वस्मिन् पूर्वस्मिन् सितीति वीप्सया नियतसुत्तरेषां भाव इति प्रतिपादयति । सित मिध्यादर्शनप्रत्ययेऽवश्यंभाविनोऽविरत्यादयश्वारः । सत्यामविरता त्रयः प्रमादादयः । सित प्रमादे कषाययोगौ । सत्सु कषायेषु योगा इति । योगप्रत्यय एव सित नेतरे चत्वार इत्यादि विपरीतं भाव्यं यावत् न मिध्यादर्शनप्रत्यय इत्येतदनेन प्रतिपादयित—उत्तरोत्तरभावे तु पूर्वेषामनियम इति । अविरतिप्रमादकपाययोगेषु सत्सु न मिध्यादर्शनप्रत्ययः । योगकपायप्रत्यययोः सतोन्विश्य-मितरे त्रय इति सज्ञानमिति ॥ १ ॥

एवम्रुपपादिते विस्तरेण बन्धहेतौ इदमाशङ्कते—कथममूर्तस्यात्मनो हस्ताद्यसम्भवे सित आदानशक्तिविरहात् कर्मग्रहणिमति ?। उच्यते—इयमेव तावदस्थानाऽऽरेका प्रक्रियाऽनिम- इस्य, केनामूर्तताऽभ्युपेताऽऽत्मनः ? कर्मजीवसम्बन्धस्यानादित्वादेकत्वपरिणामे सित क्षीरो- दकवन्मूर्त एव कर्मग्रहणे व्याप्रियते। न च बाह्यहस्तादिकरणव्यापारादेयं घटादिवत् कर्मपौ- दलमपि सत्, किन्तु अध्यवसायविशेषाद् रागद्वेषमोहपरिणामाभ्यञ्चनलक्षणादात्मनः कर्मयो- ग्यपुद्गलजालक्षेषणमादानं, स्नेहाभ्यक्तवपुषो रजोलगनवदिति। एवंप्रकाराशङ्काव्यावृत्त्यर्थ- मिदमाह—

### सूत्रम्-सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते ॥ ८-२ ॥

टी०—कषायाः -क्रोधादयोऽनन्तानुबन्ध्यादिभेदाः । सह कषायैः सककर्मबन्धे षायाः तद्भावः सकषायत्वं तस्मात् सकषायत्वात् । हेतौ पश्चमी । हेत्वर्षश्च कारणान्तरन्यावृत्तिः । पुनः कषायग्रहणं तीत्रह्याशयविशेषप्रतिपादनार्थम् उत्कृष्टस्थितिरसविशेषप्रतिपादनार्थं च । जीव इत्यातमा कर्ता स्थित्युत्पत्तिन्ययपरिणतिलक्षणः । सति च कर्तृत्वे कर्मबन्धफलानुभवौ । क्रियत इति कर्माष्टप्रकारं तस्य योग्यानौदा-

१ 'इस्यादि झुज्ञानमिति ' इति व्य-पाठः ।

रिकादिवर्गणास्वष्टास ज्ञानावरणादिकर्मयोग्याननन्तानन्तप्रदेशस्कन्धांश्रतुःस्पर्धान्, एतदेव च पुद्रलप्रहणेन स्पष्टयति । पूरणगलनलक्षणाः पुद्रलाः स्कन्धीभूतास्तानादन्ते, न पुनः कियामात्रं कर्म । कर्म हि पौद्रलिमष्टं रूपादिमदिति । आद्त्त इति कर्मात्मप्रदेशेषु लगयति । करोतेः सर्वधात्वर्थवर्तित्वान्मिध्यादर्शन। द्यावेशादाद्रीकृतस्यात्मनस्तदाकारपरिणतिकिया कर्मलगनहेतुः । कर्ता चात्मा क्रियायाः, क्रियानिर्वर्तं च कर्मेत्यस्रमेवार्थं भाष्येण स्पष्टयति—

भा॰—सकषायत्वाज्जीवः कैर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते। कर्मणो योग्या-निति अष्टिविधे पुद्गलग्रहणे कर्मशारीरग्रहणयोग्यानित्यर्थः। नामप्रत्ययाः सर्व-तो योगविशोषादिति वक्ष्यते (अ०८, स्०२५)॥२॥

टी०—सकषायत्वादित्यादिना । पदच्छैदोऽपि हि व्याख्याङ्गम् । अन्यथा वटष्टक्षे तिष्ठतीत्यादिषु निश्रय एव न स्यात् । ततः सामान्यं न्यायमाश्रित्य भाष्ये पदच्छेद्द्वारेणार्थमाच्छे । मिथ्यादर्शनादयः कर्मबन्धस्याष्ट्रमकारस्य सामान्यहेतवोऽभिद्दिता एव प्रथमसन्ने, किमर्थ पुनः कषायग्रहणं भेदेनेति ? उच्यते—कषायाणां प्रधानहेतुत्वप्रतिपादनार्थम् ।
तत्रामर्थोऽप्रीतिर्मन्युलक्षणः क्रोधः, स्वगुणपरिकल्पनानिमित्तत्वात् । अप्रणतिर्मानः । पअराभिसन्धाननिमित्तैदृलक्षपः कोधः, स्वगुणपरिकल्पनानिमित्तत्वात् । अप्रणतिर्मानः । पअराभिसन्धाननिमित्तैदृलक्षप्रयोगो माया। तृष्णापिपासाऽभिष्वङ्गास्वादलक्षणो लोभः । तत्रैककोऽननतानुबन्धी, संसारानुबन्धीत्यर्थः । एवमप्रत्याख्यानः प्रत्याख्यानावरणः संज्वलनश्रेति । त
एते पापिष्ठा बन्धहेतवः संसारस्थितेर्मृलकारणं आँजन्मजराभावलक्षणायाः कष्टतमाः प्राणिनामनर्षराद्विरिणः । यथोक्तमार्थे ( द्वावैकालिके अ०८, उ०२, स०४०)—

"कैहो य माणो य अणिग्गहीया, माया य लोभो य पवड्ढमाणा। चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंचंति मूलाइं पुणन्भवस्स ॥१॥"-इन्द्रवज्ञा तथा-"जं अइदुक्खं लोए, जं च सुहं उत्तमं तिहुयणंमि। तं जाण कसायाणं, बुड्डिक्खयहेउयं सन्वं॥२॥"

एतच सकषायत्वं हेतुत्वेनोपात्तम् । हेतुश्च धर्मिणो मवति, स च धर्मी जीव इत्याह । कषायपरिणामो हि परिणन्तुरात्मनो, न त्वपरिणामस्य सर्वगतस्याक्रियस्येति । यथाऽऽह—

> "जीवस्तु कर्मबन्धन-बद्धो वीरस्य भगवतः कर्ता। सन्तत्याऽनाद्यं च तदिष्टं कर्मात्मनः कर्तुः ॥ १॥ संसारानादित्वाद् बन्धस्यानादिता भवति सिद्धा। अत एव कर्म मूर्तं नामूर्तं बन्धकं हीष्टम् ॥ २॥

१ 'कर्मयोग्या॰' इति घ-पाठः । २ 'भष्टविघ॰ ' इति घ-टी-पाठः । ३ 'निमित्ताशुद्धप्रयोगो ' इति ख-पाठः । ४ ' आवजवी( ! )भावलक्षणयोः ' इति ग-पाठः । ५ 'पराधं वैरिणः ' इति च-पाठः ।

६ छाया---

कोधस्य मानस्य अनिगृहीतौ माया लोभस्य प्रवर्धमानौ । चत्वार एते कृत्स्नाः कषायाः सिखन्ति मूलानि पुनर्भवस्य ॥

छाया—यदतिदुःखं लोके यच मुखमुत्तमं त्रिभुवने ।
 तद् जानीहि कषायाणां वृद्धिक्षयहेतुजं सर्वम् ॥

न च निर्हेतुकिमिष्टं देहब्रहणं यदादिमं नृणाम् । सित चाप्यहेतुकत्वे ने स्यात् संसारनिर्मोक्षः ॥ ३ ॥ तस्मान्यूर्तं कर्मेष्यतेऽहेता यंच तस्य परिणामः । दृष्टो मूर्तिदृष्टौ च येन तदुदीरणोपश्चमौ ॥ ४ ॥ यदि रूपि कर्म नै स्यात् न स्यादात्मसहवर्त्यवद्धत्वात् । बद्धे वा सित कर्मणि ननु सिद्धा रूपिता तस्य ॥ ५ ॥ "

समस्तपुद्रहा न बन्धयोग्याः एवं मूर्तत्वे सित न सर्वपुद्गला एव कर्मणो योग्याः, किं तिहें ? वर्गणा-क्रमेण, मनोवर्गणायोग्यपुद्गलराशेरुपरि भूयस्त्वादयोग्यवर्गणामतीत्याद्यस्य-त्वाच कार्मणशरीरायोग्यवर्गणामुङ्खच कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादस्त

इति । आत्मा कर्ता अस्थगितास्रवद्वारः स्कन्धानतिस्रक्ष्मानतिबादरांश्रायोग्यत्वात् परिहृत्य अनन्तावयवानपि योग्यानेवादत्ते । यथाऽऽह—

"न स आदातुं स्कन्धानितमुक्ष्मान् बादरांश्च शक्नोति।
स्वादेन न बध्यन्ते जात्वणवः शर्कराश्च तथा॥१॥
अणवः स्कन्धाश्वकोत्तरपिरश्वद्धाः सुम्रक्ष्मपिरणामाः।
केचिदनन्तावयवा अप्यग्राह्या जिनेक्ताः॥२॥
एभ्यस्तु पराः स्कन्धा एकोत्तरद्वद्विवर्धिताः सृक्ष्माः।
पश्चरसपश्चवर्णास्तथा द्विगन्धाश्चतुःस्पर्शाः॥३॥
अगुक्लघवः स्थिताश्च क्षेत्रैकत्वेन वर्तमानाश्च।
प्रायोग्याः कर्मतया ग्रहीतुमुक्ताः परिणमय्य ॥ ४॥
अणवोऽसेत्स्यद्भचोऽनन्तगुणाः सिद्धवदनन्ततमभागाः।
एकस्कन्धीभूताः स्कन्धानां चापि मानं तत्॥५॥
औदारिकादिशेषद्रव्यादाने स एव विधिक्तः।
तत्राद्यस्य स्कन्धाः सर्वेऽल्पिष्ठप्रदेशास्तु ॥ ६॥

औदारिकादिस्क-न्धानां प्रदेशाः

**बन्ध**योग्यपुद्गल-वर्णनम्

> तेभ्योऽसङ्ख्येयगुणा वैक्रिययोग्याः प्रदेशतः स्कन्धाः । आहारकस्य तेभ्योऽपि तथा स्कन्धा असंख्येयगुणाः ॥ ७ ॥

तेभ्यः प्रभृति तथैवानन्ताभ्यस्ताः प्रदेशतः स्कन्धाः । क्रमशस्तैजसभाषाद्रव्यमनःकर्मणां योग्याः ॥ ८॥"

एतदेवानेन भाष्येण प्रतिपादयति—अष्टिविधेत्यादिना । अष्टप्रकारे पुद्गलप्रहणे जीदारिक वैक्रियाऽऽहारक-तेजस-भाषा-प्राणापान-मनः कर्मभेदेन पुद्गलाः परमाणवो द्विप्रदेशा-दयश्र स्कन्धा यावदिचत्तमहास्कन्धः । एतेषु ये योग्याः पुद्गलास्तेषां अष्टविधे प्रहणे सति विशि-

९ "न यत् संस रति' इति द्ध-पाटः । २ ' ईतो यश्च' इति ग-पाठः । ३ 'तस्मादात्म०' इति खा-पाठः ।

नष्टि—कर्मदारीरग्रहणयोग्यानित्यर्थः। कर्मैवाष्ट्वियं शरीरमुक्तम्, अतः स्वार्थे कर्मण(१)मिति प्रत्ययः। कर्मैव कार्मणं, कर्मसङ्खात इत्यर्थः। ते पुनरादीयमानाः पुद्गलाः कर्जाऽऽत्मना
किम् नाम्ना कर्मणां प्रत्यया भवन्ति—कारणतां प्रतिपद्यन्ते, क वा व्यवस्थिताः १ क्कृतो वा योगविशेषादित्याद्युपक्रम्येदमुक्तम् । नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविद्योषादिति बक्ष्यते । खल्वयमर्थः—सर्वकर्मणाम् अन्वर्थसंज्ञा नाम संज्ञेत्यनर्थान्तरम् । तद्यथा—ज्ञानावरणमित्यादि । ज्ञानमात्रियते येन कर्मणा तत् ज्ञानावरणम्, एवं सर्वत्र नामान्वर्थं वाच्यम् । तस्यान्वर्थनाम्नो
ज्ञानावरणादेः प्रत्ययाः—कारणानीति । निह तान् पुद्गलान् विहाय ज्ञानावरणादिसंज्ञाः सिद्धयनतीति । तथा सर्वासु दिश्च व्यवस्थिताः, कायवाद्यानोयोगानां च तीत्रादिपरिणामविशेषादिस्थादि सर्वमिहैवाध्याये प्रदेशबन्धनिक्षपणे व्याख्यास्यते उपरिष्टादिति ॥ २ ॥

एवं बन्धहेतुन् निरूप्याधुना बन्धस्वरूपनिरूपणायाह-

#### सूत्रम्--स बन्धः ॥ ८-३ ॥

टी०—बन्धनं बन्धः—परस्पराश्लेषः प्रदेशपुद्गलानां क्षीरोदकवत् प्रकृत्यादिभेदः। बध्यते वा येनात्मा—अस्वातन्त्र्यमापाद्यते ज्ञानावरणादिना स बन्धः पुद्गलपरिणामः। स चानन्तर- सूत्रे आत्मप्रदेशेषु रागाद्यभ्यञ्जनेषु कर्मयोग्यपुद्गलानामाश्लेषमात्रत्वेनोक्तः, तस्य स इत्यनेन परामर्शः क्रियते। हेतुश्च निर्वर्तयन् कार्य हेतुन्यपदेशं प्रतिलमते। तस्य च मिध्यादर्शनादे- रिदमेव निर्वर्त्यं कार्य, पौरुषेयसामध्यप्रतिबन्धकारि जीवप्रदेशेषु ज्ञानावरणादिपुद्ग- लजालावस्थानम्। सामध्यं च पुंसो ज्ञानदर्शनवीधस्यसम्चं तस्य प्रतिधातकमात्मप्रदेशप्रतिष्ठं प्रद्गलजालमिति। प्रतिष्ठा च तस्य विशिष्टगुणयोगाद्, यथा दीप ऊष्मगुणयोगाद् वर्त्या स्नेह-मादायाचित्रपेण परिणमयति तथा रागादिगुणयोगात् कायादियोगवर्त्याऽऽत्मदीपः स्कन्धानादाय कमत्या परिणमनमापादयति। कायादिकरणयोगाचात्मनो वीर्यपरिणतिभेवतिति योगशब्देनोच्यते। तथा मृष्मयघटस्याप्तिसंयोगाद् रक्तत्वादिपरिणतिर्धटस्येव तथाऽऽत्मनः कायादिकरणयोगवीर्यपरिणतिरात्मन एव प्रादुरस्ति, न द्रव्यान्तरस्येति। यथा च स्नेहा-भ्यक्ते वपुषि जलार्द्रवासिस वा परागो लगति मलीभवति च, तथा रागादिस्नेहाभ्यञ्जनस्यात्मनः कामणश्रतरपरिणामोऽपूर्वकर्मप्रहणे योग्यतामास्कन्दित, आत्मदेहयोरैक्यादिना मोग-वीर्यतः कर्मबन्यः। सथाऽऽह—

"अपि चायं प्रायोगिकबन्धः स च मवति कर्तृसाँमध्यीत् । इष्टश्च स प्रयोगोऽनामोगिकवीर्यतस्तस्य ॥ १ ॥ "

इति ॥

"नमु वीर्येणानामोगिकेन परिपाच्य रसम्रपाहरति । परिणमयति घातुतया, स च तमनाभोगवीर्येण ॥ २ ॥

१ 'कर्मणि ईर्प्रत्ययः' इति प्रतिभाति । २ 'हेतुस्तिश्चर्यि' इति इङ-पाठः । ३ 'सामर्थ्यतमा ' इति इङ-पाठः ।

षटकादिभाविनो मृद्वयवा आम्रेडिता यथा पिण्डे ।
तद्वज्ज्ञानावरणादिकमेदेशा अपि ज्ञेयाः ॥ ३ ॥
आम्रेडितमविभक्तं यद्यप्यष्टविधमिष्यते कर्म ।
एवमपि जिनैर्द्दष्टं नानात्वं प्रकृतितस्तस्य ॥ ४ ॥
पुद्रलतासाम्येऽपि द्रव्याणां नेतु विपाकतो भेदः ।
दष्टः पित्तकफानिलपरिणामवतां स्वगुणभेदात् ॥ ५ ॥
यस्य गुणो यादक् स्यात् नतु तादशमेव भवति तस्य फलम् ।
निह जाम्बवानि निम्बः फलित न जम्बुश्च निम्बानि ॥ ६ ॥
कर्मतस्वोऽपि तद्वन्नानास्वस्वप्रयोगपरिषिक्ताः ।
नानास्वस्वगुणसमान् फलित तांस्तान् गुणविशेषान् ॥ ७ ॥ "

एनमेव चार्थं भाष्यकारोऽपि स्पष्टयति भाष्येण— भा०—स एष कर्भश्रारीरपुद्रलग्रहणकृतो बन्धो भवति ॥ ३॥

टी॰—स एष इत्यादिना। स एँप लोलीभूत आत्मप्रदेशकर्मपुद्गलिपण्डः स इत्यनेन परामृश्यते। एष इति नान्यः। तस्यैवानुसन्धानमाच्छे। आत्मप्रदेशानां पुद्गलानां चान्योन्यानु-गतिलक्षण एव बन्धो भवति। कभेशरीरमिति कार्मणशरीरमात्मैक्याद् योगकपायपरिणति-युक्तमिष च कर्मयोग्यपुद्गलग्रहणे—आत्मसात्करणे एकत्वपरिणामापादने समर्थम्। एवं च कर्मशरीरेण पुद्गलानां यद् ग्रहणं गृहीतिस्तत्कृतो बन्ध इति भावनीयं भवति ॥ ३॥

भा०-स पुनश्चतुर्विधः-

टी०—स पुनश्चतुर्विध इत्यनेनोत्तरस्त्रसम्बन्धं कथयति लक्षणविधानाभ्याम्। जीवादि-पदार्थमसकन्याख्या प्रस्तुता, तत्र लक्षणतः प्रतिपादितो बन्धः। सम्प्रति लक्षितस्य विधानं वाच्यम्। अतः स एष उक्तलक्षणको बन्ध एकरूपोऽपि कार्यभेदात् प्रकृत्यादिविभागमासाद-यति, अवस्थाभेदाद् वा, यथा प्रथण्जनः क्रौर्यनीचैस्त्वलोभादिभेदान्नानात्वं प्रतिपद्यते तद्वद् बन्धोऽपीति। पुनःशब्दो बन्धं विश्वनिष्टि—द्रव्यमावभेदे सति भावबन्ध इति। चतस्रो विधा यस्य स चतुर्विधः—चतुःप्रकारः। तत्प्रकारनिरूपणायेदमाह—

बन्धस्य विधान- सूत्रम् — प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ८-४ ॥ चतुष्टयम्

दी०—प्रकृत्यादयः कृतद्वन्द्वाः भवनविभक्तयां निर्दिष्टाः, तत्र प्रकृतिमींलं कारणं वक्त्यादीनां मृदिव घटादिभेदाँनामेकरूपपुद्गलग्रहणम्, अतः प्रक्रियन्तेऽस्य सकाशा-साधनता दिति अकर्तरीत्यनुवृत्तेरपादानसाधना प्रकृतिः । स्वभाववचनो वा

९ 'स तु 'इति श-पाठः। २ 'एडछोली 'इति ङ-पाठः। ३ 'विभक्तयाविनिर्दिष्ठाः 'इति श-पाठः। ४ 'मेदा मागैक 'इति श-पाठः।

प्रकृतिशब्दः । दुष्टप्रकृतिर्दृष्टस्वभाव इति प्रसिद्धेः । ज्ञानावरणं ज्ञानाच्छादनस्वभावं मौलभे-दतः, एवं दर्शनावरणादाविप योज्यम् । स्वभाववचनत्वे च भावसाधनः प्रकृतिशब्दः । स्थित्यनुभावशब्दाविप भावसाधनो । इयत्तयाऽवधारणात् प्रदेशशब्दः कर्मसाधनः । क्रमनियमस्तु शेषविकल्पप्रकृतेरादौ प्रकृतिवन्धः । उपात्तस्यावस्थानकोलपरिच्छेदात् ततः स्थितिवन्धः । सत्यां स्थितौ फलदानश्चमत्वादनुभाववन्धः । ततः कर्मपुद्रलपरिमाणलश्चणः प्रदेशबन्धः । स बन्ध इत्यत्र बन्धस्य प्रस्तुतत्वात्तच्छब्देन परामर्शः । विधिविधानं—भेदः तस्य विधयस्तद्विधयो—बन्धभेदा इति, एतद् भाष्यकृताऽऽविष्कृतमेव प्रत्येकं सम्बन्धता बन्धशब्दम् ॥

भा०—प्रकृतिबन्धः, स्थितिबन्धः, अनुभावबन्धः, प्रदेशबन्ध इति ॥ ४ ॥ तत्र—

टी०—तत्र यथोक्तप्रत्ययसद्भावे सित पुद्गलादानं प्रकृतिबन्धः कर्मात्मनोरैक्यलक्षणः, तत्थात्मनोऽध्यत्रसायविशेषादनामोगपूर्वकादाद्वारपरिणामवत् कर्मपरिणतिः स्थित्यादि-लक्षणा । तथाचोक्तमेव कर्मपुद्गलराशेः कर्त्रा परिगृहीनस्यात्मप्रदेशेष्ववस्थानं स्थितिः । अध्यवसायनिर्वितिः कालविभागः, कालान्तरावस्थाने सित विपाकवत्ताऽनुभावषन्धः । समासादितपरिपाकावस्थस्य बदरादेरिवोपभोग्यत्वात् सर्वदेशष्टं किद्वित्रिचतुःस्थान-धुभाग्नुभतीव्रमन्दादिभेदेन वक्ष्यमाणः । ततस्तस्य कर्तुः स्वप्रदेशेषु कर्मपुद्गलद्रव्यपरिमाण-निर्मणं, प्रदेशाष्ट्रव्यविकारं मोदकमाद्दरिव प्रकृत्यादिवन्धनिरूपणाय । तथाहि—चित्रः पुद्गलपरिणामः कर्तुरध्यवसाया-नुगृहीत इति भाव्यते । मोदको हि वातिपत्तदरो बुद्धिवर्धनः संमोर्हेकारी मारक इत्यनेके-नाकारेण परिणमते जीवसंयोगात्, तथा कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलराशिरप्यात्मसम्बन्धात् कथित् झानमावृणोति, अपरो हि दर्शनं स्थगयति, अन्यः सुखदुःखानुभवहेतुरित्यादि योज्यम् । भूयस्तस्यैवाविपक्रगन्धरसादेरिवनाशित्वेनावस्थानं स्थितिः । आह च—

" इति कर्मणः प्रकृतयो मूलाश्च तथोत्तराश्च निर्दिष्टाः । तासां यः स्थितिकालनिबन्धः स्थितिबन्ध उक्तः सः ॥ १ ॥ "

तस्यैव च स्त्रिग्धमधुराद्येकद्विगुणादिभावोऽनुभावः । यथाऽऽह—
"तासामेव विपाकनिवन्धो यो नामनिर्वचनभिन्नः ।
स रसोऽनुभावसंज्ञस्तीको मन्दोऽय मध्यो वा ॥ १ ॥"

पुनस्तस्यैव कणिकादिद्रव्यपरिमाणान्वेषणं प्रदेशः, कर्मणोऽपि पुद्रलपरिमाणनिसपणं प्रदेशक्य इति । यथोक्तम्—

१ 'कलापपरि॰' इति श-पाठः। २ 'धारयाचात्य' इति श-पाठः। ३ 'कटुभाण्ड' इति ख-पाठः। ४ 'मोहकरो' इति श-पाठः।

"तेषां पूर्वोक्तानां स्कन्धानां सर्वतोऽपि जीवेन । सर्वेदेशैर्योगविशेषाद् ग्रहणं प्रदेशाख्यम् ॥ १ ॥ प्रत्येकमात्मदेशाः कर्मावयवैरनन्तकेर्यद्धाः । कर्माणि बन्नतो मुख्यत्व सातत्ययोगेन ॥ २ ॥"

इतिकरणो मौलबन्धमेदेयचाप्रतिपादनार्थः । ज्ञानावरणादिकर्मणामष्टानामपि प्रकु-त्यादिमेद एव मौल इति ।। ४ ।।

उत्तरसूत्रसम्बन्धार्थस्तत्रशब्दः । तत्र-तेषु चतुर्षु प्रकृत्यादिलक्षणेषु बन्धमेदेषु प्रथमो मेद उच्यते । स च बन्धो द्वेधा-मूलप्रकृतिबन्धः उत्तरप्रकृतिबन्धश्च । मूलप्रकृतिबन्धप्रति-पस्त्रभिदं वेचनम्---

## म्र्डम्बर्गाउद्यो सूत्रम् आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीया-युष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥ ८-५ ॥

टी०—आदौ मन आचोऽनन्तरातीतसूत्रविन्याससंश्रयणात् रे(१) ज्ञानदर्शनयोः आव-रणशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते ज्ञानावरणं दर्शनावरणमिति । ज्ञानमेत्र बोघलक्षणो विश्ले-षविषयः पर्याय आत्मनः, तथा द्शीनपर्यायः सामान्योपलम्भलक्षणस्तयोगावरणं-आच्छाद-

नमाद्यतिः आवरणं आव्रियते वाऽनेनेति भावकरणयोर्न्युत्पत्तिः, सुखदुः खहानावरणादीनां क्षेणानुभवितव्यत्वाद् वेदनीयमिति कर्म गाधनम् । मोहयति मोहनं वा
मुद्यत्पत्यर्थः मुद्यत्यनेनेति वा मोहनीयम् । एत्यनेन गत्यन्तराणीत्यायुः, आयुरेव
चायुष्कं स्वार्थे कन् । नामयतीति नाम प्रह्वयत्यात्मानं गत्याद्यभिम्नखमिति, नम्यते वा
प्रदीक्रियतेऽनेनेति नाम । कर्तरि करणे वा व्युत्पाद्यते । गोत्रं उच्चनीयभेदन्त्रक्षणं तद्
गच्छति—प्रामोत्यात्मेति गोत्रम् । अन्तर्धीयतेऽनेनात्मनो वीर्यलाभादीति अन्तरायः । अन्तधीनं वाऽऽत्मनो वीर्योदपरिणामस्येत्यन्तरायः । "कृत्यन्युटो बहुनं" (पा० अ० ३,
पा० ३, स्० ११३) इति लक्षणसन्द्रावात् सर्वत्र साधिमा प्रतियत्त्वयः । तुल्यार्थत्वात्
सक्कीयन्ते संज्ञा इति चेन्न प्रसिद्धतरत्वात् गोसपीदिसंज्ञावत् । एवमेते ज्ञानावरणादयः कृत-

इन्द्वाः प्रथमया निर्दिष्टाः । ऋमस्त्वेषामर्थापेक्षः । तथाच ज्ञानदर्शनावर-कमे हेतुः णोदयजनिता सर्वसत्त्वानां भवव्यंथा । तां च वेदयमानोऽपि मोहामिभू-तत्वाक विरज्यते । अविरक्तश्च देवमानुपतिर्थङ्नरकायुपि वर्तते । न चानामकं जन्म । जन्मवन्तश्चानुस्यूताः सदैव गोत्रेण । तत्र संसारिणां सुखलेशानुभवः सान्तरायः सर्व इत्यन्तरायनिर्देशः ॥

९ 'बदति 'इति द्ध-पाठः । २ अत्र काचित् त्रृटिरिति प्रश्नः । ३ 'व्यवस्था 'इति द्ध-पाठः ।

भा०—आच इति सूत्रक्रमप्रामाण्यात् प्रकृतिबन्धमाह् । सोऽष्टविषः, तचथा-ज्ञानविर्णं, दर्शनावरणं, वेदनीयं, मोहनीयं, आयुष्कं, नाम, गोत्रम्, अन्तरायमिति ॥ ५ ॥ किञ्चान्यत्—

टी०—आद्य इति सूत्रक्रमप्रामाण्यादित्यादि मान्यम् । आद्यः —प्रथमो मूलप्रकुतिबन्धः । इतिकरणः शब्दपदार्थकः । सूचनात् सूत्रं अनेकमेदं कर्म यतः सूचयति । क्रमः — सिन्नवेशस्तस्य प्रामाण्यमन्यप्रमाणत्वादिवत् समासः तस्मात्, सूत्रक्रमप्रामाण्यादिति द्देत्वश्री पश्चमी । प्रकृतिबन्धमिति सामान्याभिधानेऽपि मूलप्रकृतिबन्धमेव काका प्रतिपादयति सूत्रकारः । यतः पश्चनवेत्यादिनोत्तरप्रकृतिबन्धं वश्यति (अ० ८, सू० ६) । स मूलप्रकृतिबन्धोऽष्टविधः —अष्टप्रकारः । तद्यथा —ज्ञानावरणमित्यादि गतार्थं भाष्यम् । इतिकरणः शुभाशुभस्य कर्मण इयत्ताप्रतिपत्तये प्रायोजीति ॥ ५ ॥

किञ्चान्यदित्यादिना सूत्रस्य सम्बन्धमाचष्टे । न केवलं प्रकृतिबैन्धो मूलविशेषणः, उत्तरोपपदविशेषणश्चत्येतदनन्तरं प्रतिपादयमाह—

मूलप्रकृतीनामवाः सूत्रम्—पञ्चनवद्यष्टाविंशतिचतुर्द्धिचत्वारिंशद्दि-न्तरभेदसङ्ख्या पञ्चभेदा यथाऋमम् ॥ ८–६॥

टी०—पञ्चादीनां कृतद्वन्द्वानां भवनविभक्तया निर्देशः । एते भेदाः-पञ्चादिभेदा यथाक्रममित्यनन्तरसूत्रक्रमं प्रत्यवसृश्चिति, अनन्तरसूत्रक्रमप्रामाण्यात् ज्ञानावरणाद्यभिस- स्वन्धः । तांश्च पञ्चादिकान् भेदान् स्वभावतः प्रति मूलप्रकृतिं वश्यति । ता एव मूलप्रकृती- रिभसम्बन्धयकाह—

भा०—स एष प्रकृतिबन्घोऽष्टिविघोऽपि पुनरेकदाः पश्चभेदः नवभेदः हिभेदः अष्टाविंदातिभेदः चतुर्भेदः क्रिचत्वारिंदाद्गेदः व्रिभेदः पश्चभेद इति यथा-क्रमं प्रत्येतव्यम् । इत उत्तरं यद् वक्ष्यामः ॥ ६ ॥ तद्यथा—

टी०—स एष प्रकृतिबन्धोऽष्टविधोऽपीत्यादि । आत्मपुद्गलद्रव्यस्यान्वयित्वात् स इन्यनेन मामान्यमात्रपरानर्शः । एष इत्यन्वयिनः परिणामविशेषप्रतिपत्तिः । प्रकृतिबन्ध इति मूलप्रकृतिबन्धोऽष्टप्रकारोऽपि भूय एकंको ज्ञानावरणादिपश्चादिभेदो मन्तव्य इति क्रमेण भाष्यकृद् दर्शयति — पश्चभेद इत्यादिना भाष्येण । समुदायार्थस्त्वस्य भाष्यस्य प्रागास्रवोदेशे मूलप्रकृतिप्रदर्शित एव, केवलं इह तृत्तरभेदानां कङ्ख्याप्रदर्शनमिति । तत्र पश्चभेदो ज्ञानावर- एप्रकृतिबन्धः क्रमेण यावत् पश्चभेदोऽन्तरायप्रकृतिबन्धः इत्वमेतद् यथाक्रमं प्रत्येतव्यम् । इतः प्रभृत्युत्तरकालं यदभिधास्याम इति ॥ ६ ॥

१ 'बन्धे 'इति ग-पाटः । २ 'तद्नेन 'इति छ-पाटः । ३ 'प्रदर्शनमेव 'इति छ-पाटः ।

तद्यथेत्यनेन सूत्रं सम्बन्नाति । पञ्चादिभेदा ज्ञानावरणाद्योऽभिहिताः, तद् यथा ते व्यवस्थिताः येन क्रमेण स्वरूपेण पञ्चादिभेदास्तथा अष्टापि मूलप्रकृतिषूत्तरप्रकृतयः प्रतिपदं प्रदर्शन्त इत्याह।

### सूत्रम्-मत्यादीनाम् ॥ ८-७॥

टी०— मत्यादीनामित्यादि । मतिरादिर्येषां श्रुताविष्ठमनःपर्यायकेवलज्ञानामिति तहुणसंविज्ञानो बहुवीहिः तानि मत्यादीनि तेषां मत्यादीनामावरणम् । क्रिययाऽऽप्तुमिष्ट-तमत्वात् कर्मणि षष्ठी । मत्यादीनामावरणं मत्यादीन्यावियन्तेऽनेनेति । अपरे तु प्रतिपदं पञ्चापि पठन्ति—मतिश्रुताविधमनःपर्यायकेवलानामिति । एवं चापार्थकः पाठो लक्ष्यते । यतोऽ-नत्तरस्त्रे पञ्चादिभेदा ज्ञानावरणादय इत्यवधृतमेव । निर्ज्ञाताश्च स्वस्-

सूत्रपाठविचारः पतः प्रथमाध्याये व्याख्यातत्वात् । अत आदिशब्द एव च युक्तः । माध्यकारीऽप्येवमेव सूत्रार्थमावेदयते—

भा०— मैत्यादीनां ज्ञानानामावरणं पश्चविधम्-मितज्ञानावरणं, श्वतज्ञानाव-रणं, अविधज्ञानावरणं, मनःपर्ययज्ञानावरणं, केवलज्ञानावरणम् । मत्यादीनां ज्ञाना-नामावरणानि पश्च भवन्ति ॥ ७॥

टी०—ज्ञानावरणं पश्चिविधं भवति । मत्यादीनां ज्ञानानामांवरणानि पश्च विकल्पाश्चेकदा इत्येतावदेव भाष्यमस्य स्त्रस्य । तत्र ज्ञानावरणं पश्चिविधं भवतीत्यनेना-नन्तरस्त्रोक्तसंख्यावधारणं मॅन्तव्यम् । स्त्रार्थमाचष्टे—मत्यादीनां ज्ञानानामावरणानि पश्चिति, मत्यादय एव ज्ञानानीति समानाधिकरणमाविष्करोति । तेषां मत्यादीनां ज्ञानानां पश्चानां पश्चीवारणानि भवन्ति । बाहुल्यमङ्गीकृत्य समानाधिकरणप्रतिपत्तिः । मनःपर्यायज्ञाने तु समम्यन्तेन समासः पूर्वपदेन, मनःपर्यायेषु ज्ञानं मनःपर्यायज्ञानम् । अथवा करणकृषाः पर्यायाः कार्यत्वेनोपचरिता इति समानाधिकरण एव । तानि तु प्रथितान्येव । तद् यथा—मिति-ज्ञानावरणं श्वत्ञानावरणं अवधिज्ञानावरणं मनःपर्यायज्ञानावरणं केवलज्ञानावरणमिति । तत्रात्मनो ज्ञस्वभावस्य प्रकाशकृष्यस्य ज्ञानावरणक्षयोपशमक्षयसमुद्भवाः प्रकाशिवशेषाः मतिज्ञानादिन्यपदेश्याः पर्याया बहुविकल्पाः । तत्र च ज्ञानावरणस्य खस्थाने यावन्तो विकल्पाः सम्भवन्ति सर्वे ते ज्ञानावरणग्रहणेनव ग्राह्या इति भाष्यार्थः । विकल्पा—भेदाः । आदिञ्जन्यानात् मत्यञ्चानादित्रितयं समुचीयते, बोधसामान्यात् मतिश्रतावध्यविशेषाच ।

<sup>9 &#</sup>x27;मतिश्रुताविधमनःपर्यायकेवलानाम् 'इति घ-टी-पाटः । २ 'कारोऽयमेव' इति इन्पाटः । ३ घ-पुस्तके । भाष्यं तु यथा—' ज्ञानावरणं पश्चविधं भवति । मत्यादीनां ज्ञानानामावरणानि पश्च । विकल्पांश्चैकश इति ॥ ' इदं टीकाकाराणां संमतम् ।

४ 'माकृणोति ' इति इन्पाठः । ५ 'धारणम् । मस्यादीनां ' इति इन्पाठः ।

तद् यथा-इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वाद्वग्रहाद्यो मतिक्षानस्य, अक्षानक्षविकल्पाः श्रुतक्षानस्य, भवश्चयोपश्मजप्रतिपात्यादिविकल्पाश्चाविज्ञानस्य, ऋजुविपुलमतिविकल्पौ मनःपयोयक्षानस्य, सयोगायोगास्थादिविकल्पाः केवलज्ञानस्येति । तत्रेन्द्रियनिमित्तं श्रोत्रादिपश्चकसमुद्धतं श्वयोपश्मजं ज्ञानं योग्यदेशावस्थितस्वविषयग्राहि । अनिन्द्रियं तु मनोष्टतिः ओवक्षानं च, तदेवन्मतिज्ञानं चतुरष्टाविश्वतिद्वात्रिंशत्षद्त्रिंशदुत्तरत्रिशतमेदमावियते येन वन्मतिक्षानावरणं देशवातिलोचनपटलवचन्द्रप्रकाशाऽभ्रादिवद् वा । तथा श्रोत्रेन्द्रियोपलिधः श्रुतं शेषेन्द्रियमनोविज्ञानं च श्रुतग्रन्थानुसारि स्वार्थाभिधानप्रत्यलं श्रुतज्ञानं, तदनेकमेदमाचश्चते प्रवचनामिज्ञाः । यथाऽऽह (बृहत्कल्पे?)—

"'जावंति अक्खराइं, अक्खरसंजीग जेत्तिया लोए। एवइया पगडीओ, सुयनाणे होंति नायव्या ॥ १ ॥"

तस्यादृतिः श्रुतज्ञानावरणम् । एतद्पि देशघातीति । अन्तर्गतबहुतरपुद्गलद्रव्यावधाना-दविधः पुद्गलद्रव्यमर्थाद्येव वाऽऽत्मनः क्षयोपशमजः प्रकाशाविभावोऽविधः-इन्द्रियनिरपेक्षः साक्षात् क्षेयग्राही लोकाकाशप्रदेशमानप्रकृतिभेदः, तदावरणमविध्वानावरणम् । इदमपि देशघान्त्येव । तथाऽऽत्मनो मनोद्रव्यपर्यायान् निमित्तीकृत्य यः प्रतिमासो मनुष्यक्षेत्राभ्यन्तरपृत्ति-पल्योपमासङ्ख्येयभागाविर्क्वं व्यथात्पुरःकृतपुद्गलसामान्यविशेषग्राही मनःपर्यायज्ञानसंज्ञ-स्तस्यावरणं देशघाति मनःपर्यायज्ञानावरणम् । समस्तावरणक्षयाविभूतमात्मप्रकाशतन्वमञ्चष्-द्रव्यपर्यायग्राहि केवलज्ञानं तदाच्छादनकृत् केवलज्ञानावरणम् । एतच सर्वधातीति ॥ ७ ॥

सम्प्रति दर्शनावरणोत्तरप्रकृतिप्रतिपिपादयिषया सूत्रमाह—

र्क्षनावरणस्य नवो- सूत्रम्—चक्षुरचक्षुरविधकेवलानां निद्रानिद्रानिद्रा-सरम्ब्रतयः प्रचलापचलाप्रचलास्त्यानिद्धवेदनीयानि च ॥ ८—८॥

टी॰—चक्कुरादयः कृतद्वन्द्वाः षष्ठ्या निर्दिष्टाः प्रस्तुतात्ररणसम्बन्धाद् वेदनीयसम्बन्धनिराकरणप्रतिपत्तेथ, दर्शनावरणम् लप्रकृतिसामध्योत् चक्करादयो दर्शनशब्देन सहामिसम्बध्यात्, निद्वादयः पश्च स्त्यानद्वर्धन्ताः कृतद्वन्द्वाः वेदनीयशब्दोत्तरनिर्दिष्टाः समानाधिकरणप्रतिपत्त्यर्थम्। पश्चत्यनेनात्मेति चक्कुः। सर्वमेवेन्द्रियमात्मनः सामान्यविशेषबोधस्वभावस्य
करणद्वारं, तद्वारकं च सामान्यमात्रोपलम्भनमात्मपरिणतिरूपं चक्कुर्दर्शनं तल्लब्धिधाति चक्कुर्दर्शन्
नावरणं, शेषेन्द्रियमनोविषयमविशिष्टमचक्कुर्दर्शनं तल्लब्धिधात्यचक्कुर्दर्शनावरणम्। अवधाविष
प्रथमसम्पाते सामान्यमात्रोपलम्भनमबिद्धिन्दर्शनम्। केवलदर्शनमि सामान्योपयोगलक्षणम्।
एतदुत्तरावरणमविधिदर्शनावरणं केवलदर्शनावरणं च। स्वापो निद्रा सुखप्रतिबोधलक्षणा। वेद-

१:छाया---

यावन्ति अक्षराणि अक्षरसंयोगा यावन्तो लोके । एतावस्यः प्रकृतयः श्रुतज्ञाने भवन्ति ज्ञातव्याः ॥

२'तदारमनी' इति ड-पाटः । ३ 'छित्रपंचागा(?)न्पुरःकृत' इति ख-पाठः । ४ '०स्त्यानगृद्धिवेद०' इति ख-पाठः ।

नीयम्-अनुभवनीयं निद्रा चासौ वेदनीयं चेति सर्वत्र समानाधिकरणः। दर्शनावरणोत्तरप्रकृतिप्रस्तावे वेदनीयं प्रस्तावापास्तप्रपन्यस्तमित्यसमीची-निम्वामाति। यतो वेदनीयं तृतीयमूलप्रकृतिरिति। अत्रोच्यते—दर्शनावर-णभेदा दर्शनावरणजातीया एव, निद्रादयो यतः समधिगताया एव दर्शनलब्धेः उपयोगंघाते प्रवर्तन्ते, चक्कुर्दर्शनावरणादिचतुष्टयं तृद्रमोच्छेदित्वानमूलघातं निद्दन्ति दर्शनलब्धिमित्यतो दर्शनावरणभेदाः। वेदनीयशब्दस्तु सामान्येन सकलकमीनुभववचनोऽपि प्रवचने प्रसिद्धतर-त्वात् तृतीयमूलप्रकृतौ व्यवद्दियते। अनुभवनीयत्वं तु सर्वकर्मणां परमार्थतः समस्तीत्यतो न दोषः। दुःखप्रतिबोधलक्षणा निद्रानिद्रा। ऊर्ध्वशयनलक्षणा प्रचला। चङ्क्रमणमाचरतः शयनं प्रचलाप्रचला। स्त्यायतीति हैत्यानम्। स्तिमितचित्तो नातीव विकस्वरचेतन आत्मा। बाहल-

पाठान्तर-परामर्जाः मांसमोदकदन्ता खुदाहरणप्रसिद्धाः स्त्यानगृद्धिः । स्त्यानिर्द्धिरिति वा पाठः । तदुदयाद्धि महावलोऽर्धचक्रवर्तितुल्यवलः प्रकर्षप्राप्तौ मवति ।

अन्यथा जवन्यमध्यमावस्थाभाजोऽपि संहननापेक्षया सम्भवत्येवेति । स्त्यानस्य ऋद्धिः स्त्यान-द्धिरिति । चश्चब्दः समुचयवृत्तिः । दर्शनावरणभेदाः चक्षुर्दर्शनावरणादयो निद्रावेदनीयाद-यथेति वाक्यार्थः । उक्तार्थोनुगामि च भाष्यम्—

भा०—चक्षुर्द्शनावरणं, अचक्षुर्द्शनावरणं, अवधिद्शनावरणं, केवल-द्शीनावरणं, निद्रावेदनीयं, निद्रानिद्रावेदनीयं, प्रचलावेदनीयं, प्रचलाप्रचलावेदनीयं, स्त्यानिद्विवेदनीयमिति द्शीनावरणं नवभेदं भवति॥८॥

टी०—चक्षुर्दर्शनाबरणमित्यादि सर्व गतार्थम्। दर्शनावरणं नवभेदं भवती-त्यन्ते निगमितं नवभेदमेवेति ॥ ८ ॥

सम्प्रति यत्तदागमे प्रसिद्धं वेदनीयत्वेन तृतीयं मूलप्रकृतिह्दं तदुत्तरप्रकृतिविवश्वया सुत्रकार आह—

वेदनीयस्य हे सूत्रम्--सद्सद्वेद्ये ॥ ८-९॥ उत्तरप्रकृती

टी॰—उत्तरप्रकृतिभेदमात्रस्य विविश्वतत्वात् प्रथमैव, सबेधमसबेधं चेति वेदनीयमूलप्रकृतेकत्तरप्रकृतिद्वयं भवति । तत्राभिमतिमष्टमात्मनः कर्तुक्पभोकुर्मनुजदेवादिबन्मसु शरीरमनोद्वारेण सुखपरिणतिरूपमागन्तुकानेकमनोञ्जद्रन्यक्षेत्रकालभावभवसम्बन्धसमासादितपरिपाकावस्थमतिबहुमेदं यदुद्याद् भवति तदाचक्षते। सद्देदनीयमभिद्वितं, विपरीतमसद्देदनीयम्। एवंविधार्थीनुवादि च माष्यम्।

१ 'बोगतः' इति क्र-पाठः । २ 'स्त्यानस्तिमित' इति स्त्र-पाठः । ३ 'स्त्यानगृद्धि' इति घन्पाठः । ४ 'भावसम्बन्ध' इति ग्र-पाठः ।

भा०-सहेचमसहेचं च वेदनीयं हिभेदं भवति ॥९॥

टी॰—सद्वेद्यमित्यादि । सच्छब्दः प्रीशस्त्ये । प्रशंसा चात्मनोऽभिमतविषयत्वम् । असच्छब्दस्तद्वेपरीत्ये । चशब्द उत्तरप्रकृतिसम्नुचितौ । वेदनीयं-वेद्यं द्विभेदं-द्विप्रकारं भवति ॥९॥

सम्प्रति चतुर्थमूलप्रकृतेमीहनीयनाम्नः उत्तरप्रकृतिप्रपञ्चाख्यानायाह-

सूत्रम्—दर्शनचारित्रमाहनीयकषायनोकषायवेदनीयाख्यास्त्रि-द्विषाडशनवभेदाः । सम्यक्त्विमथ्यात्वतदुभयानि कषायनोकषायौ अन-

नतानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणसंज्वलनविकल्पा-धार्षभातिष्यः श्रेकशः क्रोधमानमायालोभाः हास्यरत्यरतिशोकभयजु-प्रकृतयः गुप्साः स्त्रीपुंनपुंसकवेदाः ॥ ८-१० ॥

टी॰—मोहनीयम्लप्रकृतेरष्टाविंशतिहत्तरप्रकृतयः सङ्ग्रहभेद्रह्पाः सुत्रेणेव निर्दिष्टाः । मोहनीयशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । द्श्रीनमोहनीयं चारित्रमोहनीयमिति सङ्ग्रहेणं निर्देशः । पुनश्चारित्रमोहनीयमुत्तरभेदापेक्षया सङ्ग्रहेणंव निर्दिष्टम् । तद्भेदाख्यानं तु कषाय-वेदनीयं नोकषायवेदनीयमिति । दर्शनमोहनीय इत्यादिका आख्या यामामुत्तरप्रकृतीनां तास्तथा निर्दिष्टाः । तासां भेदप्रतिपादनार्थमाह-त्रिद्धिषोडशानवभेदा इति । निर्देशक्रमेणेव श्यादयो भेदा यासां तास्तयोक्ताः, दर्शनमोहनीयोत्तरप्रकृतिह्निभेदा, चारित्रमोहनीयोत्तरप्रकृतिद्धिभेदा, तौ चामु विकल्पौ, कपायवेदनीयं वोडशमेदं, नोकषायवेदनीयं नवभेद-मिति । एवमिति एवमेता उत्तरप्रकृतयोऽष्टाविंशतिः स्चिताः मोहनीयप्रकृतेः ।

अधुना तु ज्यादिभेदान् सूत्रेणैव प्रतिपादयति—सम्यस्तविमध्यात्वतदुभयानीति । सम्यस्तवं मिध्यात्वं तदुभयमिति द्वन्द्वनिर्देशः । तस्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं सम्यस्तवं,
तद्विपरीतं मिध्यात्वं, तदुभयमिति सम्यग्निध्यातस्त्रश्रद्धानलक्षणम् । एवमेतत् त्रिविधं
दर्शनमोहनीयं सूचितम् । कषायनोकषायावित्यनेन चारित्रमोहनीयभेदद्वयाख्यानम् ।

अनन्तानुबन्धिप्रभृति कृषायास्त एव मोहनीयम् । अक्रषाया हास्या-

अकषायस्यार्थः दयः, केवलाः कषायसम्पर्कशून्याः स्वकार्यासमर्था इत्यकषायाः । सदैव हि कषायसंपुरकाश्चारित्रमोहनीयव्यपदेश्याः, अल्पकषायकार्यत्वादकषाया इति ।

तत्र कषायमोहनीयभेदप्रदर्शनार्थमाह सूत्रशकलम् अनन्तानुबन्धिकोधमानमायालोभा इति । अनन्तः संसारस्तमनुबद्गन्ति तच्छीलाश्चेत्यनन्तानुबन्धिनः क्रोधादयः । अविद्यमानं प्रत्याख्यानं येषाग्रुदयात् तेऽप्रत्याख्यानाः क्रोधादयः । अपरे पुनरावरणश्चदमत्रापि सम्बध्नन्ति अप्रत्याख्यानावरणा इति । अप्रत्याख्यानं देशविरतिः, तदप्यांदृष्वन्ति

१ 'प्राशंस्ये 'इति छ-पाठः । २ ' रूपास्तत्रैव 'इति छ-पाठः । ३ ' सम्पर्काः ' इति छ-पाठः ।

किस्रुत सर्वप्रत्याख्यानमिति । यूलगुणप्रत्याख्यानविद्यातवर्तिनः प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधाद्यः । एषां चानन्ता दयः । स्वल्पनिमित्तप्राप्ताविष युगपत् संज्यलनाः संज्वलनाः क्रोधाद्यः । एषां चानन्ता तुबन्ध्यादीनामेकैकस्य क्रोध-मान-माथा-लोभाख्या विकल्पा भवन्ति, अनन्तानुबन्धिनः क्रोधादयः, एवमप्रत्याख्यानाः प्रत्याख्यानावरणाः संज्वलनाश्चेति । एँ।मेते षोडश्यमेदाः कषायवेदनीयाः स्चिताः । हास्येत्यादिना स्त्राययवेन नोकपायवेदनीयमाचष्टे नवभेदम् । तद्ष्याविश्वतिविधमावेदितं मोहनीयं कर्म स्त्रेणेति । अधुना भाष्यमनुस्त्रियते—

भा०—ित्र दि-षोडश-नवभेदा यथाक्रमम् । मोहनीयबन्धो दिविधः— द्शेनमोहनीयाख्यश्चारित्रमोहनीयाख्यश्च । तत्र द्शेनमाहनीयाख्यस्त्रभेदः । तद्यथा—िमध्यात्ववेदनीयं, सम्यक्तववेदनीयं, सम्यग्मिध्यात्ववेदनीयिमिति ॥

टी०—न्नि-षि-षोडश-नवभेदा यथाकमित्यादि । उक्तार्थ चैतद् भाष्यम् । दर्भनचारित्र-कषाय-नोकषायमोहनीयप्रकृतयः क्रमेण त्रि द्वि-पाडश-नवभेदाः । अनेनाष्टार्विश्विवधता प्रतिपादिता मोहनीयस्य । मोहनीयबन्ध इत्यादि । यथोक्त शारकप्रसिद्धो मोहशब्दो द्विप्रकारो दर्शनमोहनीयाख्यश्चारित्रमोहनीयाख्यश्च । तत्त्रार्थश्रद्धानं दर्शनं तन्मोहनाद् दर्शनमोहनीयम् । प्राणातिपातादि वर्रातश्चारित्रं तन्मोहनाचारित्रमोहनीयम् । तत्र दर्शनमोहनीयाख्यस्त्रिभेद इत्यादि । तत्र—तयोर्द्शनचारित्रमोहनाययोर्द्शनमोहनीयाख्यांस्त्रभेदः प्रक्र-

तिबन्धस्ताबदुच्यते। तद्यथेत्यादिना तमेव द्श्यति-भिध्यात्ववेदनीयदर्शनमोहनीयस्य मित्यादि । तत्र दर्शनमोहनीयत्रेविध्ये सत्यापं वन्यो भवत्येकावेध एव
त्रेविध्येऽपि बन्धेकता
तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षणमिथ्यात्ववेदनीयस्य, न सम्यग्मोहनीयस्य, नापि
सम्यग्मिध्यात्वमोहनीयस्येति । यतो मिध्यात्वपुद्गला एवेकरूपा बद्धाः सन्तः कत्रीऽऽत्मनोऽध्यवसायविशेषात् सर्वथा शोधिता मिध्यामावपरिणामं त्याजिताः सम्यग्मिध्यात्वपरिणति वा प्रापिताः सम्यक्त्व(सम्यग्मिध्यात्व)व्यपदेशभाजो भवन्तीति ॥ न त्वेवंविधा
एव बध्यन्ते, दरविशुद्धास्तु सम्यग्मिध्यात्वव्यपदेशभाज इति । यथाऽऽह—

" मिथ्यात्वस्य ह्युद्ये, जीवो विपरीतदर्शनो अवति।
न च तस्मै सद्धर्मः, सैवदते पिचोदये घृतवत् ॥ १ ॥ "
यथोक्तक्रमेण च मिथ्यात्वशुद्धौ ग्रन्थिनेदसमनन्तरं सम्यक्त्वावाप्तिः। तत्रश्र—
" सम्यक्त्वगुणेन ततो विशोधयति कर्म तच मिथ्यात्वम्।

यद्वच्छकुँत्प्रभृतिभिः शोध्यन्ते कोद्रवा मदनाः ॥ १॥

<sup>9 &#</sup>x27;किं पुनः सर्वै' इति ख-पाटः। २ 'एवमेतत् षोडशमेदं कषायवेदनीयं सूचितं ' इति च-गाठः। ३ 'स्वादु च 'इति ख पाठः, 'स्वदवे ' इति च-पाठः। ४ ' छगणप्रमुखेः ' इति ग-पाठः।

यत् सैर्वथा तत्र विशुद्धं तद् भवति कर्म सम्यक्तवम्। मिश्रं तु दरविशुद्धं भवत्यशुद्धं च मिध्यात्वम् ॥ २ ॥"

मदनकोद्रवास्तु त्र्यवस्था अविशुद्ध-विशुद्ध-दरविशुद्धा इति दृष्टान्तीकृताः । मिथ्यात्वस-म्यत्तवसम्यग्मिथ्यात्वेषु मिथ्यात्वोदयाच तत्त्वाश्रद्धा भवति, विपरीतदृष्टित्वात् । यथाऽऽह्-

" ननु कोद्रवान् मदनकान् अत्तवा नात्मवश्रतां नरो याति। शुद्धादी न च मुद्यति मिश्रगुणश्रापि मिश्रौद् वा ॥ १ ॥ "

स हि मिथ्यात्ववान् गुणगुणिनोरैक्यात् तदुदयानुगुणपरिणामवर्तित्वात् पीतमद्यहः तपूरभक्षणपित्तोदयाद् व्याकुलीकृतकरणपुरुपवद् यथाऽवस्थितार्थरुचिप्रतिघातकारिणा मिथ्या-त्वेनान्यथैव प्रतिपद्यते । यथाऽऽह—

" मैच्छत्ततिमिरपच्छाइयदिही रागदोससंजुत्ता। धम्मं जिणपन्नत्तं भव्वावि नरा न रोयंति ॥ १ ॥ मैच्छादिही जीवो उवइहं पवयणं न सहहइ। सहहइ असब्भावं उवइहं वा अणुवइहं ॥ २ ॥" " पर्यमक्खरं च इकंपि जो न रोएइ सुत्तनिहिहं। सेसं रोयंतीवि हु मिच्छादिही मुणेयव्वो ॥ १ ॥"

—सङ्ग्रहण्यां (गा० १६७)

सूत्रं तु प्रतिविशिष्टपुरुषप्रणीतमेव श्रद्धागोचर इति । यथोक्तम्—
" अर्हत्योक्तं गणधरदृष्धं प्रत्येकबुद्धदृष्धं वा ।
स्थितरप्रथितं च तथा प्रमाणभूतं त्रिधा सूत्रम् ॥ १ ॥
श्रुतकेवली च तसाद्धिगतद्शपूर्वकश्च तौ स्थिवरौ ।
आप्ताज्ञाकारित्वाच सूत्रमितरत् स्थिवरदृष्धम् ॥ २ ॥"

अह्वा-" तं मिच्छत्तं जमसद्दृणं तचाण जाण भावाणं। संसङ्यमभिग्गहियं अणिभगहियं च तिविद्दं च ॥१॥"

---नवपद्शतके (१)

मिश्यात्वितिमिरप्रच्छादितदृष्यो रागद्वेषसंयुक्ताः । धर्म जिनप्रज्ञप्तं भव्या अपि नरा न रोचन्ते ॥ मिश्यादृष्टिजीव उपदिष्ठं प्रवचनं न श्रद्धाति । श्रद्धधात्यसद्भावसुपदिष्ठं वाऽनुपदिष्टम् ॥

४ 'मिच्छिहिई। नियमा' इति पाठान्तरं कमेप्रकृतौ १६७ तमे पत्राङ्के। ५ छायार्थं दक्यतां ९७ तमं प्रष्टम् । ६-७ 'दष्टं' इति च-पाठः।

८ छाया---

अथवा — तन्मिथ्यात्वं यद् अश्रद्धानं तभ्यानां जानीहि भावानाम् । सांशयिकमाभिमहिकमनाभिमहिकं व त्रिविधं च ॥

९ 'सर्वथाऽपि तत्र विशुद्धं तद्' इति ग-च-पाठः। २ 'मिश्रोऽपि' इति ग-पाठः, 'मिश्रादि' इति तु च-पाठः। ३ छाया---

सम्प्रति सम्यक्त्ववेदनीयं शुद्धपुद्गलप्रत्ययस्तः वार्थश्रद्धानपरिणाम आत्मनः। स चौपश-मिकादिभेदेन पश्चधा प्राग् व्याख्यातः औपशमिक-सास्त्रादन-वेदक-क्षायोपशमिक-क्षायिका-

सम्यक्त्व- रूपः । तत्रोपशान्ते दर्शनमोहसप्तके भवत्योपशमिकं सदैव सम्यक्त्व-भकारप्रपञ्चः मन्तर्ग्रहूर्तकालावच्छिकं, उपशमसम्यग्दर्शनकाले संयोजना उदयमावं पण्णामावलिकानामन्ते कस्यचिद् यान्ति । उपशमसम्यक्तवं हि नित्यमेवोपहन्यतेऽनन्ता-नुवन्धिभिः । यथाऽऽह—

> "संयोजनोद्यश्चेत् स्यादास्यद्येतना(१) सम्यक्त्वम् । र्वे तस्य तु विशुद्धचतस्तद्भावात् सम्यक्त्वमनवद्यम् ॥ १ ॥"

क्षायोपशमिकसम्यक्त्वपुद्गलचरमग्रासानुभवकाले वेदकसम्यक्त्वं, उदितमिथ्यात्वपुद्ग-लक्षये अनुदितमिथ्यात्वोपशमे च क्षायोपशमिकपुक्तं, क्षायिकं तु निरवशेषदर्शनमोहक्षये भवति सम्यक्त्वम् । न च विशुद्धपुद्गलक्षये तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणस्य परिणामस्याभावः । यथाऽऽह—

" प्रश्लीणे तर्हि सम्यक्त्वे, सम्यग्दृष्टिः कथं मता?। क्षयो द्रव्यस्य तत्रेष्टः, परिणामस्य न क्षयः॥ १॥"

सम्यग्मिथ्यात्ववेदनीयमधुनोच्यते । प्रथमतः सम्यक्त्वसुत्पादयन् करणत्रयं विधायोप-शमसम्यत्तवं प्रतिपद्यते । ततो मिथ्यात्वदिलकं त्रिपुञ्जीत्वेन परिणमयति शुद्धमिश्राशुद्धत्वेन । यथाऽऽह—

" सम्यक्त्वगुणेन ततो विशोधयति कर्म तश्च मिथ्यात्त्रम्। यद्वच्छकत्त्रभतिभिः शोध्यन्ते कोद्रवा मदनाः॥ १॥"

सम्यग्निथ्यात्वं च तद्वेदनीयं चेति, एवं पूर्वयोरिप द्रष्टव्यम् । इतिशब्दो दर्शनमोहनीयेयत्ता-प्रतिपत्तये ।

द्र्शनमोहनीयप्रकृतिबन्धमाख्याय सम्प्रति चारित्रमोहप्रकृतिबन्धाचिख्यासया जगाद— भा०—चारित्रमोहनीयाख्यो द्विविधः। कषायवेद्नीयं नोकषायवेदनीयं चेति।

टी०—चारित्रमोहनीयाख्यो द्विविध इत्यादि । द्विविकल्पश्चारित्रमोहप्रकृतिबन्धः । कषायवेर्द्नीयं नोकषायवेदनीयं चेति ॥ एतावद्भेदं मूलतश्चारित्रमोहनीयम् । यथाक्रमं तत्स्वरूपाख्यानायाह—

१ 'जनोदयाश्रूतस्यावस्योद्यतना० 'इति छ-पाठः। २ 'मुचारयन् 'इति ग-पाठः। ३-४ 'दनीयो ोक्ष्यायचेदनीयश्रेति 'इति ग-पाठः।

भा॰—तत्र कषायवेदनीयाख्यः षोडशभेदः । तद्यथा-अनन्तानुबन्धी क्रोधो मानो माया लोभः, एवमप्रत्याख्यानकषायः प्रत्याख्यानकषायः संज्वलन-कषाय इत्येकचः क्रोधमानमायालोभाः षोडशभेदाः॥

टी०—तन्नेत्यादि । तयोश्वारित्रमोहभेदयोः कषायवेदनीयाख्यस्तावदयं षोडदा-भेदः । तद्यथेत्यनेन भेदानावेदयते—अनन्तानुबन्धी क्रोध इत्यादि । अनन्तः संसारो नारक-तिर्यङ्-मनुज-देवजन्मजरामरणपरम्परालक्षणः तद्नुबन्धादनन्तानुबन्धिनः संयोजनाश्व क्रोध-मान-माया-लोभाः । तत्र क्रोधोऽप्रीतिलक्षणः । मानो गर्वः । माया शास्त्रम् । स्रोभो गार्ध्यं तृष्णेत्यनर्थोन्तरम् । आह च—

> '' 'संयोजयन्ति यन्नरमनन्तसङ्ख्यैभवैः कषायास्ते । संयोजनतानन्ताऽनुत्रन्धिता वाऽष्यतस्तेषाम् ॥ १ ॥

अनन्तानुगन्धिनां च तात्रत् पर्वतराजिगैलस्तम्भधनवंशम्लक्रमिलाक्षारागोदाहरणानि, एतम-प्रत्याख्यानावरणकपायश्रतुर्धा क्रोधादिभेदेनेत्यतिदिश्यते। प्रत्याख्यानं द्विविधं—देशविरतिलक्षणं सर्वविरतिलक्षणं च । तत्र देशविरतिलक्षणमन्पं तदावरणं कषायोऽप्रत्याख्यानावरण-कषायः, सामर्थ्यात् अपिशब्दः समुच्यार्थो लभ्यते । ये स्वल्पमाष्ट्रण्वन्ति प्रत्याख्यानं ते सर्वविरतिलक्षणमाष्ट्रण्यन्त्येवेति नास्ति चित्रम् । कषाय इति जातिविवक्षायामेकवचन-निर्देशः । आह च—

> " आवृण्वन्ति प्रत्याख्यानं स्वल्पमि येन जीवस्य। तेनाप्रत्याख्यानावरणास्ते निर्विशेषोक्त्या॥ १॥"

नञ् हि सोऽल्पार्थः, उपमार्थो वा नञ्, प्रत्याख्यानावरणवद्प्रत्याख्यानावरणः । यथोक्तम—

> " प्रत्याख्यानावरणसँदनत्वाद् वा तत् तथा भवति सिद्धम् । तन्वेंब्राह्मणवचने तत्सद्यः पुरुष एवेष्टः ॥ १ ॥ "

एषामुद्देये सम्यक्तवलाभः सर्वदेशविरतिलक्षणं प्रत्याख्यानं नास्ति। प्रत्याख्यानावर-णक्तषाय इति तथैवातिदेशः । प्रत्याख्यानशब्देनात्र सर्वविरतिपरिग्रहः तदावरणः। प्रतिशब्दः प्रतिषेधवचनः। प्रतिषेधस्याख्यानं प्रकाशनमाचार्यादि मित्रिधौ भावतः ' सर्वोन् प्राणिनो न हिन्म यावज्जीवं' इत्यादि प्रत्याख्यानं, तदेवंप्रकारं स्थगयन्तीति प्रत्याख्यानावरणाः । यथाऽऽह—

" सर्वप्रत्याख्यानं येनावृण्वन्ति तद्भिलपतोऽपि । तेन प्रन्याख्यानावरणास्ते निर्विशेषोत्तया ॥ १ ॥ "

१ 'कषायप्रत्याख्यानकपायसंज्वलनकषायवेदनीयं चेति कषायवेदनीयाख्यः षोडशभेदः' इति क-ग-पाठः ।
 २ अनेन सम्भाव्यते यदुतासीत् कश्चित् कर्मिकियकप्रस्थो योऽधुना नोपळभ्यते । ३ 'सम्यक्तवाद् वा ' इति ग-पाठ- श्चिन्तनीयः । ४ 'तत्तवाद्वावचने ' इति च-पाठः ।

प्रत्याख्यानपरिणामजन्मविघातकारित्वात् प्रत्याख्यानावरणाः, न तु सत एव प्रत्या-ख्यानस्येति वाक्यार्थः । तथाचाहुः पूज्याः ( श्रीजिन भद्रगणिक्षमाश्रमणाः )—

""णासंतस्सावरणं ण सओऽभन्वाइविरमणपसंगा।
पञ्चक्खाणावरणा तम्हा तस्संभवावरणा।। १।।
उदए विरइपरिणई न होइ जेसिं खयाइओ होइ।
पञ्चक्खाणावरणा त इह जहा केवलावरणं।। २।।"

—विशेषावश्यके (गा॰ १२३६-१२३७)

तदुदयवर्तिनश्च द्वादशविधगृहधर्मावाप्तिः । यथाऽऽह—

'' श्रावकधर्मो द्वादशभेदः संजायते ततस्तस्य ।

पञ्चत्रिचतःसंख्यात्रतगुणशिक्षामयः ग्रद्धः ॥ १॥"

संज्वलनकषायस्वरूपोपपादनायाह—संज्वलनकषाय इति । समस्तपापस्थानविरति-भाजमपि यति दुःसहपरिषहसंपाते युगपत् संज्वलयन्तीति संज्वलनाः । यथाऽऽह—

" संज्वलयन्ति यतिं यत् संविधं सर्वपापविरतमपि । तसात् संज्वलना इत्यप्रशमकरा निरुच्यन्ते ॥ १ ॥"

इतिशब्दः कषायवेदनीयस्येयत्तामाह। एकदा इति। एकैकस्य अत्रत्याख्यान-प्रत्या-ख्यानावरण-संज्वलनकषायस्य क्रोधादयो भेदाश्वत्वार इति। तत्राप्रत्याख्यानक्रोधाद्यदाहरणानि भूराज्यस्थिमेषगृङ्गकर्दमरागाः प्रत्याख्यानावरणक्रोधादेः रेणुराजिकाष्टगोमूत्रमार्गखञ्जनरागाः संज्वलनक्रोधादेर्जलराजितिनिशलवालेहहरिद्रारागाः। एवमेते पोडशभेदाः कपायवेद-नीयस्येति॥ प्रस्तावप्राप्तं नोकषायवेदनीयग्रुच्यते—

भा०—नोकषायवेदनीयं नवभेदम् । तद्यथा-हास्यं, रतिः, अरतिः, शोकः, भयं, जुगुप्सा, पुरुषवेदः, स्त्रीवेदः, नपुंसकवेद् इति नोकषायवेदनीयं नवप्रकारम् ॥

टी०—नोकषायवेदनीयं नवभेद्मिति । कपायेकदेशत्वात् कपायिवशेषत्वाद् वा नोकषाया हास्यादयः । मिश्रार्थो वा नोशब्दः । कषायसहकृता एते स्वकार्यनिवर्तनप्रत्यलाः, न ह्यमीषां पृथक् सामर्थ्यमस्ति । यहोषश्च यः कपायस्तत्सहचारिण एतेऽपि तत्तहोषा एव भवन्ति । एतदुक्तं भवति—अनन्तानुबन्ध्यादिसहचरितास्तत्स्वभावका एव जायन्ते, तस्मादेतेऽपि चरणोपधातकारित्वात् तत्तुल्यतयेव ग्राह्याः । तथाऽन्येनाप्यवाचि —

" कपायसहवर्तित्वात्, कपायप्रेरणादपि । हास्यादिनवकस्योक्ता, नोकपायकषायता ॥ १ ॥ "

१ छाया---

नासत आवरणं न सतोऽभव्यादिविरमणप्रसङ्गात् । प्रत्याख्यानावरणाः ततस्तत्सम्भवावरणाः ॥ उदये विरतिपरिणतिः न भवति येषां क्षयादितो भवति । प्रत्याख्यानावरणास्त इह यथा केवलावरणम् ॥

२ 'तृणशलाकाव' इति ग-पाठः ।

तच्यथेत्यनेन तत्रापि नोकपायान् स्वरूपेणाख्यातुम्रपक्रमते—तत्र हास्यनोकपायमोहोदयात् सनिमित्तम्निमित्तं वा हसति स्मयते रङ्गावतीर्णनटवत् । रितमोहोदयाद् वाह्याभ्यनतरेषु वस्तुषु प्रीतिः आसिकः । इष्टेषु च शब्दादिविषयेषु । अरितमोहोदयादेतेष्वेवाप्रीतिररितः । द्योकमोहोदयात् परिदेवते हन्ति च स्वमस्तकाद्यवयवान् निःश्वसिति रोदिति स्तनित
लोठिति भ्रवः पीठ इत्यादि । भयमोहोदयात् त्रस्यत्यद्विज्ञते वेपत इत्यादि । जुगुप्सामोहनीयोदयात् श्रुमाशुभद्रव्यविषयं व्यलीकम्रप्यायत इत्यादि । पुरुषवेद्योहोदयात् अनेकाकारामु स्वीप्वमिलाषः आम्रफलामिलाप इवोद्रिक्तश्रुप्मणः, तथा सङ्कल्पजास्वपीत्यादि ।
स्वीवेदमोहोदयात् नानाकारेषु पुरुषेप्वभिलापः, सङ्कल्पजेषु चेत्यादि । नगुंसकवेदमोहो
बहुरूपः, तदुदयात् कस्यचित् स्वीपुरुषद्वयविषयोऽप्यभिलापः किल प्रादुभवति, धातुद्वयोदये
मार्जितादिद्रव्याभिलापवत्, कस्यचित् पुरुषेप्वेवाभिलापः, सङ्कल्पजविषये चानेकरूप इत्यादि ।
इतिकरणो नोकषायेयत्ताप्रदर्शनार्थः । उक्तमेवमेतन्नोकषायवेदनीयं नवप्रकारम् । एषां
प्ररुषादिवेदानां त्रयाणामपि तीत्रादिपरिणामसंसिद्धयर्थं दृष्टान्तानाविश्विक्रीष्ठेराह—

भा॰—तत्र पुरुषवेदादीनां तृणकाष्ठकरीषाग्रयो निद्दीनानि भवन्तीति। एवं मोहनीयमष्टार्विदातिभेदं भवति॥

टी॰ पुरुषवेदादीनामिति क्रमनियममाचष्टे। तृणाद्यः कृतद्वन्द्वाः प्रत्येकमित्रान्द्वेत सहाभिसम्बध्यन्ते। निद्द्यानानि निद्द्यन्त इति दृष्टान्ता भवन्ति। एतानि च कृत-सिविश्वक्रमात्। इतिश्वद्योऽन्यानकनिद्र्शनप्रतिपत्त्यर्थः। तत्र पुरुषवेदमोहाप्रेर्भृशं ज्वलतः समासादितप्रतिक्रियस्याश्वेव प्रश्नमो जायते, समासादिततृणपुरुकस्येव नातीव स्थास्तुरनुयन्धः। स्विवेदजातवेदसस्तु बहुतरकालावस्थायिनः सम्भाषणस्पर्शनेन्धनाभिवर्धितस्य चिराय प्रश्नमो जायते, दृद्धतरखादिरादिकाष्टप्रवृद्धव्वालाकलाप्यक्वलनस्येव। न्षुंमकवेदमहामोहसप्तार्चिपस्तु समासादितोदयस्य महानगरस्य दाहदहनतुल्यस्य करिषकृशानोरिवान्तर्विज्ञम्भमाणदीप्ततरः कणनिकरस्य बहुतरकालेऽस्य प्रश्नमो भवति। सम्प्रत्युपसंहरति एविमत्यादि। उक्तेन प्रकारेण द्वित्रिपोडशनवभेदलक्षणेनाष्टाविश्वतिभेदलक्षणेनाष्टाविश्वतिभेदं मोहनीयमुक्तम्॥

सैम्प्रत्यनन्तानुत्रन्ध्यादिकपायाणामुद्येऽयमात्मा सम्यक्त्वादिसामायिकानां क किं लभते किं वा न लभत इति प्रतिपादयिषुराह—

अनन्तानुबन्ध्यादि-कषायाणामुद्ये सम्यग्दर्शनादीना-मुपघातः भा॰—अनन्तानुबन्धी सम्यग्दर्शनोपवाती । तस्योदैयात् सम्यग्दर्शनं नोत्पद्यते, पूर्वोत्पन्नमिष च प्रतिपतिति । अप्रत्या-ख्यानकषायोद्याद् विरतिर्न भवति । प्रत्याख्यानावरणकषा-योद्याद् विरताविरति भवति, उत्तमचारित्रलाभस्तु न भवति । संज्वलनकषायोद्याद् यथाख्यातचारित्रलाभो न भवति ॥ दी०—अनन्तानुबन्धीत्यादि।अनन्तानुबन्धिकपायोदयः सम्यग्दर्शनम्वपुद्दन्ति, तद्विधपिणामोत्पादमेव निरुणद्वीत्यर्थः। एतदेव स्पष्टयति – तस्योद्याद्धि सम्यग्दर्शनं नोत्पचते प्राग्नाप्तमपि प्रतिपततीति। अप्रत्याक्यानेत्यादि। सर्वदेशलक्षणाया विरतेरभावः।
प्रत्याक्यानेत्यादि देशविरति भेवति। उत्तमचारित्रं सर्वसात् प्राणातिपाताद् विरमामीत्येवंरूपं तस्य लाभो न भवतीति। तुशब्दोऽवधारणार्थः। न जातुचिदेव भवतीति।
संज्वलनेत्यादि। संज्वलनकर्षायोद्ये त्वकपायचारित्रलाभो नास्ति। पूर्वोद्दिष्टसामायिकेभ्योऽनन्तरमथाक्यातः क्रियाविशेषः। अथाक्यातचारित्रं साक्षादनन्तरकारणं मुक्तेरिति।
यथाक्यातचारित्रं वा, येन वा प्रकारेण यथा भगवद्धिराक्यातमकपायं चारित्रं भवतीति।
सर्वथा कषायाः संसारे दिण्डयन्ति जीवमिति काका प्रतिपादयति। यतस्तेपामुद्ये प्रतिविशिष्टज्ञानिक्रयावाप्तिरेव न समस्तीति। उपशान्तक्षीणकपायस्य सत्तो दि यथाक्यातमिष्यते।
तत्राप्युपशान्तकषायी कदाचित्पातेऽपि विशुद्धिस्थानात् कृतश्चित्र शक्यते। क्षीणकषायस्य तु
नास्ति प्रतिपातः।शास्त्रे पर्यायशब्देरिप कोधादिकषायाणां व्यवहारोऽस्तित्येतत् प्रदर्शनम् —
कोधस्य पर्यायाः भा०—कोधः कोपो रोषो द्वेषो भण्डनं भाम इत्यनर्थान्तरम्।
तद्भावानुमारिणि तस्याः(?)स्य कोधस्य तिव्रमध्य-विमध्य-मन्दभावाश्चितानि निद्निदर्शनानि च र्शनानि भवनित ।

टी॰—क्रोध इत्यादि । क्रोधनं क्रोधोऽप्रीतिः । क्रोपनं क्रोपः पूर्वावस्थातोऽन्यथा परिणामः । रोपणं रोषः तत्परिणामेनारूपितत्वादात्मनः । द्वेपणं द्वेपः तत्परिणामस्य वचन-द्वारेण प्रकाशनात् निर्देशनात् । भण्डनं कलहः । भाम इति क्रोधविशेष ईप्योलक्षणः । एवमाद्यः शब्दाः क्रोधार्थप्रतिपादकत्वादेकार्थाभिधायित्वादनर्थान्तरमेवेति ।।

भा०--तद्यथा-पर्वतराजिसहको भूमिराजिसहको वालुकाराजिसहका उदकराजिसहका इति ।

टी०—अधुनाऽनन्तानुबन्ध्यादिमेद्स्यैकैकस्य क्रोधादेस्तीत्रादिभावदर्शनार्थं निद्रश्नान्याह भाष्यकारः —तद्यथेत्यादिना। चतुर्णामपि क्रमेणानन्तानुबन्ध्य-ऽप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरण-संज्वलनानां क्रोध-मान-माया-लोभानामेकैकस्य चातुर्विध्यं दर्शयति — पर्वतराजिस्तद्वा इत्यादि। पर्वतराज्या सद्यः। पर्वतः पाषाणपुञ्जस्तदेकदेशोऽप्युपचाराच्छिलादिविभागः पर्वतः, तत्र राजिः —भिदा पर्वतराजिः तया सद्यः पर्वतराजिसद्यः। शिलायां राजिरूत्या यावत् शिलाक्षं तावद्वतिष्ठते, न च तस्याः सन्धानमस्ति, एवमनन्तानुबन्धी क्रोध उत्यको भवापेक्षया यावत् तत्र भवे जीवति तावद्य्यनुवर्तते, न तस्यास्त्युपसंहरण्येपायः, तद्नु मरणाच भूयसा नरकमेति। अप्रत्याख्यानस्तु भूमिराजिसद्यः संवत्तरमात्रकालानुबन्धी। भूमौ हि

१ 'प्रागेतनसपि 'इति ख-पाठः। २ 'कषायत्रये 'इति ख-पाठः। ३ 'नास्तीत्यतः प्रदर्शनम् 'इति च-पाठः। ४ 'पेक्षया तत्र 'इति च-पाठः।

अध्यायः ८

राजिरुद्धता वर्षास्ववश्यंतया सा निधनमायाति । क्रोधोऽप्येवमुत्पन्नो वर्षाभ्यन्तरे प्रशाम्यतीति ॥ प्रत्याख्यानावरणस्तु वालुकाराजिसदृशः। वालुकायां हि राजिहत्वना प्रकर्षतश्रतुर्मासाभ्य-न्तरे भूयः सन्धत्ते । क्रोधोऽप्येवं प्रत्याख्यानावरणश्चातुर्मासाभ्यन्तरे नियमेनोपशाम्यतीति ॥ संज्वलनेकोधामिः समुद्धतः पाक्षिकप्रतिक्रमणकाले प्रकर्षतो विध्यायतीति उदकराजिसदृश इति समाख्यायते । अस्य च उदकराजिसैदशात् पक्षमात्रकालसंस्चकं विज्ञेयम् ।

भा०-तत्र पर्वतराजिसह्यो नाम। यथा प्रयोगविस्नसामिश्रकाणामन्य-तमेन हेतुना पंदेते राजिरुत्पन्ना नैव कदाचिद्पि संरोहति, एवमिष्टवियोजनानिष्ट-योजनाभिलवितालाभादीनामन्यतमेन हेतुना यस्पोत्पन्नः क्रोधः आ मरणान वैयपगच्छति जात्यन्तरानुबन्धी निरनुनयस्तीबानुशयोध्यत्यवमशैश्च भवति स पर्वतराजिसद्दाः । ताद्दर्गं क्रोधमनुमृता नरकेषूपपत्तिं प्राप्नुवन्ति ॥

टी॰ - तत्र पर्वतराजिसद्यो नामेत्यादिना ग्रन्थेनोटाहरणानि भावयति । प्रयोगः पुरुषव्यापारः । विस्नसा-स्वभावः । मिश्रक्ररणादुभयपरिग्रहः पुरुषव्यापारस्वभावाभ्या-मिति । एषां त्रयाणामन्यतभेन हेतुनेति सम्बन्धः । सम्प्रति क्रोधोत्पत्तेर्निमित्तमारूया-ति—इष्टार्थवियोजनादनिष्टार्थसंयोजनादिभलिषतालाभादित्यादीनां कारणानामन्य-तमेन हेतना । यस्योतपन्नः कोध इत्यादि । भवान्तरमप्यनुबध्नाति । निरनुनय इति । अनुनयः पॅरचादुकरणादिकिया तदभावान्निरनुनयः । अत्रत्यवमर्शा इति । अविद्यमान-पश्चात्रापपरिणामः । शेषं गतार्थेम् ।

भा०-भूमिराजिसद्यो नाम । यथा भूमेर्भास्कररिमजालादात्तस्रेहाया वाय्वभिहताया राजिरुत्पन्ना वर्षापेक्षसंरोहा परमप्रकृष्टाऽष्टमासस्थितिभेवति, एवं यथोक्तनिमित्तो यस्य क्रोधोऽनेकर्वर्षस्थायी दुरनुनयो भवति, स भूभिराजि-सद्दाः । ताद्दां कोधमनुस्ताः तिर्धेग्योनावुपपत्ति प्राप्नुवन्ति ॥

टी॰-भूमिराजिसद्यो नामेत्यादि अप्रत्याख्यानकषायानाश्रित्योच्यते, आत्त-स्नेहाया इति गृहीतापीतस्नेहायाः, वायुना चाभ्याहताया इत्यनेकंकारणतां भूमिराजेरावे-दयते । जवन्येनाष्ट्रमासस्थितिरुत्कर्पेण वर्षस्थितिरिति । एवं यथोक्तेत्यादिनां दृष्टान्तेन दार्ष्टीन्तिकमर्थं समीकरोतीति । शेषं सुज्ञानम् ॥

भा०-वालकाराजिसहका नाम। यथा वालकायां काछ-वालाका-वाकरादी-नामन्यतमेन हेतुना राजिरुत्पन्ना वाय्वीरणाद्यपेक्षसंरोहा अवीग् मासस्य सं-

१ 'विष्यायतीति 'इति ग-च-पाटः । २ 'सादृश्यं इति ग-पाटः । ३ 'पर्वतराजि०' इति घ-पाटः । ४ 'व्ययं गच्छति' इति घ-पाटः । ५ 'सता' इति ग-पाटः । ६ ' प्रयोगः व्यापारः ' इति च-पाटः । ७ 'पक्षातु 'इति ख-पाठः। ८ 'विधस्थानीयो ' इति घ-पाठः । ९ 'कं कारणं ' इति ख-च-पाठः ।

रोहति, एवं यथोक्तिनिमत्तो यस्य कोषोऽहोरात्रं पक्षं मासं चातुर्मास्यं संवत्सरं वाऽवतिष्ठते स वालुकाराजिसहको नामं । ताहकां कोषमनुख्ता मनुष्येषूपपतिं प्राप्नुवन्ति ॥

टी०—वास्त्रकाराजिसदृशो नामत्यादि सुज्ञानम्। जघन्येनाहोरात्रं उत्कर्षेण संवत्सरपरिणामोऽपीति । शेषं गतार्थम् ॥

भा०— उद्कराजिसहशो नाम । यथोद्के दण्डशलाकाऽक्कुल्यादीनामन्यत-मेन हेतुना राजिरुत्पन्ना द्रवत्वाद्पामुत्पत्त्यनन्तरमेव संरोहति, एवं यथोक्तिनिनि-त्तोत्पन्नो यस्य क्रोधो विदुषोऽप्रमत्तस्य प्रत्यवमशैनोत्पत्त्यनन्तरमेव व्यपगच्छति स उद्कराजिसहशः । ताहशं क्रोधमनुस्ता देवेषूपपत्तिं प्राप्नुवन्ति ॥

टी॰—उदकराजिसदृशो नामेत्यादि प्रायः सुज्ञानम् । विदुष इति क्रोधपरिणाँ-माभिज्ञस्य । प्रत्यवमद्योः-पथात्तापः हाँ दुदुकयमित्यादिकः । शेवं सुज्ञानम् ॥

भा॰ येषां त्वेष चतुर्विधोऽपि न भवति ते निर्वीणं प्राप्तुवन्तीति ॥

टी०—येषामित्यादि । अनन्तानुबन्ध्यादिचतुर्विधक्रोधक्षपणान्मुक्तिप्राप्तिरवश्यंभा-विनीति ।

सम्प्रति मानचातुर्विध्यप्रदर्शनायाह—

मानशब्दस्य भा०—मानः स्तम्भः गर्वः उत्सेकः अहङ्कारः द्पैः मदः स्मय पर्यायाः इत्यनधीन्तरम् ॥

टी०—मान इत्यादि। सर्वदाऽऽत्मपूजाकाङ्क्षित्वात् मानः। स्तम्भनात् स्तम्भः अव-नतेरभावात्। गर्वो जात्यादिः। उत्सेको ज्ञानादिभिराधिक्येऽभिमान आत्मनः। अहङ्कारोऽ-हमेव रूपसीभाग्यसम्पन्न इति। दुर्पो वलकृतः। मद्यादिमद्वदनालापद्वनात् मदः। परापराधसहनप्रायत्वात् स्मयः। सर्व एते मानविशेषा इत्यतोऽनथीन्तरमिति।

क्रोधस्येवास्यापि तीवादिभावप्रदर्शनायाह—

भा०—तस्यास्य मानस्य तीत्रादिभावाश्रितानि निदर्शनानि भवन्ति । तद्यथा-शैलस्तम्भसद्दशः, अस्थिस्तम्भसद्दशः, दाइस्तम्भसद्दशः, तृणस्तम्भसद्दशः, दाइस्तम्भसद्दशः, तृणस्तम्भसद्दशः, वृणस्तम्भसद्दशः, वृणस्तम्भसद्दशः, वृणस्तम्भसद्दशः, वृणस्तम्भः

टी॰—तस्यास्येत्यादि । तस्येति पूर्वोद्दिष्टस्य । अस्येति पर्यायभेदंन निर्दिष्टस्य । आदिग्रहणात् मध्यो मन्दश्च भावः—आत्मनः परिणतिविश्वषः । अनन्तानुबन्ध्यादिषु क्रमेण शैलस्तम्भसदृशेत्याद्यदाहरणानि योज्यानि । एषामित्यात्वना निर्दिशति । उपसंहार उप-

<sup>9 &#</sup>x27;कोधः' इस्यधिको घ-पाठः । २ 'निमित्तो यस्य ' इति घ-पाठः । ३ 'मशिनो ' इति घ-पाठः । ४ 'णामे-भेंदस्य ' इति ख-पाठः । ५ 'हा दुक्य ' इति ख-पाठः । ६ 'प्राप्तुवन्ति ' इति घ-पाठः । ७ 'लतास्तम्भ ' इति घ-पाठः ।

नयः । यथा शैलस्तम्भस्तथाऽनन्तानुबन्धीत्यादिक्रमेण । तस्मात् कुतिश्विभिमित्तादुत्यको यानः आ मरणाः वैयपगच्छति जात्यन्तरानुबन्धी निरनुनयोऽप्रत्यवमश्च भवति स शैल-स्तम्भसद्यः । ताद्यं मानमनुस्रत्य नरकेषुत्पत्ति प्राप्तुबन्तीति निगमनप्रन्यः । चश्चदः सम्रन्तितौ । एवमस्थिस्तम्भसद्वा इत्यादिष्वपि यथायोगम्रुपनयनिगमने वक्तव्ये ॥

मायाशब्दस्य भा०—माया प्रणिधिः उपधिः निकृतिः आचरणं वश्रमा द्रमः पर्यायाः कूटम् अतिसन्धानम् अनाजेवमित्यनधीन्तरम् ॥

टी०—माया प्रणिधिरित्यादि । मीयतेऽनया जन्तोस्तिर्यग्योन्यादिजनमेति माया । प्रणिधिः व्रतापरिणतावासिक्तः प्रणिधानं । वाह्यचेष्टयोपंधीयते बाह्यत इत्युपधिरन्यथापरि-णामिश्वत्तस्य । निक्रियतेऽनया परः परिभूयत इति निकृतिः । आचर्यते—अभिगम्यते मस्यते व्रा परस्तयोपायभूतयेत्याचरणम् तथाच वृक्त-मार्जार-गृहकोलिकादयः प्रसिद्धाः । परो विप्र-लभ्यते यया सा चश्चना । दम्भनं दम्भो वेषवचनाद्यन्तमेयः । कृत्यते—दद्यते अग्रुना परः परि-माणान्तरेणेति क्र्टं, सन्वग्रंहणं वा क्र्टं तद्वत् परिणामः । अतिसन्धीयतेऽनेन पर इति अति-सन्धानं अतीवानुप्रविश्य सम्धानमन्तरङ्गताप्रदर्शनं ततो विनाशः । ऋजोभीवः आर्जवं तद्वि-परीतं अनार्जवम्—कायमनोवक्रता । इतिशब्द एवार्थे । एवमेतान्येकार्थामिधायीनि नामानीति ॥

भा०—तस्या मायायास्तीवादिभावाश्रितानि निद्दीनानि भवन्ति । तद्यथा-वंदाकुँडङ्गसदद्शी, मेषविषाणसद्दशी, गोमूत्रिकासद्दशी, निर्लेखनसद्द-द्याति । अत्राप्युपसंहारनिगमने कोधनिद्दीनैन्यीख्याते ॥

टी॰—तस्या इत्यादि गतार्थम् । वंशकुडङ्गो—वंशमूलमतिक्कृटिलं ऋजुकर्तुमशक्यं उपायस्त्रोनापि । वेशं गतार्थं प्रायः। निर्लेखनं वर्धक्यवलेखनीधारोछिखितमत्यन्तकुटिलम् । अन्त्रापीत्यादि गतार्थम् ॥

होभशब्दस्य भा॰—होभो रागो गार्ध्य इच्छा मूच्छी स्नेहः काङ्क्षाऽभिष्वक्क पर्यायाः इत्यनधीन्तरम् ॥

टी० — छोभो राग इत्यादि । सुभ्यतेऽनेन जीव इति लोभः । आत्मरञ्जनाद् रागः । प्रांतेष्टवस्तुषु गार्ध्य अभिरक्षणादि कार्य गृद्धिलक्षणम् । इच्छाऽभिलापसेलोक्य- विक्यः । मूच्छो प्रकर्पप्राप्ता मोहवृद्धिः । सिद्धात्यनेनेति स्नेहः पित्रपुत्रपत्न्यादिषु प्रीतिविक्षिः । भविष्यत्कालोपादानविषया काङ्क्षा । अभिष्वक्षो बाह्याभ्यन्तरोपकरणविषयंसुखे राग आसिकः । श्रेषं पूर्ववत् ॥

१ 'व्ययं गच्छति ' इति च-पाठः । २ ' प्राचितत्वेवाधीयत ' इति ख-पाठः । ३ 'ग्रहणशं (१) वा ' इति ख-पाठः । ४ 'कुणसदर्शी ' इति ध-पाठः । ५ 'शेषा गतार्थाः प्रायः ' इति ख-पाठः । ६ 'प्राप्तेषु' इति ख-पाठः । ७ 'यामुखः सङ्गः सक्तिः ' इति ग-च-पाठः ।

मा॰—तस्यास्य लोभस्य तीवादिभावाश्रितानि निद्दीनानि भवन्ति । तद्यथा-लाक्षारागसद्दशः, कर्दमरागसद्दशः, खञ्जनरागसद्दशः, हरिद्राराग-सद्दशः इति । अत्राप्युपसंहारनिगमने कोधनिद्दीनैर्व्याख्याते ॥

टी०-लाक्षारागसदृश इत्यादि । अनन्तानुबन्ध्यादयः क्रमेण योज्याः । शेषं गतार्थम् ॥

भा०—एषां क्रोधादीनां चतुर्णां कषायाणां प्रत्यनीकभूताः प्रतिघातहेतवो क्रोधादीनां सच- भवन्ति । तद्यथा-क्षमा क्रोधस्य, मार्दवं मानस्य, आर्जवं रणोपायाः माघायाः, सन्तोषो लोभस्येति ॥ १०॥

टी॰—एषां क्रोघादीनामित्यादि । प्रकृतानुपयोगित्वादसम्बद्ध इवायं रुक्ष्यते ग्रन्थः । मोहनीयोत्तरप्रकृतिस्वरूपाख्यानमारच्यं, तत्र क्रोघादिप्रत्यनीकाः क्षमाद्य इति कः प्रस्तावः ? । उच्यते—मोहनीयप्रधानानि हि कर्माणि, सर्वदेशोपधातद्वारेण जन्तोर्नरकादि-भवप्रपञ्चप्रापणे विजृम्भन्ते । मोहस्तत्र तावत् कषायजनितः । कषायवशाद्धि बन्धस्थितिवि-शेषः सर्वदुःखावाप्तिश्च । यथोक्तम् (उपदेशमालायाम् )—

" जें अइदुक्खं लोए जं च सुहं उत्तमं तिहुयणंमि । तं जाण कसायाणं वुद्धिक्खयहेउयं सन्वं ॥ १ ॥"

अतस्तत्संवरणोपायभूताः क्षमादयो भाष्यकारेणोपन्यस्ताः सततमेतेऽभ्यसनीयाः कर्मणां लाघविमच्छता मुम्रुक्षुणा । भाष्यं गतार्थप्रायम् । प्रत्यनीकाः शत्रव उच्यन्ते पुरुषाः । भूतशब्द उपमानार्थः । शत्रव इवोच्छेदनसाधम्यीत् । एतदेव स्पष्टयति–प्रतिघातहेतवो भवन्तीति । अत्र च मिथ्यादर्शनमाद्यकषायाश्च द्वादश्च सर्वघातिन्यः प्रकृतयः सङ्गलन-

स्त्रलाभव-परामर्शः स्त्रम् । तचैवं भवति-दर्भनचारित्रमोहनीयकषायनोकषायवेदनीयाख्या द्वित्रिषोडशनवमेदा इत्येव विवक्षितार्थसंग्रहः स्यात् । तत्रेदम्रक्तम्—

> " दुर्व्याख्यानो गरीयांश्व, मोहो भवति बन्धनः । न तत्र लाघवादिष्टं, सूत्रकारेण दुर्वचम् ॥"

इति ॥ १० ॥

सम्प्रति क्रमप्राप्तस्यायुष्ककर्मणश्रत्वार्युत्तरप्रकृतिस्वरूपाण्यभिधित्सुराह— सूत्रम्—नार्क-तैर्यग्योन-मानुष-देवानि ॥ ८-११ ॥

यद् अतिदुःखं लोके यस सुखमुत्तमं त्रिभुवनेऽपि । तद्भिद्धि कषायाणां वृद्धिक्षयहेतुकं सर्वम् ॥

१ ' मोइतन्त्रता च कषायजनिता ' इति च-पाठः ।

२ छाया---

टी०— नारकादीनि कृतद्वन्द्वानि प्रथमाबहुवचनेन निर्दिष्टानि । यस्योदयात् प्रायोग्य-प्रकृतिविशेषानुशायीभूत आत्मा नारकादिभावेन जीवति यस्य च क्षयान्तृत उच्यते तदायुः । आह च—

> " स्वानुरूपास्रवोपात्तं, पौद्गलं द्रव्यमात्मनः । जीवनं यत् तदायुष्क-मृत्पादादस्य जीवति ॥ १ ॥

आयुषश्राष्ट्रादय उपग्राहकाः प्रथमबद्धस्येति । तस्यैवम्भूतस्य कर्मण उत्तरप्रकृतिचतुष्टयं वर्ण्यते---

भा०-आयुष्कं चतुर्भेदम्-नारकं, तैर्यग्योनं, मानुषं, दैवमिति ॥ ११ ॥

टी० आयुष्कं चतुर्भेदमित्यादि भाष्यम् । आनीयन्ते शेषप्रकृतयस्तिसम्भुप-भोगाय जीवेनेत्यायुः, शाल्योदनादिन्यञ्जन्विकल्पा एव कांस्यपात्राधार-आयुषो भोक्तः परिभोगाय कल्प्यन्ते, आनीयते वाऽनेन तद्भवान्तर्भावी प्रकृतिगण

इत्यायुः रञ्जुबद्धेक्षुयष्टिभारकवत्, आयतते वा शरीरधारणं प्रति वैन्ध इत्यायुर्निगडादिवत् । आयुरेवायुष्कम्, चतुर्गतिकत्वात् संसारस्य चतुः भेदम् । तद्भेददर्श-नार्थमाह-नारकमित्यादि । तत्र नरका उत्पत्तियातनास्थानानि पृथिवीपरिणतिविशेषास्त-

त्सम्बन्धिनः सत्त्वा अपि तात्स्थ्याञ्चरकास्तेषामिदमायुर्नारकम् । तिर्थग्योनय एक द्वि-त्रि-चतुः-पञ्चेन्द्रियास्तेषामिदं तैर्यग्योनम् । मनुष्याः संमृच्छन-गर्भजास्तेषामिदं मानुषम् । देवानां भवनवास्यादिभेदानामिदं दैवम् । इतिशब्दः आयुःप्रकृतीयत्ताप्रतिपत्तये ।। ११ ॥

सम्प्रति नामकर्मोचरप्रकृतिभेदाख्यानायाह--

सूत्रम् गितजातिशरीराङ्गोपाङ्गिर्निर्माणबन्धनसँङ्घातसंस्थानसं-नामकर्मणः ६७ हननस्पर्शरसगन्धवर्णानुपूर्व्यगुरुलघूपघातपराघातातपोद्यो-उत्तरप्रकृतयः तोच्छ्वासविद्यायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसु-क्ष्मपर्याप्तस्थिरादेययशांसि सेतराणि तीर्थकृत्वं च ॥ ८-१२॥

टी०—गतिजातीत्यादिप्रागुदिष्टा द्वाचत्वारिंशत् पिण्डभेदा नामकर्मणस्तत्प्रतिपादनार्थं सूत्रम् । नमयति-प्रापयति नारकादिभावान्तराणि जीवमिति नाम ।
नामशब्दस्य अथवा जीवप्रदेशसम्बन्धिपुद्गलद्रव्यविपाकसामर्थ्याद् यथार्थसंज्ञा ।
नमयति—प्रह्वयंतीति नाम यथा शुक्रादिगुणोपेतद्रव्येषु चित्रपटादिव्यपदेशप्रवृत्तिर्नियतसंज्ञाहेतुरिति । तत्र गतिनाम चैतुर्विधम् । जातिनाम पश्चविधम् । शरीरनाम

१ 'सहायीभृत ' इति च-पाठः । २ ' बस्य ' इति क्ड-पाठः । ३ ' बद्ध ' इति क्ड-पाठः । ४ ' सङ्घातन...स्पर्शनरस' इति च-पाठः । ५ ' प्रज्वलयति ' इति क्ड-पाठः । ६ 'पखविषं ' इति क्ड-पाठः ।

पञ्चविधम् । अङ्गोपाङ्गनाम त्रिविधम् । निर्माणनामैकथा । संस्थाननाम पोढा । संङ्घातनाम पञ्चविधम् । वन्धननाम पञ्चविधं पञ्चदग्गविधं वा । संहनननाम पोढा । गत्यादिनामकर्म- स्पर्शरसगन्धवर्णनामैकैकविधम् । आनुपूर्वीनाम चतुर्धा । अगुरूलघुनामै- जामधान्तरभेद- कथा । उपधातपरधातातपोद्योतोच्छ्वासनामान्येकैकविधानि । विहायो- सङ्ख्या गतिनाम द्विधा । प्रत्येकशरीरसाधारणशरीरत्रसस्थावरसुभगदुर्भगसुस्वर-

दुःस्वरश्चभाश्चभस्यस्मबादरपर्याप्तापर्याप्तस्थिरास्थिरादयानादेययशोऽयशस्तीर्थङ्करनामान्येकैकप्र-काराण्येव । एवमेता उत्तरप्रकृतयो नामकर्मणः सप्तपिष्टः । अत्र च बन्धनसङ्वातनामनी शरीरनामान्तर्भूते एव, अतः शरीरविषयत्वादेव नोत्तरप्रकृतिः । पृथक्सूत्रे यदुपादानं पार्थक्येन तत् तयोः स्वरूपप्ररूपणार्थमिति ।।

भा०—गतिनाम जातिनाम शरीरनाम अङ्गोपाङ्गनाम निर्माणनाम बन्धननाम सङ्घातनाम संस्थाननाम संहनननाम स्पर्धानाम रसनाम गन्धनाम वर्णनाम आतुप्-वर्धनाम अगुरुलघुनाम उपघातनाम पराघातनाम आतपनाम उद्योतनाम उच्छासनाम विहायोगितिनाम । प्रत्येकशरीरादीनां सेतराणां नामानि । तद्यथा — प्रत्येकशरीरनाम स्थावरनाम सुभगनाम दुर्भगनाम सुस्वरनाम दुःस्वरनाम शुभनाम अगुभनाम स्थावरनाम खभगनाम दुर्भगनाम खप्याप्तनाम दिथरनाम अस्थिरनाम आदेपनाम अनादेपनाम पद्योनाम अयशोनाम तीर्थकरनाम इत्येतद क्रिचत्वारिंशक्रिधं मूलभेदतो नामकर्म भवति । उत्तरनामानेकिविषम् ॥

टी०—गतिनामेत्यादि भाष्यम्। तत्र गतिनामेत्येवमादिना भाष्येण इत्येतद्
बिचत्वारिंदािष्ठधं मूलभेदता नामकर्म भवतीत्येवमैन्तेन पिण्डप्रकृतिमात्रमाख्यायते।
गतिनाम्। नामशब्दः सर्वत्र जातिनामादिष्यपि समानाधिकरणः। आनुपूर्व्यनाम्, अभ्ये
पठन्त्यानुपूर्वीनाम्, तत्थ प्रथमपाठे सूत्रमेवम्—आनुपूर्व्यागुरुर्व्यनाम्, अभ्ये
एठन्त्यानुपूर्वीनाम्, तत्थ प्रथमपाठे सूत्रमेवम्—आनुपूर्व्यागुरुर्व्यनाम्, इति,
स्त्रपाठभेदः
इत्तरत्र आनुपूर्व्यगुरुरुप्यात इति। प्रत्येकशरीरादीनां दशानां सेतराणामिति—सप्रतिपक्षाणां साधारणशरीरादीनां दशानां नामानि—अभिधानानि वश्यमाणानि
विश्वेयानि। अथवा प्रत्येकशरीरादीनां पूर्वपदानां सामानाधिकरण्यविवक्षायां नामानीति
व्यक्तिविवक्षातो नामशब्द उत्तरपदं भवतीति। तद्यथेत्यादिनोद्देशः सामानाधिकरण्येन,
प्रत्येकशरीरनामादिकं अन्ते तीर्थकरनाम प्रकृष्टत्वात्। इतिशब्दः पिण्डप्रकृतीयत्ताप्रदर्शनार्थः। एतदिति नाम यथोक्तं द्विचत्वारिंश्चन्नेदं भवति सह बन्धनसङ्घातनामभ्याम्।
आसां पिण्डप्रकृतीनां सम्प्रति भेदप्रतिपत्तये वसाषे—उत्तरनामानेकविधमिति। उत्तरप्रकृतिनामेत्यर्थः। पिण्डप्रकृतिभेद इतियावत्। तद्यथेत्यादिना निर्दिशति—

१ 'सङ्घात ॰ पञ्चदशविधं वा ' इति पाठो न विद्यते चा-प्रतौ । २ 'मेतेन ' इति चा-पाठः । ३ 'पृथगपाठि' इति ना-पाठः ।

भा०-तद्यथा-गतिनाम चतुर्विषम्-नरकगतिनाम, तिर्थग्योनिगतिनाम, मनुष्यगतिनाम, देवगतिनाम ॥

टी० — गतिनाम्नः पिण्डप्रकृतेश्वत्वारो भेदाः नरकगतिनामादयः । तत्र यस्य कर्मण उद्यान्नारक इति व्यपदिश्यते तन्नरकगतिनाम । एवं तिर्थग्गतिनामादित्रितयमपि वक्तव्यम् ॥

भा॰—जातिनाम्नो मूलभेदाः पश्च । तद्यथा-एकेन्द्रियजातिनाम, द्रीन्द्रि -यजातिनाम, श्रीन्द्रियजातिनाम, चतुरिन्द्रियजातिनाम, पश्चेन्द्रियजातिनाम ॥

टी०—जातिनाम्न इत्यादि । जातिनामेति पिण्डप्रकृतिरेकेन्द्रियादिना जातिपश्चकापेक्षया । एते च मूलमेदाः पश्च । तद्यथेत्यादिना निर्दिश्चति, एकेन्द्रियजातिनामेत्यादि ।
एकं-प्रथममिन्द्रियं जातिः-सामान्यं तदेव नाम, एवं द्वीन्द्रिय जातिनामादि चतुष्टयमि वाच्यम् ।
एकेन्द्रियजातिनामकर्मोद्द्यादेकेन्द्रिय इति व्यपदिश्यते । एकेन्द्रियसंज्ञाव्यपदेशनिमित्तं
एकेन्द्रियजातिनाम, जातिरिति सौमान्येन एथिव्यादिभेदेष्वन्वितत्वात्, एकेन्द्रियजातिनामान्तरेणैकेन्द्रियसंज्ञाया अभाव एव स्यात् ॥

भा०—एकेन्द्रियजातिनामानेकविषम्। तद्यथा—पृथिवीकायिकजातिनाम, अप्कायिकजातिनाम, तेजःकायिकजातिनाम, वायुकायिकजातिनाम, वनस्पति-कायिकजातिनामेति ॥

टी०—एकेन्द्रियजातिनामानेकविधामित्यादि । एकेन्द्रियजातयोऽपि पिण्डप्रकृतय एव पृथिवीकायिकादिमेदापेक्षया । तद्यथेत्यादिना निर्दिशति, पृथिवीकायिकजातिनाम पृथिव्येव कायः पृथिवीकायः स एषामस्ति ते पृथिवीकायिकाः तेषां जातिः तदेव नाम पृथिवीकायिकजातिनाम । पृथिवीकायिकजातिनामोदयात् पृथिवीकायिकव्यपदेशः । एवं शेषाणि ॥

भा०—तन्न पृथिवीकायिकजातिनामानेकविधम्। तद्यथा— शुद्धपृथिवी-शक्ररा-वालुको-पल-शिला-लवणा-ऽय-स्त्रपु-ताम्न-सीसक-रूप्य—सुवर्ण-वन्न-हरि-ताल-हिङ्गुलक-मनःशिला-सस्यका-अन-प्रवालका-ऽभ्रपदा-ऽभ्रवालिकाजातिनामादि गोमेदक-रूचकाङ्ग-रंफटिक-लोहिताक्ष-जलावभास-वैद्यय—चन्द्रप्रभ—चन्द्रकान्त-सूर्य-कान्त-जलकान्त-मसार्रग्वा-अमगर्भ-सौगन्धिक-पुलका-ऽरिष्ट-काञ्चन-मणिजाति-नामादि च ॥

टी०—तत्र पृथिवीकाधिकेत्यादि । अनेन पुनरिष पृथिवीकाधिकजातिनासः पिण्ड-प्रकृतित्वं दर्शयति । तद्यथेत्यादिना शुद्धपृथिन्यादयो भेदाः प्राण् न्याख्याता नानापुद्रल-परिणामाः पृथिवीकायिकन्यपदेशमाज इति ॥

९ 'नामेति 'इति घ-पाठः । २ 'सामान्यं पृथि॰' इति श-स्व-पाठः । ३ 'टलाभ्रं 'इति घ-पाठः । ४ 'नामानि' इति घ-पाठः । ५ 'नामानि' इति घ-पाठः । ५ 'नामानि' इति घ-पाठः ।

भा०--अप्काधिकजातिनामानेकविधम् । तद्यथा-- उपक्केदा-ऽऽवश्याय-नी-हार-हिम-घनोदक-शुद्धोदकजातिनामादि ॥

टी०—अप्कायिकजातिनामानेकविधमित्यादि । तद्यथेत्यादिना निर्दिशति । उपक्षेदो हेरतनुकः भूमेर्निर्गत्य तृणाग्रस्थितः । शेषा गतार्था मेदाः ॥

भा०—तेजःकायिकजातिनामानेकविषम् । तद्यथा—अङ्गार-ज्वाला-लाता-र्चि-भुर्मुर-ग्लाद्वाग्रिजातिनामादि ॥

वायुकायिकजातिनामानेकविषम् । तद्यथा-उत्कलिका-मण्डलिका-झव्झ-का-घेन-संवर्तकजातिनामादि ॥

वनस्पतिकायिकजातिनामानेकविधम् । तद्यथा—कन्द्-मृल-स्कन्ध-त्वक्-काष्ठ-पत्र-प्रवाल-पुष्प-फल-गुल्म-गुच्छ-लता-वङ्घी-तृण-पर्व-काय-दोवाल-पनक-वल-क-कुहनजातिनामादि ।

एवं द्वीन्द्रियजातिनामैकविधम् । एवं त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रिय-जातिनामान्यपि ॥

टी०—तेजःकायिकेत्यादि गतार्थम् । द्वि-त्रि चतुः-पञ्चेन्द्रियजातिनामानि श्रह्ण-श्रुक्तिकाद्यपदेहिकापिपीलिकादिश्रमरसरघादितिर्थग्मनुष्यादिभेदेन वाच्यानि ॥

शरीरनामोत्तरप्रकृतयः पश्च । तत्प्रतिपादनायाह—

भा०—शरीरनाम पश्चविधम् । तद्यथा-औदारिकशरीरनाम, वैक्रिय-शरीरनाम, आहारकशरीरनाम, तैजसशरीरनाम, कार्मणशरीरनामेति ।

टी०— शरीरनामेत्यादि । असारस्थूलद्रव्यवर्गणानिर्मापितमौदारिकशरीरं, तत्या-योग्यपुद्गलग्रहणकारणं यत् कर्म तदौदारिकशरीरनामोच्यते । विचित्रशक्तिकद्रव्यनिर्मापितं वैक्तियं, तद्योग्यपुद्गलादानकारणं यत् कर्म तद् वैक्तियशरीरनामाभिधीयते । कारणे कार्योप-चारात् प्रयोजनप्रसाधनायाहियत् इत्याहारकशरीरम् । शेषं पूर्ववत् । तेजोगुणद्रव्यार-व्यप्तुष्णगुणमाहारपरिपाचनक्षमं तैजसं शरीरम् । शेषं पूर्ववत् । कुण्डमिव बदरादीनामशे-पक्तमीधारभूतं समस्तकर्मप्रसवनसमर्थमङ्करादीनां बीजिमव कार्मणशरीरम् । इयं चोत्तर-प्रकृतिः शरीरनामकर्मणः पृथगेव कर्माष्टकाणामुदयभूतादिति ।।

भा॰--अङ्गोपाङ्गनाम त्रिविधम् । तद्यथा-औदारिकाङ्गोपाङ्गनाम, वैक्रिय-शरीराङ्गोपाङ्गनाम आहारकशरीराङ्गोपाङ्गनाम । पुन्रेकैकमनेकविधम् । तद्यथा-

अङ्गनाम तावत् शिरोनाम, उरोनाम, पृष्ठनाम, बाहुनाम, अङ्गनाम, पद्नाम। उपाङ्गनामानेकविषम्। तद्यथा-स्पर्शनाम, रसनाम, प्राणनाम, बश्चनीम, श्रोत्रनाम।।

१ ' हरितनुः ' इति छ-पाठः । २ 'यन' इति घ-पाठः । ३ 'करणे' इति च-पाठः । ४ 'कमं' इति च-पाठः ।

- टी०—अङ्गोपाङ्गेत्यादि । अङ्गान्युपाङ्गानि च यस्य कर्मण उद्याकिर्वर्त्यन्ते तद्ङ्गो-पाङ्गनाम त्रिविधम्-औदारिक-वैक्तियका-ऽऽहारकभेदात् । तत्राङ्गान्यष्टौ-उरः शिरः पृष्ठमुदरं करौ पादौ च। उपाङ्गानि स्पर्शनमेस्तिष्कादीनि । अष्टानामङ्गानामेकैकस्योपाङ्गमनेकप्रकारम् । तत्र शिरोद्रव्यमधिकृत्योपाङ्गानि भाष्यकृत् पपाठ—
- भा॰—तथा मस्तिष्क-कपाल-कृकाटिका-शङ्ख-ललाट-तालु-कपोल-हनु-चिवुक- दशनी-छ-भ्रू-नयन-कर्ण-नासाग्रुपाङ्गनामानि शिरसः। एवं सर्वेषा-मङ्गानाग्रुपाङ्गानां नामानि॥
- टी० तथा मस्तिष्केति । मस्तिष्कं मस्तुलुङ्गकं शिरोऽङ्गस्यारम्भकोऽवयवः । तथा कपालादयः दैशनादयश्च ॥ ननु च धातुमध्येऽवीतं मस्तिष्कं नाङ्गं न प्रत्यङ्गमिति कपालादिवदारम्भकत्वान्मस्तिष्कमप्युपाङ्गं शिरसोऽवसेयम् । एवप्तरःप्रभृत्यङ्गानामप्येकेकस्य वाच्यान्युपाङ्गनामानि ज्वलनजलानिलवसुधावनस्पतिवर्जजीवेषु सम्भवन्ति ॥
  - भा॰-जातिलिङ्गाकृतिच्यवस्थानियामकं निर्माणनाम ॥
- टी॰—जाति लिङ्गाकृतीति । जाति रेकेन्द्रियादिलक्षणा पश्चधोक्ता तस्यां जातौ लिङ्गव्यवस्थामाकृतिव्यवस्थां च नियमयति यत्, लिङ्गं ख्रियाः पुंसो नपुंसकस्य च यदसाधारणं,
  आकार आकृतिः—अवयवरचना तां च, यिक्तमीपयति निर्माणनाम तदुच्यते । एतदुक्तं
  भवति—सर्वजीवानामात्मीयात्मीयश्ररीरावयवविन्यासनियमकारणं निर्माणनाम प्रासादादिनिर्माणकलाकौशलोभेतवर्धकिवदिति ।।
- भा०—सत्यां प्राप्तौ निर्मितानामिव शरीराणां बन्धकं बन्धननाम। अन्यथा हि बालुकापुरुषवदनद्वानि शरीराणि स्युरिति ॥
- टी०—सत्यां प्राप्तावित्यादि । शरीरनामकर्मोदयाद् गृहीतेषु गृह्यमाणेषु वा तद्यो-ग्यपुद्गलेष्वात्मप्रदेशस्थितेषु शरीराकारेण परिणामितेष्विप परस्परमिवयोगलक्षणं यदि बन्धन-नाम काष्ठजतुवत् न स्यात् ततो वालुकापुरुषवद् विधटेरन् शरीराणि तदेतेन भाष्येण प्रतिपादितम् । औदारिकमेदाश्च पश्चधा, न च भेदः प्रॅकृत्यन्तरं शरीरनामकर्मणः । सङ्घातप्र-कृतिस्वरूपनिरूपणायेदमाह—
- भा॰—बद्धानामपि च सङ्घातविशेषजनकं प्रचयविशेषात् सङ्घातनाम दारुमृत्पिण्डायःपिण्डसङ्घातवत् ॥
- टी०—बद्धानामपि चेत्यादि । बद्धानामपि च पुद्रलानां परस्परं जतुकाष्ठन्यायेन पुद्रलरचनाविश्वेषः सङ्घातः, संयोगेनात्मना गृहीतानां पुद्रलानां यस्य कर्मण उदयादौदारिक-

१ ' हिनग्धादीनि ' इति ख-पाटः । २ ' स्पर्शनादयश्च ' इति च-पाटः । ३ ' लिङ्गं न्निधा पुसे नपुंसकस्य स्नियाश्च ' इति ख-पाटः । ४ ' तदनन्तरं ' इति ख-पाटः । ५ ' यः सङ्घातवत् ' इति घ-पाट्यु ।

तनुविशेषरचना भवति तत् सङ्वातनामकर्म, पुद्गलरचनाकारेण विषच्यत इति पुद्गलविषाचयु-च्यते । तचौदारिकादिमेदात् पश्चघा, परस्परविभिन्नलेप्यकरचनाविशेषवच्छरीरपरिणाम एव ह्यपलक्ष्यते । स चैवंविधः कर्मभेदो यदि न स्यात् ततः प्रत्यक्षप्रमाणविनिश्चेयः पुरुषयोषिद्र-वादिलक्षणो नानाशरीरभेदो नैव सम्भान्येत, सङ्घातककर्मविशेषाभावात्। कारणाचुविधायि च कार्यं लोके प्रतीतम् । सङ्घातविशेपादेव हि पुरुपादिशरीरलक्षणो विभागेन व्यपदेशः । अपिशन्दः सम्भावनार्थः । चशन्दोऽवधारणार्थः। सत्येव बन्धननाम्नि न स्याद विशेषः। यतः सङ्घातविद्योषजैनकं प्रचयविद्योषात् सङ्घातनाम । सङ्घातविद्येषस्य जनकमिति शेषलक्षणा षष्ठीति नास्ति समासप्रतिषेधः । स तु प्रतिपद्विहितायाः षष्ठ्याः प्रतिषेधः । प्रचय-विशेषादिति । प्रचयविशेषाद्वेतोः पुद्गलानां विन्यासः पुरुषस्त्रीविशेषात्मकः । चशब्दोऽ-वधारणार्थः । यश्विमित्तश्रं स विन्यासस्तत् सङ्घातनाम । तत्त्रसिद्धोदाहरणेन भावयन्नाह-दारुमृत्पिण्डायःपिण्डसङ्घातवदिति । गद्यबन्धनानुलोम्याचात्र द्विः पिण्डग्रहणम् । दारुमृद्यःपिण्डवदिति दुरुचारं स्यात्, अयोदारुमृत्पिण्डवदिति किं न कृतम् ? अपूरि-वचनाः खल्वाचार्याः सकुद्भिधाँय न निवर्तन्ते, दारुपिण्डवत् मृत्पिण्डवत् अयःपिण्डवचेति देष्टा-न्तत्रयं सुलभत्वात् प्रतिपत्तुश्चातिशायिप्रबोधहेतुत्वात्, दार्ववयवसङ्घातो दारुपिण्डः । एवं मृदवयवसङ्घातो मृत्पिण्डः । तथाऽयोऽवयवानां सङ्घातोऽयःपिण्डः । तै एवात्रौ-दारिकादिशरीरयोग्यपुद्गलाँश्रेतनेनात्मनाऽऽत्मसात्कृत्य सङ्घातनामकर्मोदयात् परस्परं संहताः सन्तिप्टन्त इति ॥

संस्थाननामस्वरूपाख्यानायाह-

भा॰—संस्थाननाम षड्विधम् । तद्यथा-समचतुरस्रनाम, न्यग्रोधपरिम-ण्डलनाम, सांदिनाम, कुञ्जनाम, वामननाम, हुण्डनामेति ॥

टी॰—संस्थाननाम षड्विधिमित्यादि । संस्थितिः संस्थानम्-आकारविशेषः । तेष्वेव बध्यमानेषु पुद्रलेषु संस्थानविशेषो यस्य कर्मण उदयाद् भवति तत् संस्थाननाम, षड्-विधं-पट्टप्रकारम् । तद्यथेत्यनेन षडि नामग्राहमाच्छे-समचतुरस्रनामेत्यादि । समं च तचतुरस्रं चेति समचतुरस्रम् । यतस्तत्र मानोन्मानप्रमाणमन्यूनमनधिकम्, अङ्गोपाङ्गानि चाविकलानि ऊंध्वं तिर्यक् च तुल्यत्वात् समं चतुरस्रं चाविकलावयवत्वात् स्वाङ्गुलाष्ट्रशतोच्छ्रायाङ्गो-पाङ्गयुक्तं, युक्तिनिर्मितलेप्यकवद् वा । न्यग्रोधपरिमण्डलनाम्नस्तु नाभेरपरि सर्वावयवाः

१ 'जनकावयवा विशेषात् ' इति ङ-पाठः । २ 'स्त्रीशरीरादिकः' इति च-पाठः । ३ 'अपूर्तिवचनाः' इति श-ख-पाठः । ४ 'आयनिव' इति ङ-पाठः । ५ 'यथा मृत्पिण्डस्तथा ' इति श-पाठः । ६ 'स एवमौदारिकादि ' इति च-पाठः । ७ ' श्रदोनात्म ' इति ङ-पाठः । ८ 'साचिनाम ' इति श-पाठः । ९ ' ऊर्ध्वतिर्यक्षवतुल्य ' इति ङ-पाठः ।

समचतुरस्रसंस्थानलक्षणाविसंवादिनोऽधस्तात् पुनरुपरितनभागानुरूपास्तस्य नांवयवा इति अत एव न्यग्रोधपरिमण्डलं तदुच्यते। न्यग्रोधाकृतित्वात् न्यग्रोधपरिमण्डलसुपरिविशालशाखन्वादिति। सादिनामध्वरूपं तु नाभरधः सर्वावयवाः समचतुरस्रलक्षणाविसंवादिनः उपरि तु तदनुरूपाः। सादीति शाल्मलीतरुमाचक्षते प्रवचनवेदिनः। तस्य हि स्कन्धो द्राघीयानुपरिनतना,न तदनुरूपा विशालतेति। कुञ्जनामस्वरूपं पुनः कन्धराया उपरि हस्तपादं च समचतुरस्र-लक्षणयुक्तं संक्षिप्तविकृतमध्यकोष्ठं च कुञ्जम् । वामननाम तु लक्षणयुक्तं ओष्ठप्रीवादि उपरि हस्तपादयोश्च न्यूनलक्षणं वामनम्। हुण्डसंस्थानं तु यत्र पादाद्यवयवा यथोक्तप्रमाणविसंवादिनः प्रायस्तद्धण्डसंस्थानमिति। तथा चोक्तम् ( ब्रहत्सङ्ग्रहण्याम् गा० १७६)

" तुर्छं वित्थरबहुलं उस्सेहबहुलं च मडहकोहं च । हेटिछकायमडहं सन्वत्थांसंठियं हुंडं ॥ १॥"

भार-संहनननाम षड्विधम् । तद्यथा-वज्रर्षभनाराचनाम, अर्धवज्रर्थ-भनाराचनाम, नाराचनाम, अर्धनाराचनाम, कीलिकानाम, स्रुपाटिकानामेति ॥

टी० — संहनननाम षड्विधमित्यादि । अत्र पूर्ववद् व्याख्या । तद्यथेत्यादिना कृणामिष स्वरूपमाविभीवयति — वज्रवभनाराचेत्यादि, अस्थनां बन्धविशेषः संहननं,ऋषमः

पट्टः, वज-कीलिका, मर्कटबन्धः य उभयपार्श्वयोरस्थिवन्धः स किल अधैवज्रर्षभनाराचः नाराचः। वज्रर्षभनाराचा यत्र संहनने तद् वज्रर्षभनाराचसंहननम्, अस्थनां

वन्धविशेष इति । अर्धविश्वर्षभनाराचनाम तु वन्धभनाराचानामधै किल सर्वेषां वन्धविशेष इति । अर्धविश्वर्षभनाराचनाम तु वन्धभनाराचानामधै किल सर्वेषां वन्ध्यार्ध ऋषभस्यार्ध नाराचस्यार्धमिति मान्यकारमतम् । क्रम्मकृतिग्रन्थेषु वन्ननाराचनामेवं पृदृद्दीनं पिठतं, किमत्र तन्त्रमिति सम्पूर्णानुयोगधारिणंः किचित् संविद्रते । अर्धग्रहणाद् वा ऋषभहीनं व्याख्येयम् । नाराचनाम्नि तु मर्कटबन्ध एव केवलो न कीलिका न पृदः । अर्धनाराचनाम्नि त्वेकपार्धे मर्कटबन्धः, द्वितीयपार्धे तु कीलिकेव मर्कटबन्धः, अत्रापि कर्मप्रकृती नैवास्ति । कीलिकानाम विना मर्कटबन्धेनास्थ्रो मध्ये कीलिकामात्रम् । स्ट्रपाटिकानाम कोटिद्वयसंगते ये अस्थिनी चर्मस्रायुगांसावबद्धे तत् स्ट्रपाटिकानाम कील्येते । स्ट्रपाटिका—फलसंपुटकं यथा तत्र फलकानि परस्परस्पर्धमात्रवृत्त्या वर्तन्ते एवमस्थीन्यत्र संहनने । तदेवमेतान्येवंविधास्थिसङ्घातलक्षणानि संहनननामान्यौदारिकश्वरीर एव संहन्यन्ते, लोहप्पटनाराचकीलिकाप्रतिबद्धकपाटवदिति ।।

१ ' नं।ऽत्रयवा' इति ङ-पाठः ।

२ छाया---

तुर्थं १ विस्तारबहुलं २ उस्सेधबहुलं ३ च महभकोष्टं च । ४ अधस्तनकायमङमं ५ सर्वत्रासंस्थितं ६ हुण्डम् ॥

३ 'संचियं' इति ग-पाटः । ४ 'रिणः संविद्रते 'इति ग-स्त्र पाटः । ५ 'कीलपदः 'इति क-पाटः । ६ 'कीलमात्रं' इति ग-स्त-पाटः ।

मा०—स्पर्शनामाष्ट्रविधं कठिननामादि॥रसनामानेकविधं तिक्तनामादि॥ गन्धनामानेकविधं सुरभिगन्धनामादि॥ वर्णनामानेकविधं कालनामादि॥

टी०—स्पर्शनामाष्टविधमित्यादि । औदारिकादिषु शरीरेषु यस्य कर्मण उद-यात् कठिनादिः स्पर्शविशेषः समुपजायते तत् स्पर्शनामाष्टविधम् । तामष्टभेदतां प्रतिपादय-षाह—कठिननामादीति । कर्कश-मृदु-गुरु-लघु-स्निग्ध-स्कक्ष-श्रीतो-ष्णनामानि । स्वस्थाने त्वनेकभेदत्वमेषां प्रकर्षापकर्षजनितम् रसनामानेकविधं तिक्तनामादि । रसनामानेकभेदं तिक—कदु-कषाया-ऽम्ल-मधुर-लगणाख्यम् । लगणो मधुरान्तर्गत इत्येके । अनेकविधग्रहणं ति-काद्यन्तर्भेदप्रतिपादनार्थम् । एवमन्यत्राप्यन्तर्भेदा वाच्याः । गन्धनामानेकविधमिन्यादि । सुरिभगन्धनामादि शरीरविषयं सौर्भं दुर्गन्धितः च यस्य कर्मणो विपाकानित्रर्वते तद् गन्धनाम । अपरे साधारणं गन्धमाहुस्तदसत् । सुरिभणा दुर्गन्धिना वा भवितव्यं, न साधा-

रणः कथिदस्तीति। वर्णनामानेकविधं कालनामादि । यस्योदया-साधारण-गन्धनिरासः च्छरीरेषु कृष्णादिपञ्चविधवर्णनिष्पत्तिभवति तद् वर्णनाम कृष्ण-नीज-लो-हित-पीत-शुक्तभेदम् । सर्वाणि चैतानि स्पर्शनामादीनि वर्णनामान्तानि

शरीरवर्तिषु पुद्रलेषु विपच्यन्त इति ॥

आनुपूर्वीनामस्वरूपनिरूपणायाह--

भा॰ गताबुत्पत्तुकामस्यान्तर्गतौ वर्तमानस्य तदभिष्ठखमानुपूर्व्या तत्प्रा-पणसमर्थमानुपूर्वीनामेति ॥

टी०—गताबुत्पत्तकामस्येत्यादि । गम्यतेऽताविति गतिर्नारकाद्युत्वित्तस्थानम् । तच गितनामकर्मोदयादवाप्यते । तस्यां गताबुत्पत्तिमच्छतः कर्मतामध्योदात्मनः । अन्तर्भतो वर्तमानस्येति । मनुष्यः वर्तिर्थग्योनिवाच्यं यावदुत्पत्तिस्थानं न प्राप्नोति तावद्न्त्वर्भतिः तत्र वर्तमानस्य कस्यचिजन्मवतथानुपूर्वीनामकर्मोदयो भवति । आनुपूर्वी च क्षेत्रसिववेशकमः । "अनुश्रेणि गतिर्जीवानां पुद्रलानां च" (अ० २ स० २७) इति वचनात् । तत्र यत्कर्मोदयाद-तिश्येन तद्गमनानुगुण्यं स्यात् तद्प्यानुपूर्वीशब्दवाच्यं भवति । तचात्मनो गत्यन्तरं गच्छत उपप्रहे वर्तते ऋषभस्येव पयः । सा चान्तर्गतिर्द्विविधा—ऋँ ज्वी वक्ता च । तत्र यदा ऋज्व्या गच्छति समयप्रमाणया तदा पूर्वकर्मेवायुर्तनुभवन्नानुपूर्वीनामकर्मणवेतिर्वत्तिस्थानं प्राप्तः पुरस्कृतमायुरासादयति । वक्तगत्या पुनः प्रवृत्तः कूर्परलाङ्गलगोमूत्रिकालक्षणया द्वित्रिचतुः-समयमानया वक्तारम्भकाले पुरस्कृतमायुरादत्ते । तदेव चानुपूर्वीनामाप्युदेति । ननु च यथैव गतावृज्व्यां विना आनुपूर्वीनामकर्मणोत्यत्तिस्थानमियति तद्वद् वक्रगत्यामपि कस्मान्निति ? उच्यते—ऋज्व्यां पूर्वकायुर्व्यापारेणैव गच्छति, यत्र तत्पूर्वकर्मायुः क्षीणं तत्र तस्योदय इत्य-

१ 'जातिर्वाच्यस्तुर्यावदु' इति च-पाटः । २ 'देत्यतिशयेन' इति ग-च-पाटः । ३ ' ऋजुः वका ' इति पाटः । ४ ' रन्तंभवमातु ' इति दुः-पाटः । ५ ' कमेणैवो ' इति दुः पाटः ।

ध्वयष्टिस्थानीयस्यानुपूर्वीनामकर्मणः । तद्भिमुखमानुपूर्वीत्यादि । तदित्यनेनाविविश्वत-गतिरभिसम्बध्यते । यस्यां मृत उत्पत्स्यते तस्या अभिमुखमनुक्लमानुपूर्व्या प्रतिविशिष्टदेश-क्रमेण तत्प्रापणसमर्थमिति वक्ष्यति, तद्भिमुखमित्यनेनाभिमुख्यमात्रं प्रतिपादितं, भूयस्त-त्प्रापणसमर्थमित्यनेनानुपूर्वीनामकर्मणः कार्यमाद्शयति, तदुदितं तद्गतिप्रापणे समर्थ-प्रत्यलम् । आनुपूर्वीनामकमोग्रेसरं नरकगत्यानुपूर्वीनामादि चतुर्विधं मवति ।

मतान्तरप्रदर्शनायाह—

आनुपूर्वीच्या- भा०—निर्माणनिर्मितानां द्यारीराङ्गोपाङ्गानां विनिवेदाक्रम-स्थायां मतान्तरम् नियामकमानुपूर्वीनामेत्यपरे ॥

टी०—निर्माणत्यादि । निर्माणनामकर्म व्याख्यातं प्राक्-जाँतिलिङ्गाकृतिव्यव-स्थानियामकं निर्माणनामेति, निर्माणकर्मणा निर्मापितानां घटितानामवयवानामङ्गानां बाहू-दरादीनां उपाङ्गानां चाङ्कुलिकर्णनासिकादीनां विनिवेदाक्रमनियामकं—रचनानिवेदाः तस्य क्रमः—परिपाटी उभयपार्श्वतो बाहू कटेरघो जानुनोश्चोपर्युपर्यन्यत्रापि वाच्यः क्रमस्तिव्याम-कं-नियमकारि । अनेनाङ्गेनोपाङ्गेन चात्रेव स्थाने विनिवेष्टव्यमित्येवमानुपूर्वीनामापरे प्रव-चनप्रदृद्धाः कथयन्तीति ।

अगुरुलघुप्रकृतिनिर्धारणायाह—

भा०-अगुरुलघुपरिणामनियामकमगुरुलघुनाम ॥

टी०—अगुरुलिचत्यादि। परिणामत्रयस्यात्र निषेधो विवक्षितो गुरुत्वलघुत्वगुरुलघुत्वाख्यस्य। यस्य कर्मण उदयात् सर्वजीवानामिह कुब्जादीनामात्मीयशरीराणि न गुरूणि न लघूनि खतः, किँतिर्हि ? अगुरुलघुपरिणाममेवाबरुन्धन्ति तत् कर्मागुरुलघुशब्देनोच्यते। सर्वद्रव्याण्येव च परिणमन्ते स्थित्यादिनाऽनेकेन स्वभावेनेति जैनः सिद्धान्तः। तत्रागुरुलघ्वाख्यो यः परिणामः तस्य नियामकतमेतत् तत्रोद्धतशक्तिकमभिधत्त इत्यगुरुलघुनाम। सर्वनशरीराणि च निश्चयनयवृत्या न गुरुकादिन्यपदेशभाञ्जि। व्यवहारनयात् त्वन्योन्यापेश्चया त्रैविध्यमनुरुध्यन्ते। यथोक्तम्—

" <sup>5</sup>निच्छयओ सन्वगुरुं सन्वलहुं वा न विज्ञए दन्वं । ववहारओ उ जुज्जह बायरखंधेसु नश्चेसु ॥ १ ॥"

---बृहत्करपे

निश्चयतः सर्वे गुरु सर्वे लघु वा न विद्यते द्रव्यम् । व्यवहारस्तु युज्यते वादरस्कन्धेषु नान्येषु ॥ ७ स्टोकार्धनिदं तु दर्यते विदोषावश्यके (गा० ६६०) अपि ।

१ 'विनिवेशननियामकक्रमानुपूर्वी 'इति ग-पाठः । २ 'नुपूर्व्यादि' इति क्र-पाठः । ३ 'गतिलिङ्गा' इति क्र-पाठः । ४ 'कं निधते' इति ग-च-पाठः ।

६ छाया---

उपघातनामस्वरूपाख्यानायाह---

भा०-- शरीराङ्गोपाङ्गोपघातकमुपघातनाम ।

टी॰—दारीराङ्गोपाङ्गोपघातकमिति । शरीराङ्गानाम्रुपाङ्गानां च यथोक्तानां यस्य कर्मण उदयात् परैरंनेकधोपघातः क्रियते तदुपघातनाम । मतान्तरं वादाब्देन प्रतिपादयति—

भा०-स्वपराक्रमविजयाद्यपद्यातजनकं वा ॥

टी०—केचिदेवमुपघातजनकं वा केचिदुपघातनाम व्याचक्षते सुरयः पराक्रमः माणा वीर्यं, स्वो-निजः पराक्रमः स्वपराक्रमः तस्योपघातं जनयति, समर्थवपुषोऽपि निर्वीर्यतामापादयति स्वविजयं चोपहन्ति । विजितेऽप्यन्यस्मिन् नैव विजित इति व्यपदेश-हेतुतां प्रतिपद्यत इति । आदिग्रहणादन्यद्पि यदुङ्गतं कर्म तत् तस्योदयेनोपहन्यत इति ।

पराघातस्वरूपं निरूपयति---

भा०-परत्रासप्रतिघातादिजनकं पराघातनाम ॥

टी०—परत्रासेत्यादि । यस्य कर्मण उदयात् कश्चिद् दर्शनमात्रेणैवोजस्वी वाक् सौष्ठवेनान्यां सभामप्यभिगतः सभ्यानामपि त्रासमापादयति परप्रतिभाप्रतिघातं वा करोति तत् पराघातनाम । आदिग्रहणात् संक्षोमदृष्टिगतिस्तम्भनपरिग्रहः ॥

आतपनामनिरूपणायाह—

भा०-आतपसामध्यजनकमातपनाम ॥

टी॰—आतपसामध्येजनकमिति। आतपतीत्यातपः। कैर्तयेच्। आतप्यते वाऽने-नेति आतपः। पुंसि संज्ञायां घः। तस्यातपस्य सामध्ये-शक्तिरतिशयो येन कर्मणोदितेन जैन्यते तदात्तपनाम। आङो मर्यादावचनत्वात् सहस्रांश्चमण्डलपृथिवीकायपरिणाम एव तद् विपच्यते, नान्यत्रेति॥

उद्द्योतनामस्वरूपप्रतिपादनायाह—

भा०-प्रकाशसामर्थ्यजनकसुद्दयोतनाम ॥

टी॰—प्रकाशसामध्यंजनकपुद्दचोतनामेति । उद्दचोतनप्रद्दचोतः-प्रकाशोऽ-नुष्णः खद्योतकादिप्रभावः । सप्तार्चिःसवितृमण्डलासम्भवि, यस्माद्येरुष्णः स्पर्शे लोहितं रूपम्, अतः प्रकाशस्य सामध्यम्-अतिशयं जनयति यत् तदुद्दचोतनाम ।

उच्छ्वासनामस्यरूपमाचष्टे---

भा०—प्राणापानपुद्रलग्रहणसामर्थ्यजनकमुच्छ्वासनाम ॥

१ ' उत्पत्तेरनेकथा ' इति ङ-पाठः । २ 'प्राणीवीर्यांख्यो' इति ङ्क-पाठः । ३ ' कर्तव्यं च ' इति ङ-पाठः । ४ ' इन्येत ' इति ङ-पाठः ।

टी०—प्राणापानेत्यादि । ऊर्ध्वगामी समीरणः प्राणः । अधोगतिरपानः । तौ च मृतौ पुद्गलात्मकावित्यत आह-पुद्गलग्रहणसामध्येजनकमिति । प्राणापानावनन्तप्रदेश-स्कन्धपुद्गलपरिणामजन्यौ तद्योग्यपुद्गलानां ग्रहणम्-आदानं तस्य सामध्येम्-अतिशयं जनयति यत् तंदुच्छ्वासनाम, यस्योदयादुच्छ्वासनिधासौ भवतः ।

विद्वायोगतिस्वरूपप्रतिपादनायाह—

भा०—लब्धिशिक्षद्धिप्रत्ययस्याकाशगमनस्य जनकं विहायोगतिनाम ॥

टी०—ल्लिशिक्षद्धींत्यादि । विहायः—आकाशः तत्र गतिविंहायोगतिः । सा द्विधा—श्रुमा च अशुमा च । तत्र प्रशस्ता हंस-गज-वृषादीनाम् । अप्रशस्ता तृष्ट्र-टौल-शृगाला-दीनाम् । तत्र लिश्वदेवादीनां देवत्वोत्पन्यविनामाविनी । शिक्षया ऋद्धिः शिक्षद्धिः तपस्विनां प्रवचनमधीयानानां विद्याद्यावर्तनप्रभावाद् वाऽऽकाश्चामनस्य लिश्वशिक्षद्धिंहेतोर्जनकं विहायोगतिनामेति ॥

प्रत्येकशरीरनामनिर्धारणार्थमाह—

भा०-- पृथक्शरीरनिर्वर्तकं प्रत्येकशरीरनाम ॥

टी०—पृथक्शरीर निर्वर्तकमित्यादि । यस्य कर्मण उदयादेकैको जीवः प्रति प्रत्ये-कैकं शरीरं निर्वर्तयति तत् प्रत्येकनामैकद्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रियविषयम् । यथा प्रत्येकवनस्पितिजीवो मूल-स्कन्ध-शाखा-प्रशाखा-त्वक्-पत्र-पुष्प-फलादिषु पृथक् शरीरं निर्वर्तयति तथा द्वीन्द्रियादयोऽपीति ।

साधारणश्ररीरनामाद्या बादरनामपर्यवसाना एकादश प्रकृतीः क्रमेण व्याचष्टे-

भा०-अनेकजीवसाधारणशारीरिनर्वर्तकं साधारणशारीरनाम । त्रस-

टी०—अनेकजीवेत्यादि । अनेकशब्देनानन्तसङ्ख्याग्रहणम् । अनन्तानां जीवानामेकं शरीरं साधारणं किसलयनिगोदवज्रप्रभृति यथैकजीवस्य परिमोगस्तथाऽनेकस्यापि ।
तदिमेंकं सद् यस्य कर्मण उदयाकिर्वर्तते तत् साधारणशारीरनाम । तथा त्रसंत्यादि ।
तस्यन्तीति त्रसा—द्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रियलक्षणाः प्राणिनः, यस्मात् तस्य कर्मण उदयात् तेषु परिस्यन्दोऽज्ञसा लक्ष्यते, स तादशो गमनादिक्रियाविशेषो यस्य कर्मण उदयाद् भवति तत् त्रसत्विवितेकं त्रसनाम, तदुदये एव गत्यादिक्रिया भवतीति साऽवधार्यते । गमनं तु तदुदयात्
स्वभावाच । तदुदयाद् द्वीन्द्रियादीनां स्वभावात् परमाणु-तेजो-वाय्वादीनामिति । कमलिनीखण्डादेर्देशान्तर एव गमनश्रवणाद् व्यभिचार इति चेक् अधिष्ठातृव्यन्तरानुभावानुग्रहादिति ।

१ 'मधीतानां 'इति उर्ज-पाठः । २ 'विषयाणां 'इति उर्ज-पाठः । ३ ' जस्तयस्य '. इति उर्ज-पाठः । ४ । एणनाम ' इति ग-पाठः । ५ 'नावधायेते ' इति स्व-पाठः ।

भा०-स्थावरभावनिर्वतेकं स्थावरनाम।

स्थावर भावेत्यादि । स्थावरनाम स्थानशीलं स्थावरं तद्भावः स्थावरत्वं निर्वर्तयति यत् पृथिव्यम्बुवनस्पत्यादिलक्षणं तत् स्थावरनामकर्म । स्थानशीलत्वं तु स्थावरनामकर्मो-द्यादेव पृथिव्यम्बुवनस्पतीनाम् । परमार्थतस्तु तत्र स्थावरनामकर्मोद्यात् स्थावरत्वं, परिस्पन्दो भवतु मा वाऽभृत् । एवं च तेजोवाय्वोरिप स्थावरत्वसिद्धिः कर्मोद्यादेवेति ॥

भा०-सौभाग्यनिर्वर्तकं सुभगनाम।

्टी०—सौभाग्येत्यादि । कमनीयः सुभगो-मनसः प्रियस्तद्भावः सौभाग्यं तस्य निर्वर्तकं-जनकं सुभगनाम ।

भा०-दौर्भाग्यनिर्वतेकं दुर्भगनाम।

टी०-दौर्भाग्येत्यादि । सौभाग्यविपरीतलक्षणं दुर्भगनाम । अनिष्टो मनसी योऽप्रियस्तद्भावो दौर्भाग्यम् । यस्य कर्मण उदयादिति ॥

भा०-सौस्वर्धनिर्वर्तकं सुस्वरनाम । दौःस्वर्धनिर्वर्तकं दुःस्वरनाम ।

टी०—सौस्वर्येति । येन शब्देनोचरितेनाकर्णितेन च भूयसी प्रोतिरुत्यद्यते तत् सुस्वरनाम । तद्विपरीतं दुःस्वरनाम । यत् तु श्रृयमाणमसुखमावहति तद् दुःस्वरनामेति ॥

भा०—शुभभावशोभामाङ्गल्यनिर्वर्तकं शुभनाम । तद्विपरीतनिर्वर्तकं अशुभनाम ।

टी०—शुभेति । शुभो भावः पूजित उत्तमाङ्गादिस्तजनितः शोभा पूजापुरस्कारः शिरसा पादादिनाऽस्पर्शनं माङ्गल्यमिति पवित्रं तिन्वितकं शुभनाम । तिक्षपरीत-निर्वर्तकमशुभनाम । शरीरावयवानामेव हि शुभाशुभता प्राह्या । यथा पादेन स्पृष्टः कुध्यतीति ॥

भा०-सुक्ष्मशारीरनिर्वेर्तकं सुक्ष्मनाम । वादरशारीरनिर्वर्तकं बादरनाम ॥

टी०—सृक्ष्मेति । स्क्षं-श्रक्षणं अद्दर्यं नियतमेव यस्य कर्मण उद्याद् भवति शरीरं पृथिव्यादीनां केषाश्चिदेव तत् सृक्ष्मशरीरनाम । बादरशरीरिनर्वर्तकं बादरनाम । बादरं स्थूलं केषाश्चिद् विद्यावतां जावानामिव यस्य कर्मण उदयात् स्थूलशरीरता भवति तद् बादरनामेति, न तु चक्षुप्रीद्यतां प्रतीत्यापेक्ष्य स्क्ष्मवादर्रमिति ॥

पर्याप्तिस्थिरादेययशसां सप्रतिपक्षाणां स्वरूपनिरूपणाय प्रक्रम्यते-

भा० पर्चातिः पञ्चविधा । तद्यथा-आहारपर्यातिः, शरीरपर्यातिः, इन्द्रियपर्यातिः, प्राणापानपर्यातिः, भाषापर्यातिरिते । पर्यातिः क्रियापरिसमातिः आत्मनः ।

<sup>🤊 &#</sup>x27; मनसोऽप्रिय' इति च-पाठः । २ ' भूयसा ' इति च-पाठः । ३ 'रतेति' इति च-पाठः ।

टी०—पर्याप्तः पश्चिविषेत्यादि । पर्याप्तः पुद्गलरूपात्मनः कर्तुः करणविशेषः । येन करणविशेषेणाहारादिग्रहणसामध्यमात्मनो निष्पद्यते तच्च करणं येः पुद्गलौर्निर्वर्त्यते ते पुद्गला आत्मनाऽऽत्तास्तथाविधपरिणतिभाजः पर्याप्तिश्चव्देनोच्यन्ते । सामान्येनोहिष्टां पर्याप्तिं नामग्राहं विशेषेण विदिद्धन्नाह—तच्चथेत्यादि । आहारग्रहणसमर्थकरणपरिनिष्पत्तिराहार-पर्याप्तिः । शरीरकरणनिष्पत्तिः शासिरपर्याप्तिः । इन्द्रियकरणनिष्पत्तिरिन्द्रियपर्याप्तिः । प्राणापानौ उच्छ्वासनिःश्वासौ तद्योग्यकरणनिष्पत्तिः प्राणापानपर्याप्तिः । भाषायोग्यपुद्गल-ग्रहणविसर्यसमर्थकरणनिष्पत्तिः भाषायोग्यपुद्गल-ग्रहणविसर्यसमर्थकरणनिष्पत्तिः भाषाप्याप्तिः । यथोक्तम्—

" औहारसरीरेंदिय ऊसासव्ओमणोऽहिनिव्वित्ती । क्री

इतिशब्द :इयत्ताप्रतिपादनार्थः ॥

ननु च षट्ट पर्याप्तयः पारमर्ववचनप्रसिद्धाः कथं पश्चसंख्याका इति ? उच्यते—
इन्द्रियपर्याप्तिप्रहणादिह मनःपर्याप्तेरिप प्रहणमवसेयम् । अतः पश्चेवेति निश्चयः ॥
ननु च शास्त्रकारेणानिन्द्रियमुक्तं मनः, कथिमिन्द्रियग्रहणाद् प्रपर्याप्तिस्व ब्ल्याहिष्यते तदिति ? उच्यते—यथा शब्दादिविपयग्राहीणि साक्षाचश्चरादीनि
न तथा मनः, सुखादीनां पुनः साक्षाद्ग्राहकं मनः, न सम्पूर्णमिन्द्रियमित्यनिन्द्रियमुक्तम् । इन्द्रलिङ्गत्वात् तु भवत्येवेन्द्रियमिति ॥ तथा केचिदाचार्याः पृथग्मनःपर्याप्तिग्रहणमधीयत इत्युपरिष्टादिभधास्यते । यचावधारणं पश्चेवेति तद् वाद्यकरणापेक्षया ।
मनः पुनरन्तःकरणमतः पृथक् पठन्तीति न कश्चिद् दोपः । उभयथाऽपि मनःपर्याप्तिसम्भव
इति । पर्याप्तिः परिनिष्पत्तिविवक्षितिक्रयापरिसमाप्तिरात्मनस्तैजसकार्मणश्चरीरभाज एव,
औदारिकादिशरीरप्रेक्षायां प्रथमत एवोत्पत्तविविविश्वर्तिः, जन्मान्तरग्रहणकाल इत्यर्थः ।
युगपचारक्याः षडिप क्रमेण निष्पद्यन्ते, न समकम्, उत्तरोत्तरपर्याप्तीनां बहुतरकालत्वात् । क्रमश्वायम्—आहार-शरीरे-न्द्रिय-प्राणापान-वचन-मनोलक्षणः। तत्राहारपर्याप्तिस्वरूपनिरूपणायाह—

भा०—शरीरेन्द्रियवाद्मनःप्राणापानयोग्यद्तिकद्रव्याहरणिकयापरिसमाप्तिः आहारपर्याप्तः । गृहीतस्य शरीरतया संस्थापनिकयापरिसमाप्तिः शरीरपर्याप्तः । संस्थापनं रचना घटनमित्यर्थः ।

१ ' निर्दिदक्ष' इति च-पाठः । २ ' करणपरिनिष्पति ' इति च-पाठः ।

३ छाया---

आहारशर्रारेन्द्रियोच्छ्वासनिःश्वासमनोऽभिनिर्वृत्तिः । त्रेन्द्रेन् भवति यस्मात् दल्कित् करण एषा तु पर्योप्तिः ॥

<sup>😮 &#</sup>x27;्शरीर एवं ' इति छ-पाठः ।

टी०—कारीरेत्यादि । शरीरस्येन्द्रियाणां वाचो मनसः प्राणापानयोश्रागमप्रसिद्ध-वर्गणाक्रमेण यानि योग्यानि द्विकद्रव्याणि तेषामाहरणिक्रया प्रहणम्—आदानं तस्याः परिसमासिराहारपर्यासिः करणविशेषः । अत्र च मनोग्रहणात् परिस्फुटमिन्द्रियप्रहणे न मनसोऽप्युपादानिसिति । सामान्येन गृहीतस्य योग्यपुद्गानस्य शरीराङ्गोपाङ्गतया संस्थापनिक्रया—विरचनिक्रया तस्याः पर्याप्तिः शरीरपर्यासिः । संस्थापनशब्दार्थप्रकाशनं पर्यायशब्दैरावेद्यते—संस्थापनं रचना घटनिक्रत्यर्थः । शरीरवर्गणायोग्यपुद्गलानां प्रतिनियताव्यवेनेत्यर्थः ।

भा०-त्वगादीन्द्रियनिर्वर्तनिक्रयापरिसमातिरिन्द्रियपर्याप्तिः।

टी॰—त्वगिति स्पर्शनेन्द्रियं तदादीन्द्रियं स्पर्शन-रसन-घाण-चक्षुः-श्रोत्र-मनोलक्षणम् । तत्र च स्परिनर्वर्तनकियापरिसमाप्तिरिन्द्रियपर्याप्तिः ॥

भा०—प्राणापानिक्रयायोग्यद्रव्यग्रहणनिसर्गशक्तिनिर्वर्तनिक्रयापरिस-माप्तिः प्राणापानपर्यातिः ॥

टी०—प्राणेति । प्राणापानावुच्छ्वासनिश्वासिक्रयाठक्षणी तयोर्वर्गणाक्रमेण योग्यद्र-व्यत्रहणदाक्तिः-सामर्थ्यं तक्षिर्वर्तनिक्रियापरिसमाक्षिः प्राणापानपर्वातिः ॥

भा० — भाषायाग्यद्रव्यव्रहणनिसगैद्यक्तिनिर्वर्तनिर्वयापरिसमाप्तिभीषाप-योप्तिः ।

टी०—अत्रापि वर्गणाक्रमेणेव भाषायोग्यद्रव्याणां ग्रह्णानिसगौं तद्विषया शक्तिः-सामर्थ्यं तन्निर्वर्तनिक्रयापरिसमासिभोषापर्वासिरिति॥

भा०—मनस्त्वयोग्यद्रव्यग्रहणनिसर्गशक्तिनिर्वर्तनित्रयापरिसमाप्तिर्मनःप-र्याप्तिरित्येके ।

टी०—मन्देत्वयोग्यानि मनोवर्गगायोग्यानि मनःपरिणामप्रत्यलानि यानि द्रव्याणि तेषां ग्रहणनिसर्गसामध्येस्य निवेतिनिक्रियापरिस्तमाप्तिर्मनःपर्वासिरिति । एके त्वाचार्या मेदेन मनःपर्याप्तिष्वपाददते । इन्द्रियपर्याप्ति नाइन्द्रियपर्याप्ति व्यतिरेकेण पठन्तीत्यर्थः । न पुनर्मनःपर्याप्ति केचिदिच्छन्ति केचिक्रोति ॥

भा०—आसां युगपदारन्धानामपि क्रमेण समाप्तिकत्तरात्तरहः मतरत्वात् सूत्रदार्वादिकर्तनघटनवत्। यथासङ्ख्यं च निदर्शनानि—

टी०—आसामित्यादिना पडिप पर्याप्तयः समकमारब्धाः ऋमेण परिस्ताप्तिमासा-दयन्तीति दर्शयति । किं पुनः कारणं वैपन्येण परिनिष्ठायाऽऽसामित्याह—उत्तरोत्तरसूक्ष्म-

९ 'स्वरूप' इति च-पाटः । २ 'मनश्च' इति छ-पाटः । ३ 'गेस्य पर्यातस्य' इति छ-पाटः । ४ 'याप्ति-रनिन्द्रिय ' इति छ-पाटः ।

तरत्वादिति । आहारपर्याप्तेः शरीरपर्याप्तिः सक्ष्मतरा बहुतरस्क्षमद्रव्यनिचयघटिता । ततोऽ-पीन्द्रियपर्याप्तिः सक्ष्मतरा । तस्या अपि प्राणापानपर्याप्तिः । ततोऽपि वानपर्याप्तिः । तत्रश्र मनः-पर्याप्तिः सुम्क्ष्मति । तचोत्तरोत्तरस्क्ष्मत्वं दशन्तेन भावयति — स्त्रदार्वादिकतेन घटनव-दिति । स्यूलस्त्रकर्तिका स्क्ष्मस्त्रकर्तिका च ते कर्तनं युगपदारभेते । तत्र स्यूलस्त्रकर्तिका चिराय क्रुकुटकं प्रयति । इतरा त्वाशु परिसमापयति । दारुघटनेऽप्येष एव क्रमः । स्तम्भा-दीनां स्यूलस्त्रनिर्वतं समचतुरसादि स्वल्पेन कालेन क्रियते, स एव स्तम्भः क्रुट्टिमपत्र-च्छेद्यपुत्रिकामङ्घाटकशुक्तथिरेण निष्पाद्यते तुल्यकालेऽपि प्रारम्भे । आदिश्वदाचित्र-पुस्त-लेप्यकादिपरिग्रहः । यथासङ्ख्यं च निद्दानानीति ॥

अनेन पण्णामिप पर्याप्तीनां क्रमेण पङ्मिरेव दृष्टान्तैः स्वरूपमुपक्रमते। अतो दृष्टान्तस्व- रूपप्रतिपादनायाह-—

भा०—गृहद्कितग्रह्णस्तम्भस्थूणाद्वारप्रवेशनिर्गमस्थानशयनादिकियानि-र्वर्तनानीति। पर्याप्तिनिर्वर्तकं पर्याप्तिनाम, अपर्याप्तिनिर्वर्तकमपर्याप्तिनाम, (अप-र्याप्तिनाम) तत्परिणामयोग्यद्कितद्रव्यमात्मनोपास्तिनत्यर्थः ॥

टी॰—गृहद्दिकग्रह्णेत्यादि । तत्र गृहद्दिकग्रहणेनाहारपर्याप्तिं साधयति । गृहं कर्तव्यमिति सामान्येन दिलकमाद्ते शाकादिकाष्ट्रम् । ततः सामान्योपात्ते दिलकेऽत्र स्तम्भः स्थूणा वा भविण्यतीति निरूप्यते । एवमनेकपुद्रलग्रहणे सत्यत्रामी शरीरवर्गणा-योग्याः पुद्रलाः शरीरिनिष्पाद्नक्षमा इति शरीरपर्याप्तिः । भिन्दाद्युच्लापरूपगृहालोचनायामपि सत्यां कितद्वारमिदं प्राङ्पुत्वसुद्द्युखं वा प्रवेश्वनिर्गमनार्थमालोच्यते, तथेन्द्रियपर्याप्ति-रप्यात्मन उपयोगश्चर्या प्रवेशनिर्मनवहारस्यांनिविति । एवं प्राणापानभाषापर्याप्ती अपि एतेनेव निर्द्शनेन साध्ये । दार्धान्तिकभेदात् तु दृष्टान्त्रभेदः । ततः सद्दारकेऽपि निष्पन्ने सद्यनि अत्रासनमत्र श्रवनीयगत्र श्रविश्वित्रिति स्थानश्चयनादिकियानिवर्ननमालोचयन्ति गेहिनः, तद्वनमनःपर्याप्तिर्गपि हिताहितप्राप्तिपरिहारापेश्चालक्षणेति । एवमेगाः पट्र पर्याप्तियिक्तिर्वर्यति तत् कर्म पर्याप्तिनाम, आपाकप्रक्षितिर्वित्त्वद्वत् । अपर्याप्तिनाम तु अनिष्पन्नध्वस्यनिष्पन्नवद्वदिति । एतदुक्तं भवति-यस्योदये पर्याप्तयो नासादयन्ति परिपूरिमतामपर्याप्त एव प्रियते, कदाचिद् वा विनाऽपि भवति यथा सम्यूच्र्लनजसनुष्पादिरिति ॥

भा०-स्थिरत्वनिर्वर्तकं स्थिरनाम । विपरीतमस्थिरनाम ॥

टी०—स्थिरत्वनिवेर्तकं स्थिरनाम । यस्योदयाच्छरीरावयवानां स्थिरता भवति शिरोऽस्थिदनतादीनां तत् स्थिरनाम । अस्थिरनामापि शरीरावयवानामेव । यदुद्यादस्थिरता

१ 'स्वा-' इति ज्य-पाठः । २ धनुधिह्नान्तगैतो ध-पाठः । ३ 'स्थापयतीति ' इति छ-पाठः । ४ 'हारोभेक्षा ' इति ख-पाठः । ५ ' घृतघटवत् ' इति छ-पाठः । ६ 'तदेतद्विपरीत**ः' इति श-पाठः ।** ७ 'शिरोमुखदन्ता'इति ग-पाठः ।

चलता मृदुता भवति कर्णत्वगादीनां तदस्थिरनामेति । तदेतद्विपरीनमस्थिरनामेत्यनेन प्रतिपादितम् ॥

भा॰--आदेयभावनिर्वर्तकं आदेयनाम । विपरीतमनादेयनाम ॥

टी॰—गृहीतवाक्यत्वादादरोपजननहेतुतां प्रतिपद्यते उद्याविकशप्रविष्टं सत् । एतदुक्तं भवति—यस्योदयेन नामकर्मोदयस्तेनोक्तं प्रमाणं क्रियते यत् किञ्चिद्पि द्रश्नसम-नन्तरमेव चाभ्युत्थानादि लोकाः समाचर्न्तीत्येवंविधिवपाकमाद्यनाम । विपरीतमना-देयनाम । युक्तियुक्तमपि वचनं यदुद्याच प्रमाणयन्ति लोकाः, न चाभ्युत्थानाद्यहेणाई-स्यापि कुर्वन्ति तद्नादेयनाम । अथवा आदेयता श्रद्धेयता दर्शनादेव चस्य भवति स च शरीरगुणो यस्य विपाकाद् भवति तदादेवनान । तैद्धिपरीतमनादेयनासेति ॥

भा०-यैशोनिर्वर्तकं यशानाम, तिहेपरीतमयशोनाव ।

टी॰—यशः-प्रख्यातिः कीर्तिः लोके गुणोत्कीर्तना प्रशंसना यदृदयात् तद् यशोनाम । तक्षिपरीतं अयशोनाम । दोपविषया प्रख्यातिस्यशोनामेति ॥

भा०-तीर्धकरत्वनिर्वर्तकं तीर्थकरनाम ॥

टी॰—तीर्थकरत्वेति । यस्य कर्मण उदयात् तीर्थं दर्शनज्ञानचग्णरक्षणं प्रवर्तयति यतिगृहस्थधमं च कथयति आक्षेपसंक्षेपसंवेगनिर्वेदद्वारेण भव्यजनसंसिद्धये सुरागुरमनुज-पतिपूजितश्र भवति तत् तीर्थकरनामेति ॥

नामकर्मभेद्राँख्यानाय नामशब्द्निर्वचनमाचष्टे शब्दार्थप्रतीतये —

भा०-तांस्तान् भावान् नामयतीति नाम । एवं सोत्तरभेदो नामकर्मभेदोऽ-नेकविधः प्रत्येतच्यः ॥ १२ ॥

टी॰—तांस्तानिति। तांस्तानाभिज्ञात्यादीन् (भावान्) नामधित -अभिमुखीक-रोति संसारिणः प्रापयतीति नामोच्यते । एविमत्यादिनोपसंहरति नामकर्षप्रकृति-वक्तव्यं, उक्तेन प्रकारेण स्रोत्तर भेद इति । गतिश्रतुष्ठी जातिः पश्चप्रकारेत्यादिश्वरप्रकृति-भेदः सह तेन नामकर्मभेदोऽनेकविधोऽवसेय इति ॥ १२ ॥

सम्प्रति प्रकृतिबन्धं गोत्रस्याख्यातुस्रपक्रमते-

गोत्रप्रकृती सूत्रम्—उचैनींचैश्च ॥ ८-१३॥

भा॰—उचैगोंत्रं नीचैगोंत्रं च (ब्विभेदं गोत्रम्)। तत्रोचैगोंत्रं देराजातिकुल-स्थानमानसत्कारेश्वर्याद्युत्कर्षनिर्वतेकम् । विपरीतं नीचैगोंत्रं चण्डालगुष्टिक-न्याधमत्स्यबन्धदास्यादिनिर्वतेकम् ॥ १३॥

<sup>9 &#</sup>x27;प्रमीकियते 'इति च-पाटः । २' विपर्शत ० ' इति ग-पाटः । ३ 'यशोभार्यानवै०' इति ग-पाटः । ४ घनुश्चिह्नान्तर्गतः पाठो घ-पुस्तके नास्ति ।

टी०—यदुदयाजीवो गच्छत्युचैर्नाचैश्च जातीरुचावचास्तद् गोत्रं द्विविधम्-उचैनींचैश्वेति उचँगोंत्रं नींचेगोंत्रम्। चश्चदोऽवधारणार्थः । द्विभेदं द्विप्रकारमेवेति । तन्नोचैगोंन्नमित्यादिना गोत्रकर्मणः कार्यमावेदयते । कार्यलिक्नं हि कारणं तयोर्द्वयोः प्रकृत्योर्यदुचैगोंत्रं तस्येदं कार्यपिति दर्शयति । अर्थदेशे मगधा-ऽङ्ग-वङ्ग कलिङ्गादिके सम्भवः
जातिः । पितुरन्वयो हरिवंशोध्वाकुत्रमृतिः । कुछं मातुरन्वयः । सोऽप्येवंप्रकार
एवोग्रभोजादिलक्षणः । स्थानिसित । प्रभोः सनीपे प्रत्यासन्निवेशित्वम् । मानः
पूजा स्वहस्तेन ताम्ब्लप्रदानादिः । सत्कारोऽभ्युत्यानामनाञ्चलिप्रप्रदादिः क्रियते
तस्यासी, उचैगोत्रादयः एश्वर्यनिभाश्वरयपदातिप्रमृतेः प्राभूत्यं उत्कर्षापकर्पभाक्त्वादनेकविधम् । एषा देशादिसम्भन्नानां निर्वर्शकपुत्रं वद्द्वनां वक्ष्डकसुद्देककादीनाम् । मौष्टिकाः
प्रसिद्धा एव मातङ्गाः । चण्डालप्रहणं चप्रदर्शनं बहुनां वक्ष्डकसुद्देककादीनाम् । मौष्टिकाः
शीरिकादयः । व्याधा मृगयवो लुव्यकाः । मतस्यवन्धाः प्राणातिपातहेतुभिरानायादिभिजीवन्ति ये । दासभावो दास्यं तन्निर्वर्तकं नीचेगींत्रमिति । आदिशव्दाद्वस्करशोधकादिपरिग्रह इति ॥ १३ ॥

अष्टमत्रकृतेर्बन्धस्वरूपनिरूपणायाह —

### सूत्रम्-दानादीनाम् ॥ ८-१४ ॥

भा॰—अन्तरायः पश्चविधः। तद्यथा—दानस्यान्तरायः, लाभस्यान्तरायः, <sub>अन्तरायस्य प्रकृति</sub>- भोगस्यान्तरायः, उपभोगस्यान्तरायः, वीर्यस्यान्तराय इति पश्चकत्वम् ॥ १४॥

टी०—दानादीनाम् एतावत् सूत्रम् । तत्र दानादीनामिति षष्ठी प्रतिविशिष्ट-सम्बन्धापेक्षा । प्रस्तुतथान्तरायो मूँलप्रकृतियन्धमाह—अन्तरायः पश्चविध इति । तद्यथित्यनेन पश्चविधतां द्र्ययति—दानस्यत्यादि । दानं-देयम् । सत्यपि द्रव्ये न ददाति तद्धि क्मोदितं दीयमानस्य कर्मयो विद्यम्—अन्तरायमन्तर्धानं करोतीति दानान्तरायः । द्रव्ये प्रतिप्राहके च सिन्निहितेऽस्मे दत्तं महाफलमिति जाँनानोऽपि दातव्यं न ददाति । एवं लाम-मोगोपमोगवीर्यान्तरायेण्यपि योज्यम् । तथा कश्चिद् वदान्यः सर्वदा दानार्द्रकरः समस्ता-र्थिभ्यो यथाप्रार्थनं स्वयत्त्या निर्विशेषम् जित्वेता यस्मै याचतेऽपि नो विस्रजित प्रदेयमल्पमपि तस्य लामान्तरायकर्मोदयः । तथा सकृदुपभुज्य यत् त्यज्यते पुनक्षभोगाक्षमं माल्य-चन्दनाऽगुक्प्रभृति, तच सम्भवादपि यस्य कर्मण उदयाद् यो न भुङ्के तस्य मोगान्तरायकर्मोदयः ।

१ 'सुरुक्तकादीनाम्' इति च-पाठः । २ 'अन्तरायः ' इत्यधिको ग-पाठः । ३ ' मूळप्रकृतिबन्धितना(?)-भिसम्बन्ध ' इति च-पाठः । ४ ' जानप्रपि ' इति च-पाठः । ५ ' मूर्च्छित ' इति छ-पाठः ।

स्त्री-वस्त-शयना-ऽऽसन-भाजना-दिरूपो अनेगः । पुनः पुनरुपशुज्यते हि सः । पौनःपुन्यं चोपशब्दार्थः । स सम्भवन्निप यस्य कर्मण उदयान्न परिभ्रज्यते तत कर्म उपभोगान्तरा-याख्यम् । वीर्यमुत्साहः चेष्टा शक्तिरिति पर्यायाः । तत्र कस्यचित् करपस्याप्युपचितवपुषोऽ-पि युनोऽप्यरपप्राणता यस्य कर्मण उदयात स वीर्यान्तराय इति । उक्तलक्षणस्य वीर्यान्तरायस्य सामस्त्येनोदयः पृथिन्यपतेजोवायुवनस्पतिषु क्षयोपग्रमजनिवतारतम्यात् । द्वीन्द्रियादेस्तु वृद्धि वीर्यस्य यावद्भिः चरमसैमयच्छबस्य इति प्रकर्षापक्षपिदेशेपोपलब्धेः । उत्पन्नकेवले त भगवति सर्ववीयोन्तरायक्षयः । तत्र त निरतिशयं वीर्यमिति । अत्र चाष्टानामपि कर्मणाम्रचरप्रकृतीनां विंशत्युत्तरं प्रकृतिशतं भवति-वन्धं प्रतीत्य एतावत्यः प्रकृतयो बध्यन्ते, सम्यक्त्वसम्यग्मि-थ्यात्वयोर्बन्धो नास्ति । निथ्याद्भ्नपुद्गलानामेव तथा पैरिणामात्, ताभ्यां सह द्वाविंशत्युत्तरं प्रकृतिशतम् । ताश्चेमाः —ज्ञानावरणं पञ्चभेदम् अन्तरायं च, दर्शनावरणं नवधा, वेद्यं द्विधा गोत्रं च, मोहोऽष्टाविंशतिभेदः, आयुअतुर्धा, नामकर्मणि गतिश्रतुर्विधा आनुपूर्वी च, जातिनाम पञ्चविधं, शरीरनाम च, बन्धनसङ्घातनाम्नोः शरीरनामान्तर्गतत्वाम प्रकृतिगणना, संस्था-ननाम पोढा संहननं च, अङ्गोपाङ्गं त्रिधा, विहायोगतिर्द्धिधा, वर्णगन्धरसस्पर्शागुरु-**लघूपचातपराघातोच्छ्रासातपोद्योत**द्यसस्थावरबाद्रस्यक्ष्मपर्याप्तप्रत्येकश्ररीरसाधारणश्ररीर-स्थिरास्थिरशुभाशुभसुभगदुर्भगसुस्वरदुःस्वरादेयानादेययशोनामायशोनामनिर्माणनामतीर्थ-करनामान्येकभेदानि भवन्ति ॥ १४ ॥

इत्थं प्रकृतिबन्धनिरूपणमभिधाय स्थितिबन्धमभिधेयतयोपक्रममाण आह— भा०—उक्तः प्रकृतिबन्धः । स्थितिबन्धं वह्यामः ।

टी०--उक्तः प्रकृतिबन्धः । स्थितिबन्धं वक्ष्याम इति । प्रकृतिबन्धो यथा-वद्भिद्दितः । सम्प्रति स्थितिबन्धमभिधास्याम इति प्रतिजानीते भाष्यकारः । तद्भिधित्सया चेदमाह—

सूत्रम्—आदितस्तिमृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटी-कोट्यः परा स्थितिः ॥ ८-१५ ॥

स्त्रगतशब्द्य- टी०—आदित इत्यादि स्त्रम् । आदावादितः औपसंख्यानिकस्तिसः । योजनानि आद्यादिभ्यस्तिसिर्वाच्यः । तिस्वचनमन्यमूलप्रकृतिन्युदासार्थम् । तत-श्रान्यप्रकृत्यसम्प्रत्येयान्तरायवचनमन्तरिस्थत्यविलङ्घनार्थम् । सामान्यस्थित्यर्थः । च-श्रव्देनान्तरायस्य सम्बद्धः । सागरकोटीनां च कोट्यः । परेति प्रकृष्टा, मध्यमजघन्यस्थितिनिरासः । स्थितिवचनं प्रतिज्ञातोपसंहारार्थम् । आदितस्तिस्णामित्यादिभाष्येणामुम्थे प्रतिपाद्यति—

९ 'समयस्य ' इति च-पाठः । २ 'परिणतेः ' इति क्र-च-पाठः ।

भा०—आदितस्तिसृणां कर्मप्रकृतीनां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेद्यानाम् अन्तरायप्रकृतेश्च त्रिंशत् सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥ १५॥

टी०—ज्ञानद्दीनावरणवेद्यानामन्तरायकर्मणश्चेषा स्थितिः—अवस्थानं वन्धकाज्ञानावरणीयादिः ठात् प्रभृति यावद्द्येषं निर्जीणिभित्येष स्थितिकालः । एवमासां चत्रसणां प्रकृतीनामवाधाः मूलप्रकृतीनां उत्कृष्टः स्थितिबन्ध उक्तः । वर्षसहस्रत्रितयं चायाधाकालः । वाधाकालस्तु यत्प्रभृति ज्ञानावरणादिकमे उद्याविककाप्रविष्टं
यावच निःशेषप्रपक्षीणं तावद् भवति, तचोद्याविककां प्रविश्चति वन्धकालादारभ्य त्रिषु वर्षसहस्रेष्वतीतेषु, स म्यव्यवाधाकालो यतस्वत् कर्म नानुभ्यते तावन्तं कालमिति ॥ १५ ॥

अथ मोहनीयकर्भप्रकृतेः कियान् स्थितितन्ध इति तद्मिधानायाह--

### सूत्रम्—सप्ततिमोहनीयस्य ॥ ८-१६॥

भा०—मोहनीयस्य कर्मप्रकृतेः सप्ततिसागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः॥१६॥

टी०—सप्तिमोंहनीयस्येति । सागरोपमकोटीकोट्य इत्यनुवर्तते । ताः सप्तितंसंख्य-यौ सम्बध्यन्ते । मोहनीयेत्यादिना एतदेव स्पष्टतरं विष्टणोति, व्रतिपादिनार्थं चेतद् भाष्यमिति । अस्यास्त्ववाधाकालः सप्त वर्षसहस्राणि । ततःपरं बाधाकालो यावदशेषं श्लीणमिति ॥ १६ ॥

नामगोत्रमृलप्रकृत्योः स्थितिप्रतिपादनायाह—

### सूत्रम-नामगोत्रयोर्विशतिः ॥ ८-१७ ॥

भा॰—नामगोत्रप्रकृत्योर्विद्यातिः स्वागरोपमकोटीकोत्यः परा स्थितिः॥१७॥ टी॰—नामकर्मणो गोत्रकर्मणश्र विंद्यातिः सागरोपमकोटीकोत्यः परा स्थिति-रिति । नामगोत्रेत्यादिना साप्येण स्पष्टीकृत एषोऽर्थः । अस्याप्यवाधाकालो वर्षसहस्र-द्वयमिति ॥ १७ ॥

आयुष्कोत्क्रष्टस्थितिप्रतिपादनायाह—

### सूत्रम्-त्रयस्त्रिशत् सागरोपमाण्यायुष्कस्य ॥ ८-१८ ॥

भा॰-आयुष्कप्रकृतेस्त्रयस्त्रिशत् सागरोपमाणि परा स्थितिः॥ १८॥

टी०—त्रयस्त्रिंशदित्यादि । त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि पूर्वकोटित्रिभागाभ्यधिकानि । त्रयस्त्रिंशद्वचनात् कोटीकोट्य इति निवृत्तम् । पूर्वकोटित्रिभागश्रावाधाकालः । आयुष्कप्रकृते-रित्यादि भाष्यं सुज्ञानमेव ॥ १८ ॥

१ ' एवमेतासां ' इति च-पाटः । २ ' व्यकर्मव ' इति घ-पाटः । ३ ' याद्रभिसम्बव ' इति ग-पाटः ।

मूलप्रकृतीनामुक्तः सामान्येन स्थितिबन्ध उत्कृष्टः । सम्प्रत्युत्तरप्रकृतीनां प्रत्येकमुत्कृष्टो जयन्यश्रोच्यते सूत्रक्रमाश्रेयणेन । तत्रासद्वेद्यप्रकृतेस्त्रिशत् सागरीसातासात्योः पमकोटीकोट्यः स्थितिः परा, जयन्या सागरीपमस्य सप्तभागास्त्रयः
पत्योपमस्यासङ्ख्येयभागेन न्यूनाः, सद्वेद्यस्य पश्चदश् सागरोपमकोटीकोट्य उत्कृष्टा स्थितिः, पश्चदश्चर्यशतान्यद्याया, जयन्या द्वादशमुदूर्ता,

अबाघाऽन्तर्भृहुर्तम् ।

अत्रैतत्सूत्रमाह---

सूत्रम्—अपरा द्वादशमुहृती वेदनीयस्य ॥ ८–१९ ॥ भा०—वेदनीयप्रकृतेरपरा द्वादशमुहृती स्थितिरिति ॥ १९॥

टी० — वेदनीयप्रकृतिरित्यादिनान्यम् । अपरेत्युत्कृष्टापेक्षया जवन्योचयते । अपरेति या सम्पादः । अपरेति (१) स्पष्टमेव सम्मानित चेत् व्याख्याविशेषाददोषः । अधरेति वा स्मादः । अपरेति (१) स्पष्टमेव स्मामधीयते—जवन्या द्वादशः
सहर्तिति ॥ १९ ॥

सम्प्रति नामगोत्रयोरुत्तरप्रकृतीनां स्थितिरुच्यते । तत्र नामप्रकृतीनां तावत् मनुष्यगतिमनुष्यनत्यानुपूर्व्योरुत्कृष्टः स्थितियन्यः पञ्चद्यः सागरोपमकोटीकोट्यः पञ्चद्यवर्षयतान्यवाधा, नरकगतिः तिर्घगतिरेकेन्द्रिया जातिः पञ्चेन्द्रियजातिः औदारिक-वैक्रिय-तैजसकार्मणशरीराणि हुण्डसंस्थानं औदारिकाङ्गोपाङ्गं विक्रियाङ्गोपाङ्गं च यत्रसंहननं वर्णगन्थरसस्पर्शनरकानुपूर्वीतिर्घगानुपूर्वीअगुरुष्ठपूष्यात्पराधातोच्छ्वासात्रपोद्योदाप्रशस्तविहायोगतित्रस-

स्थावरवादरपयीप्तप्रत्येकदारीग्रास्थरासुभगदुर्भगदुःस्वरानादेयायशःकीनामकर्मात्तरप्रकः तिनिर्माणनाञ्चासुरकृष्टस्थितिवैन्धो विश्वतिः सागरोपमकोटीकोव्यः
तीनामुरकृषा वर्षसहस्रह्रयमगाया । देवगतिर्देवगत्यानुपूर्वी समचतुरस्रसंस्थानं वज्रर्थस्थितिरवाधा च भनाराचसंहतनं प्रशस्तविहायोगतिस्थिरञ्जभसुभगसुस्वरादेययशःकीर्तीनां

दश सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः देश वर्षशतान्यवाधा । न्यश्रोधसंस्थानवज्रनाराच-संहननयोद्वीदशसागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः द्वादश वर्षशतान्यवाधा । साचिसंस्थान-नाराचसंहननयोश्चतुर्दशसागरोपमकोटीकोट्य उत्कृष्टा स्थितिः, चतुर्दश वर्पशतान्यवाधा । कुन्जसंस्थानार्धनाराचसंहननथोरुत्कृष्टा स्थितिः षोडश सागरोपमकोटीकोट्यः षोडश वर्ष-शतान्यवाधा । वामनसंस्थानकीिटिकासंहननद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियजातीनां स्कृमाप-र्याप्तसाधारणनाम्नां चोत्कृष्टा स्थितिरष्टादश सागरोपमकोटीकोट्यः, अष्टादश वर्पशतान्यवाधा, आहारकश्ररीर एतदङ्गोपाङ्गतीर्थकरनामासुत्कृष्टा स्थितिः सागरोपमकोटीकोटेरन्तः अवाधा

९ 'श्रयणात्' इति **ग**-पाठः । २ ' रुक्त ' इति कु-पाठः । ३ ' स्थितिबाधा ' इति **च-पाठः । ४ 'द्वादश'** इति च-पाठः ।

त्वन्तर्भुहूर्तम् । एवमेता नामकर्मणः सप्तपष्टिरुत्तरप्रकृतयः । शेषकर्मणां त्रिपञ्चाशत् । एवं च विंशत्युत्तरं प्रकृतिशतं भवति ॥

सम्प्रति नामप्रकृतीनामेव जवन्या स्थितिरूच्यते । मनुष्यितिरंगतिपश्चेन्द्रियजातिरौ दारिकतेजसकार्मणानि संस्थानपद्कं औदारिकाङ्गोपाङ्गं संहननपद्कं वर्णगन्धरसस्पर्धाः तिर्थग्मनुष्यानुषूच्यौं अगुरुलघृष्घातपराघातोच्छ्वासातपोद्योताः प्रशस्ताप्रशस्ते विद्वायोगती

नामप्रकृतीनां जघन्या स्थिति-रबाधा च त्रसस्थावरशुभाशुभसुभगदुर्भगसुस्वरदुःस्वरस्थ्मवादरपर्याप्तापर्याप्तप्रत्येक-साधारणशरीरस्थिरास्थिराऽऽदेयानादेयनिर्माणायश्चसां सागरोपमस्य द्वौ सप्तभागो जघन्या स्थितिः पत्थोपमासङ्ख्येयभागेन न्यूनौ, अवाधा त्वन्तर्मुहूर्तकालः, देवनरगती आद्यं जातिचतुष्कं वैक्रियशरीरं एतदङ्गो-

पाई नरकदेवानुपूर्वीणां जबन्या स्थितिः सागरोपमसहस्रस्य द्वौ सप्तमागौ पल्योपमासंख्ये-यभागभागेन न्यूनो, अवाधाकालोऽन्तर्प्रहूर्तः । आहारकदारीरे तद्क्षोपाङ्गतीर्थकरनाम्नां जबन्या स्थितिः सागरोपमकोटीकोट्यन्तः, अवाधा त्यन्तर्प्रहृतेकालः । यशःकीर्वेजेघन्या स्थितिरष्टौ प्रहृतीः, अवाधा त्वन्तर्प्रहृतीकाल इति, अत्र स्त्रोपनियन्धः कृतो वाचकेनेति, इतरा तु मध्यमा बहुवक्तव्यत्वादुपेक्षिता ।

## सूत्रम्-नामगोत्रयोरधौ ॥ ८-२० ॥

भा०--नामगोत्रपकृत्योरष्टौ मुहूर्ती अपरा स्थितिर्भवति ॥ २० ॥

टी॰—नामगोत्रप्रकृत्योरित्यादि भाष्यं गतार्थम् । एवमेतासां नामप्रकृतीनां सप्त-षेष्टिसंख्यानामुत्कृष्टा जघन्या च स्थितिरुकेति । सम्प्रति गोत्रकर्मण उत्तरप्रकृत्योर्जघन्या स्थिति-रभिधीयते । नीचेगींत्रस्य जघन्या स्थितिः सागरोपमस्य द्वी सप्तभागी पत्योपमासंख्येयभागेन न्यूनौ, अवाधा त्वन्तर्मुहूर्तकालः । उचैगींत्रस्थितिजघन्येनाष्ट्रा सुहूर्ताः, अवाधा त्वन्तर्मुहूर्तकाल इति, अत्रापि सूत्रानुप्रवेशः ॥ २० ॥

पश्चानां ज्ञानावरणप्रकृतीनां चक्षुरादिद्र्यनावरणप्रकृतिवतुष्ट्याः पश्चानां चान्तरायक्रानावरणादीनां प्रकृतीनां जघन्या स्थितिरन्तर्भृहूर्तकालः, अवाधाप्यन्तर्भृहूर्त एव । द्र्यनाउत्तरप्रकृतीनां वरणे निद्रापश्चकस्य जघन्या स्थितिः सागरोपमस्य त्रयः सप्तभागाः
जघन्या स्थितिर- पल्योपमासङ्ख्येयभागेन न्यूनाः । मोहनीयप्रकृतेः मिथ्यात्वस्य सप्त
वाधा च । भागाः सागरोपमस्य जवन्या स्थितिः पत्योपमासङ्ख्येयभागेन न्यूनाः ।
अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणकपायाणां द्वाद्यानां चैत्वारो भागाः सागरोपमस्य
जघन्या स्थितिः पल्योपमासङ्ख्येयभागन्यूनाः। संज्वलनक्रोधस्य जघन्या स्थितिर्मासद्वयम्,अन्तभृद्विश्वावाधा। संज्वलनमानस्य जघन्या, स्थितिर्मासः अन्तर्भुद्विमचाधा। संज्वलनमायाप्रकृतेजेघ-

१ 'षष्टेस्तकृष्ट' इति च-पाठः । २ ' चत्वारी भागाः सागरीपमस्य ' इति च-प्रती नास्ति ।

न्याऽर्घमासः,अवाधा अन्तर्भ्रहृतिकालः । संज्वलनलोभस्यान्तर्भ्रहृतिकाला स्थितिज्ञंषन्या, अवाधा-प्यन्तर्भ्रहृति एव । पुंवेदस्य जघन्या स्थितिरष्टौ वर्षाणि, अवाधा अन्तर्भ्रहृतिकालः । हास्यरत्यरिम-यशोकजुगुप्सास्त्रीनपुंसकवेदानां जघन्या स्थितिः सागरोपमभागौ द्वौ पल्योपमासङ्ख्येयभाग-न्यूनौ, अन्तर्भ्रहृतिश्वावाधा । देवनारकायुषां जघन्या स्थितिः दश्च वर्षसहस्राणि, अवाधा अन्तर्भ्रहृति-कालः । तियेग्मजुष्यायुषां जघन्या स्थितिः श्चळकमवग्रहणम्, अवाधा अन्तर्भ्रहृतिकाल इति ।। एवमेतेषां ज्ञानदर्शनावरणमोहायुषां कर्मणां यत्रान्तर्भ्रहृतिकाला स्थितस्तत्रेदं सूत्रभ्रपतिष्ठते—

## सूत्रम्-रोषाणामन्तर्भुहूर्तम् ॥ ८--२१ ॥

भा०-वेदनीय-नाम-गोत्रप्रकृतिभ्यः शेषाणां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोह-नीया-ऽऽयुष्का-ऽन्तरायप्रकृतीनामपरा स्थितिरन्तर्मुहुर्तं भवति ॥ २१ ॥

टी - वेदनीयेत्यादि भाष्यं सुगममिति ।

भा०-- उक्तः स्थितिबन्धः । अनुभौवबन्धं वक्ष्यामः ॥

टी०--सम्प्रत्यनुभाववन्धविवक्षया आह-उक्तः स्थितिबन्धः। अनुभावबन्धं वक्ष्याम इति प्रतिज्ञातं तिष्रस्तरणायाह--

# सूत्रम्--विपाकोऽनुभावः ॥ ८--२२ ॥

टी०—विपाकोऽनुभाव इति । विपचनं विपाकः—उदयाविष्ठकाप्रवेशः । कर्मणां विशिष्टो नानाप्रकारो वा पाको विपाकः—अप्रशस्तपरिणामानां तीवः, शुभपरिणामानां मन्दः । यथोक्तकमिविशेषानुभवनं अनुभावः "कृत्यल्युटो बहुलं" (पा० अ० ३, पा० ३, सू० ११३) इति वचनात् । अथवाऽऽत्मनाऽनुभूयते येन करणभूतेन बन्धेन सोऽनुभावबन्धः । "करणाधिकरणयोश्य" (पा० अ० ३, पा० ३, सू० ११७) इति घञ् । अनुशब्दस्य सम्रदायार्थं प्रदर्शनम् । अनुगतो वा भावोऽनुभाव इति प्रादिसमासः क्रियालोपी । सर्वासां हि प्रकृतीनां फलं विपाकोदयानुभावबन्धाज्ञीवस्यानुसमयं कमीनुभवनमिच्छाऽनिच्छापूर्वकम्। तद्यथा-ज्ञानावरणस्य फलं ज्ञानाभावः दर्शनावरणस्यापि फलं दर्शनशच्युपरोध इति । एवं सर्वकर्मणां स्वकार्यबन्धोऽनुभृतिरिति ।

भार सर्वासां प्रकृतीनां फलं विपाकोद्योऽनुभावो भैवतीति। विविधः पाको विपाकः, स तथा चान्यथा चेत्यर्थः। जीवः कमेविपाकमनुभवन् कमेप्रत्यय-भेषानाभोगवीर्यपूर्वकं कमेसङ्कमं करोति।

टी० सर्वासां प्रकृतीनामित्यादि भाष्यम् । सर्वासामिति कात्स्र्यग्रहणम् । कर्म-धन्धस्य फलं विपाकः तस्योदयोऽनुभाव इति पर्यायकथनेन व्याख्या भवति । वेद्यते अवस्यं-भावी विपाकः सर्वस्य कर्मणः । विशब्दार्थमाचष्टे-विविधो-नानाप्रकारः पाको विपाक

१ ' अनुभागवन्ध ' इति ग-पाठः । २ ' बन्धनं ' इति ग-पाठः । ३ ' भनति ' इति घ-पाठः ।

उच्यते। तद्दैविध्यं 'निरूपयति—तथा चान्यया चेत्यर्थः। यथा येनाध्यवसायप्रकारेण याद्यमानं वद्धं कर्म तत् तथा तेनैव प्रकारेण विषच्यते अन्यथा च, प्रकारान्तरेणापीत्यर्थः। अनुभानो विषाको रस इति पर्यायाः। स च तीत्रमन्दमध्यमावस्थामेदः श्रुभवेककः। सत्र कदाचिच्छुममप्यग्रुभरसत्याऽनुभूयते, अद्युमं च श्रुभरसत्येति वैविध्यार्थः। तथा चाद्य—

" तासामेव विपाकनिषन्धो यो नामनिर्वचनभिषाः। स रसोऽनुमावसंज्ञस्तीवो मन्दोऽथ मध्यो वा॥१॥"

तत्र चाष्ट्रप्रकारे कर्मणि किञ्चित् कर्म पुद्गलेष्वेव विषच्यते, तत्पुद्गलान् परिणमयति नांनाप्र-कारेण, किञ्चिद् भवविपाकि प्राप्तजन्मन आत्मनः शरीरवतो विषच्यते। अपरं तु क्षेत्रविपाकि, क्षेत्रान्तरे विषच्यत इत्यर्थः । अन्यज्जीवविपाकीति, जीव एव विषच्यते इति । एवं चतुर्घा विषच्यते । तथा चाह---

केषाञ्चित् कर्मणां पुद्रछादिषु विपचनम् " संहननं संस्थानं वर्णस्पर्शरसगन्धनामानि । अङ्गोपाङ्गानि तथा शरीरनामानि सर्वाणि ॥ १ ॥ अगुरुलघुपराधातोपधातनामातपोद्योतनामानि । प्रत्येकशरीरस्थिरश्चमनामानीतरैः सार्थम् ॥ २ ॥ प्रकृतम एताः पुद्रलपाका भवपाकमुक्तमायुष्कम् । श्रेत्रफलमातुपूर्वी जीवविपाकाः प्रकृतयोऽन्याः ॥ ३ ॥"

कथं पुनरन्यथा बन्धोऽन्यथा विपाकरूपो रस इति प्रतिपादनायाह—जीवः कर्मवि-पाकमनुभविक्तत्यादि । स्थित्युत्पिक्ययपरिणान्यात्मा कर्मणो ज्ञानावरणादिकस्य विपाकं श्रुज्ञानो रसमनुभवन्-वेदयमानः प्रकृतीनां सङ्क्रमं करोति । स च सङ्क्रमः कर्मप्रत्ययः— कर्महेतुक एव, निर्निमित्तो यः स्यादनामोगो हि ज्ञानावरणोदयः । अनाभोगविर्यपूर्वकर्मस-क्क्रमोऽभिसम्बध्यते । करोति क्रियते आग्रुजतः—अध्यवस्यतश्रेष्टाऽऽत्मनो या तदामोगविर्यमना-मुज्जतोऽनध्यवस्यतः सामध्ये विशिष्टक्रियापरिणामः अनामोगविर्य तत्पूर्वकं—तद्द्वारकं कर्मस-क्क्रमं विधते । स पुनः सङ्क्रमः कासु प्रकृतिषु कासां वा प्रकृतीनामित्याह—

भा०—उत्तरप्रकृतिषु सर्वासु मूल्प्रकृत्यभिश्वासु, न तु मूल्प्रकृतिषु सङ्क-मो विद्यते, बन्धविपाकनिमित्तान्यजातीयकत्वात्।

ही०— उत्तरप्रकृतिष्वित्यादि । मूलप्रकृत्यपेक्षया उत्तरप्रकृत्यमिषानम् । अष्टी मूलप्रकृतयो ज्ञानावरणादिकाः । उत्तरप्रकृतयस्तु पश्चभेदं ज्ञानावरणमित्यादिकाः । तत्रो-त्तरप्रकृतीनामेवोत्तरप्रकृतिषु सङ्कमः । सर्वास्थित्युत्सर्गः । कासाश्चिक भवतीत्यपीत्यर्थः । अपविदिष्यते चोपरिष्ठात् । पश्चप्रकारं ज्ञानावरणं चक्षुर्दर्शनावरणादिप्रकृतिष्वप्यविश्वेषेण

९ 'दर्शयति ' इति ग-पाठः । २ 'नानाऽऽ-' इति च-पाठः । ३ 'अपि वहिष्यते ' इति ख-पाठः ।

सर्वासु सक्कामतीति प्राप्तम्, अत आह—मूळप्रकृत्यिमकास्विति। मूळप्रकृतिम्यः अभिकार सु-अप्रथम् तासु-मूळप्रकृतीरजहतीषु। यथा-मूळप्रकृतिरेका झानावरणमिति। उत्तरप्रकृतयः पञ्च। तत्रैताः पञ्चाप्यन्योग्यमेव सक्कामन्ति, नान्यमूळप्रकृत्युत्तरप्रकृतिषु। एनमेवार्थं सावधारणं दर्शयति—न तु मूळप्रकृतिषु सक्कमो विद्यत हति। तुश्चदोऽव-सक्कमस्थानम् धारणार्थः। नेव मूळप्रकृतिषु सक्कमोऽस्ति। निह झानावरणं दर्शनावरणे सक्कामति, नापि दर्शनावरणं झानावरणे, हत्येवमन्यत्रापि योज्यम्। अश्चमेवार्थं युत्तया प्रतिपादयक्षाह—बन्धविपाकनिमित्तान्यन्यज्ञातीयानीति। भिन्नजातीयानीत्यर्थः। अन्यद् बन्धविमित्तं झानावरणस्य तत् प्रदोषनिद्वादि। अन्यद् सहेदनीयादे दुः सशोकादि झानावरणयोर्वन्थनिमत्तमभिन्नमपि सद् श्वयविशेषाद् भेदग्रपाश्चत एव। विशेषप्राहि झानावरणम्। दर्शनावरणं तु सामान्यमात्रप्राहि, सामान्योपयोगमेवान्तर्धते। एवं बन्धिनिमत्तमेदाद् विपाकनिमित्तमेदान्न भिन्नासु मूळप्रकृतिषु सङ्क्रमो नास्ति। पूर्वं सर्वास्विन्युक्तं वत् सम्प्रत्यपोद्यते—

भा०—उत्तरप्रकृतिषु च दर्शनचारित्रमोहनीययोः सम्यग्मिथ्यात्ववेदनी-यस्यायुष्कस्य च जात्यन्तरानुबन्धविपाकनिमित्तान्यजातीयकत्वादेव सङ्क्रमो न विचते ॥

टी०—उत्तरप्रकृतिष्वत्यादि । कासाश्चित् उत्तरप्रकृतीनामपि कासुचित् प्रकृतिषु सङ्क्रमो नास्तीति दर्शयति । तत्र दर्शनमोहश्चत्वारोऽनन्तानुषन्धिनः क्रोधादयो मिध्यात्वं सम्यग्मिध्यात्वं सम्यग्नति । शेषश्चारित्रमोहोऽप्रत्याख्यानादिः । तत्र दर्शनमोहो न सङ्क्रामिति चारित्रमोहे नापि चारित्रमोहो दर्शनमोहे इति । सम्यग्मिध्यात्वस्यासत्यपि बन्धे सम्यक्त्वेऽस्ति सङ्क्रमः । सम्यक्त्वं तु सम्यग्मिध्यात्वे न सङ्क्रमति । तथा सम्यक्त्वसम्यग्निध्यात्वयोर्मिध्यात्वं सङ्क्रमः । सम्यक्तं तु सम्यग्मिध्यात्वे न सङ्क्रमति । तथा सम्यक्त्वसम्यग्निध्यात्वयोर्मिध्यात्वं सङ्क्रमम् । अग्युष्कस्य च नारक-तिर्यङ्नमनुष्य-देवभेदस्य परस्पूरं नास्ति सङ्क्रम इति । उक्तं चात्र—

" मूलप्रकृत्यभिषाः संङ्क्रमयति गुणत उत्तराः प्रॅकृतीः । नन्वात्माऽमूर्वत्वादध्यवसानप्रयोगेण ॥ १ ॥ श्चिथिलयति दृढ बद्धं श्चिथिलं दृ(द्र)ढयति च कर्म ननु जीवः । उत्कृष्टाश्च जघन्याः स्थितीर्विपर्यासयति चापि ॥ २ ॥ "

सक्कमणस्थित्युदीरणात्रयस्य दृष्टान्तत्रयोपप्रदर्शनायाह्—
" तारीकरणं ताम्रस्य शोषणस्तेमने मृदः क्रमशः ।
आम्रपरिपाचनं वा काले तेषूपदृष्टान्ताः ॥ ३ ॥ "

१ 'रणकं ' इति ख-ण-पाठः । २ 'न्तर्वर्तते' इति ख-पाठः । ३ 'सङ्कम इति ' इति ख-ग-पाठः । ४ 'प्रकृतयः' इति ख-पाठः । ५ 'तेच्वेव' इति ख-पाठः, 'तेच्वत्र' इति तु ग-पाठः ।

#### यथासञ्ख्यमभिसम्बन्धः कार्यः।

" अनुभावांश्व विपर्शासयित तथैव प्रयोगतो जीवः । तीव्रान् वा मन्दान् वा स्वासु प्रकृतिष्वभिनासु ॥ ४ ॥ यद् यद् वा मन्दं संतक्षारीक्रियते हरिद्रया चूर्णम् । वाताऽऽतपादिभिश्व क्षारं मन्दीक्रियेत यथा ॥ ५ ॥ तीव्रोऽनुभावयोगो भवति हि मिध्यात्ववेदनीयस्य । सम्यक्तवे त्वतिमन्दो मिश्रे मिश्रोऽनुभावश्व ॥ ६ ॥ "

अत्र प्रतिज्ञातेऽर्थे युक्तिमाह—जात्यन्तरानुबन्धविपाकिनिमत्तान्यजातीयकत्वादेव सङ्क्रमो न विद्यते इति । जात्यन्तरस्यानुबन्धनमनुवर्तनं यः करोति पाकस्तस्य यिक्रमित्तं तदन्यजातीयकं भिक्रम् । तथाच दर्शनमोहनीयादीनामास्रवा भिक्रा एव पठिताः प्रवचन इति ॥

भा०--अपवर्तनं तु सर्वासां प्रकृतीनां विद्यते । तदायुष्केण व्याख्यातम् (अ०२, सू०५२)॥२२॥

टी॰—अपर्वतनं त्वित्यादि । सर्वासामेव प्रकृतीनां सम्भवत्यपवर्तनं । द्राघीयस्याः कर्मस्थितेरस्पीकरणमपवर्तनम् । सर्वासामेव प्रकृतीनां तत् सम्भवत्यध्यवसायविशेषात् । तच प्राग् व्याख्यातमेवेति तत्प्रतिपादनायाद्द—तदायुष्केण व्याख्यातमिति । तदपवर्तनमायुष्किमण द्वितीयेऽध्याये (५२तमे सुत्रे) व्याख्यातमिति ।। २२ ।।

विपाकोऽनुभाव इति स्वरूपमात्रमाख्यातम् । सम्प्रति तु यथा विपच्यते कर्म तथा प्रति-पादयन्त्राह—

### सूत्रम्—स यथानाम॥ ८-२३॥

टी०—स विपाक उक्तलक्षणो यथानाम भवति । यथाशब्देन वीष्सावाचिनाऽव्य-यीभावः। यद् यस्य नाम संज्ञान्तरं कर्मणस्तत् तथा नामानुरूपमेव विपच्यते, यस्मात् ज्ञानाव-रणादीनां सविकल्पानां प्रत्येकमन्वर्थनिर्देशः । ज्ञानमात्रियते येन तत् ज्ञानावरणम् । यद् वि-पच्यमानं ज्ञानाभावे विवर्तत इति । इत्थं दर्शनावरणमपि । सामान्योपयोगोपरोध इति-यावत् । सुखानुभवः सद्देद्यम् । दुःखानुभवोऽसद्देद्यम् । तथा दर्शनमोहश्चारित्रमोहश्च । दर्शनं तस्वार्थश्रद्धानलक्षणं चारित्रं मृलोत्तरगुणभेदं तन्मोहयतीति । आयुर्जीवनं—प्राणधारणं यदु-दयाद् भवति तदायुः । तांस्तान् गत्यादीन् भावान् प्रशस्तानप्रशस्तांश्च नामयति—प्रापयतीति नाम । यदुदयाद् गतिनामाद्यनुभवतीत्यर्थः । तथा प्रतिभेदमपि गर्ति नामयतीति गतिनाम । एवं जातिनामाद्यपीति । गोत्रमिति । 'के गै शब्दे' (पा० धा० ७१६—७१७) गोत्रं संशब्दनं

१ 'तीत्रमन्दान्,' इति च-पाठः । २ 'सत्कारी 'इति छ-पाठः ।

गीयते यस्योदयादुचैरयं पूज्य उम्रो भीज इक्ष्वाक्करिति तदुचैगींत्रम्। तथा यदुदयाद् दरिद्रः अप्रज्ञातो गर्हितृश्वाण्डालादिस्तन्नीचैगींत्रम्। दौनादीनां विष्नग्रुदयाद् यस्य सोऽन्तराय इति।

एनमेवार्थ भाष्येण प्रतिपादयति-

भा॰—सोऽनुभावो गतिनामादीनां यथा नाम विपच्यते ॥ २३ ॥

टी॰ सोऽनुभाव इति। अनन्तरप्रस्तुतस्य विपाकस्य तच्छब्देन परामर्शः। अनुभावः कर्मणां सामर्थ्यम्। गतिनामादीनामिति यद् ग्रहणं तदशेषकर्माधारताप्रदर्शनार्थम्। ज्ञानावरणाषुदयो भवति गतिजातिशरीरादिवृत्तेर्जीवस्य। अन्यथा त्वसम्भव एवेति। सप्तम्यर्थे पष्टी। गतिनामादीनां वा सर्वकर्मणां स विपाको भवति, यथा नाम विपच्यते विपाकप्रु-दयमासादयतीतियावत्।। २३।।

यदि विपाकोऽनुभावः प्रतिज्ञायते ततस्तत्कर्मानुभूतं सत् किमावरणवदविष्ठिते, उत निःसारं सत् प्रच्यवते ? उच्यते-पीडानुग्रहावात्मनः प्रदायाभ्यवहतौ दानादिविकारविभवर्तते अवस्थानहेत्वभावात् । अस्यार्थस्य प्रतिपादनाय सूत्रम्—

## सूत्रम्--ततश्च निर्जरा ॥ ८-२४ ॥

टी०—तत्रश्चेति विरामार्थत्वात् पश्चमी । ततो विपाकात् कर्मणो विरमणं परिश्चटनं भवति ॥

भा॰—तत्रश्चानुभावाद् कर्मनिर्जरा भवति । निर्जरा क्षयो वेदनेत्यंन-र्थान्तरम्, अत्र चशब्दो हेत्वन्तरमपेक्षते । तपसा निर्जरा चेति वश्यते (अ॰ ९ स॰ ३)॥ २४॥

टी०—ततश्चानुभावादित्यादि भाष्यम् । तस्मादनुभावाद् विपाकलक्षणात् कर्मणो ज्ञानावरणादेनिर्जरा परिपतनमात्मप्रदेशेभ्यो भवति । निर्जराश्च्दार्थमाच्छे—निर्जरा क्षयो वेदनेति । निर्जरणं निर्जरा, हानिरित्यर्थः । क्षयो—विनाशः कर्मपरिणतेर्विगमः । वेदना रसानुभव आकर्मपरिणामफलपरिणामभोगपरिसमाप्तेः इति धारणा(१) शाटव्यपगमपातप्रच्युत्यादयो निर्जराशब्दार्थाः परिश्लेयाः । सा च निर्जरा द्विविधा—विपाकजा अविपाकजा वा । विपाक उदयः । उदीरणा त्विवपाकः । तत्राद्या संसारोदधौ परिष्लवमानस्यात्मनः श्वभा-श्वभस्य कर्मणो विपाककालप्राप्तस्य यथायथम्रद्याविकतास्रोतिस पतितस्य फलोपभोगादुप-

निर्जराद्वयस्य च्याख्या जातिस्यतिक्षये या निष्टचिः सा विपाकजा निर्जरा। यत् पुनः कर्मी-प्राप्तविपाककालमीपक्रमिकित्रयाविशेषसामध्यीदनुदीर्णं बलादुदीर्योदया-विकामनुप्रवेश्य वेद्यते पनसतिन्दुकाम्रफलपाकवत् सा स्वविपाकजा

१ 'भोग' इति ग-च-पाठः । २ 'दात्रादीनां' इति च-पाठः । ३ 'अन्यथा' इति क-ग-पाठः । ४ 'भवतीति' इति घ-पाठः । ५ 'त्यर्थं' इति घ-पाठः । ६ 'मनुप्रपद्यते ' इति ग-पाठः ।

निर्वरा। आह च-

" तारीकरणं ताम्रस्य शोषणस्तेमने मृदः क्रमशः। आम्रपरिपाचनं वा काले तेषुपदृष्टान्ताः॥ १॥ "

यथासङ्ख्यमेते सङ्क्रमस्थित्युदीरणासु योज्याः । अत्र सूत्रे चश्चव्दो हेत्वन्तरमपेक्षते । विपाकहेतुका निर्जरेत्येको हेतुः । अस्मादन्यो हेतुर्हेत्वन्तरम् । तत्प्रदर्शनायाह तपसा निर्जरा चिति वक्ष्यते-नवमेऽध्यायेऽभिधास्यते संवराधिकारे ( ततीयसूत्रे )। तपसा द्वादश्चन्यायेश्मकारेण संवरश्च भवति निर्जरा चेति । तपोऽपि निर्जराहेतुरतो निमित्तान्तरसद्धवयार्थश्चशब्दः । इह चाष्टमे कर्मविरामणार्थं निर्जराग्रहणं, नवमे संवरार्थमिति ॥ २४ ॥

भा॰-- उक्तोऽनुभावबन्धः, प्रदेशबन्धं वश्यामः ॥

टी॰—उक्तोऽनुभावबन्धः । प्रदेशबन्धं वक्ष्याम इति उत्तरसूत्रसम्बन्धग्रन्थः । बन्धचतुष्टयी प्रकृता । ततः वृतीयोऽनुभावबन्धं उक्तः प्रपश्चेन । सम्प्रति प्रदेशबन्धं वक्ष्याम इति प्रतिजानीते । तत्प्रतिपादनायाह—

सूत्रम् नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मेकक्षेत्रावगाढ-स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेषु अनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ ८–२५ ॥

टी॰—नामप्रत्यया इति सूत्रम् । अत्राष्टी प्रश्नाः—कस्य प्रत्ययाः कौरणीभूताः, किंप्रत्यया वा पुद्गला बध्यन्त (इति) एकः प्रश्नः १, जीवोऽपि तान् बन्नानः पुद्गलान् किमेकेन

दिवप्रदेशेन बध्नाति, उत सर्वेदिकप्रदेशैरिति ग्रहणमात्रमत्र विवक्षितम् २, प्रदेशबन्धवि-सोऽपि बन्धः किं सर्वजीवानां तुल्यः आहोस्वित् कृतश्रिकिमित्तादतुल्यः ?

वारोऽष्टिविधः साजपं कर्या कि सवजावाना तुरुषः आहारिनत् कृतावाकामसादतुरुषः दे कृतिवार्षः स्वार्वे स्वर्वे स्वार्वे स्वार्

भा०—नामप्रत्ययाः पुद्गलाः <sup>\*</sup>बध्यन्ते । नाम प्रत्यय एषां ते इमे नामप्र-त्ययाः । नामनिमित्ता नामहेतुका नामकारणा इत्यर्थः ।

१ 'यन्नाह 'इति ग-पाठः । २ 'कारणभूताः' इति च-पाठः । ३ 'गाडभाग' इति ग-पाठः । ४ 'पठ्यन्ते' इति ग-पाठः ।

दी०--नामप्रत्यया इत्यादि भाष्यम् । संज्ञानामान्वर्थं सर्वकर्मणाप्रक्तं ज्ञानावरणाद्य-न्तरायपर्यवसानं तस्य प्रत्ययाः-कारणानीति पष्टीसमासः । न हि तानन्तरेण तदाख्योदयादि-सम्भवी प्रक्तस्येवात्मनः संसारिणः प्रथमप्रश्नः । एवं द्वितीयविकल्पः किंप्रत्ययो वेति द्वि-तीयमेदाश्रवणेन भाष्यम्-नाम प्रत्यय एषां ते इमे नामप्रत्यया इति बहुवीहिः, अन्य-पदार्थम, गतिजात्यादिभेदं नामकर्म । औदारिकशरीरादयो योगाः कर्मणो निर्मेत्ततां प्रतिपद्यन्ते पारम्पर्येण गत्यादयोऽपीत्यतो नामकर्मकारणाः पुद्गला बध्यन्त इति । पर्यायशब्दा रूयाना वियापनायाह-नामनिमित्ता इत्यादि । नाम निमित्तं-हेत:-कारणमेषां ते इमे नामनिमित्तादयः । इतिशब्दः प्रकारवाची । अपरे नामप्रत्यया बन्धननाम व्याचक्षते । नामकर्मण उत्तरप्रकृतिः शरीरनामान्तर्गता बन्धननाम तत्त्रत्ययाः किल पुद्गला इति । तव गृहीतगृद्यमाणपुद्गलानामन्यशरीरपुद्गलैर्वा सम्बन्धो यस्य कर्मण उदयाद् भवति, काष्ट्रद्रयमे-दैकध्यकरणे जतुवदिति । अथवाऽयमर्थः-प्रत्याययतीति प्रत्ययः । नाम प्रत्ययः कर्मेषामिति नामप्रत्ययाः नाम्नेव प्रत्याय्यन्ते याद्याः पुद्गलाः प्रदेशवन्धस्य कारणीभवन्ति । शानावरणं दर्भनावरणमित्यादि नाम तेन नाम्ना स्वरूपमाख्यायते तेषाम्, ज्ञानावरणसमर्थाः प्रद्रला येन बध्यन्ते दर्शनावरणसमर्थाश्रेत्येवमन्यत्रापि योज्यम्। नतु चैकाकारा एव पुद्गलाः समादीयन्ते न तु झानावरणादिविशिष्टाः केचिद् बहिः सन्तीति ? उच्यते सत्यमेतत् । वयं त्विंदमियद्धमहे ज्ञानावरणादिकानां सर्वासां मूलप्रकृतीनां कर्ममेदानां सार्मर्थ्ये इन्ये (ने ? )न योगानां कर्मवर्गणानां प्रहणमाम्नायते । ततः सामान्यगृहीतानामध्यवसायविशेषात पृथक-पृथम् ज्ञानावरणादिभेदत्वेन परिणमयत्यात्मेति ॥

भार-सर्वतस्तिर्यगृर्ध्वमधश्च बध्यन्ते । योगविशेषात् कायवाङ्मनःकर्म-विशेषाच बध्यन्ते ।

टी०—सर्वत इति । सर्वासु दिश्च आत्मावधिकासु व्यवस्थितान् पुद्रलानादत्ते । सप्तम्यन्तात् तसिः । एतत् प्रतिपादयन्नाह्—तिर्थगृध्वेमध्यः बध्यन्त इति । तिर्थगृष्टो काष्टाः
फर्ध्वमध्यकेकेकेति । अतः सर्वासु दिस्ववस्थितान् स्कन्धान् लाति, नैकदिक्प्रतिष्ठान्, सर्वजीवप्रदेशेः सर्वजीवप्रदेशस्थानितियावत् ॥ अपरे व्याचक्षते—सर्वतः
सर्वतः 'पदस्य
हति । सर्वेरात्मप्रदेशेः कर्मपुद्गलान् गृह्णाति । तृतीयान्तात् तसिः । एते
चात्मप्रदेशाः शरीरिणो जीवस्य केचिद्ध्वं केचिच्चाधस्तादिति, न चास्ति
पुनकक्ततादोषः । सर्वात्मप्रदेशेष्वत्यत्रानन्तानन्तप्रदेशामिसम्बन्धादिति । नापि सर्वेषां
बन्धकानां सम्बन्धसत्वयः । कृतः १ योगविद्याद्याद्वित्याद्व । आत्मना युज्यत इति योगः

१ 'प्रत्ययाविति 'इति श-पाठः । २ 'नाममेदं 'इति श-पाठः । ३ 'प्रत्याख्यानायाह 'इति श-पाठः । ४ 'सतो बध्यन्ते' इति श-पाठः । ५ 'मेतत्संदध्महे' इति श-पाठः, न्व-पाठस्तु 'मपि संदध्महे' । ६ 'सामा म्येन 'इति श-पाठः । ७ 'योग्यानां 'इति न्व-पाठः ।

कायादिचेष्टा योगानां विशेषो-भेदः तीव्रमन्दादिकः तस्माद् योगविशेषादतुल्यं बन्धनम्, एतदेवाह—कायवाद्यनःकर्भयोगाच बध्यन्त इति । कायस्य वाचः मनसश्च क्रिया-कर्म अनुष्ठानभाषणचिन्तनादिका तयाऽऽत्मनो योगः—सम्बन्धः । क्रियाक्रियावतोः कथित्रदन् नन्यत्वात्, तस्य क्रियायोगस्य विशेषस्तीव्रस्तीव्रतरस्तीव्रतम इत्येवं बन्धोऽपि प्रकृष्टादिमेदो मन्तव्यः । किंगुणाः के वेत्यत्राह—

भा०-सूक्ष्मा बध्यन्ते, न बाद्राः।

टी०---स्स्मा बध्यन्ते, न बाद्रा इति । स्रूस्मशब्दो ह्यापेक्षिकत्वाद् बहुमेदः, परमाणोरारभ्य यावदनन्तप्रदेशाः स्कन्धास्तावदप्यतिस्रूक्ष्मत्वास्त बन्ध्या भवन्ति । अनन्तानन्तप्रदेशवर्गणायामपि भूयोऽनन्तराशिष्रदेशात् केचिद् ग्रहणयोग्याः केचिन्नेति अतः स्रूक्षमग्रहणम् । एवं क्रमेणोदारिक-वैक्रिया-ऽऽहारक-तेजस-भाषा-प्राणापान-मनोवर्गणाः समुद्धक्ष्य्य
कर्मवर्गणायोग्याः स्रूक्षमपरिणतिस्तपा एव बध्यन्ते, न बादरपरिणतिभाज इति । एवं क्रमेण
स्रूक्षमपरिणतिभाजः केचिदग्रहणयोग्याः केचिद् ग्रहणयोग्याः, पुनरपि केचिदग्रहणयोग्याः
इति ।।

पश्चमत्रश्नप्रतिवचनार्थमाह--

भा॰-एकक्षेत्रावगाढा बध्यन्ते, न क्षेत्रान्तरावगाढाः।

टी०—एकक्षेत्रावगाढा इत्यादि । एकस्मिन्-अभिने क्षेत्रे जीवप्रदेशैः सहँ येऽव-गाढा-आश्रितास्ते बध्यन्ते । यत्राकाशे जीवोऽवगाढस्तत्रैव ये कर्मयोग्याः पुद्गलास्त एव बध्यन्ते, न क्षेत्रान्तरावगाढाः । तत्र च वर्तमानास्ते रागादिस्नेहगुणयोगादात्मनि लगन्ति, न क्षेत्रान्तरावगाढास्तज्ञावपरिणामाभावादना(न्या)श्रितानामिति ।

षष्ठप्रश्लोत्तरमाह-

भा०-स्थिताश्च बध्यन्ते, न गतिसमापन्नाः।

टी०—स्थिता इत्यादिना । स्थिता एव बध्यन्ते । चशब्दस्यावधारणार्थत्वात् साम-ध्येलभ्यमर्थं दर्शयति—न गतिसमापन्ना इति । समाप्तिः प्राप्तिः गतिपरिणाम इत्यर्थः । गतिप्राप्तासस्तु गच्छन्त्येव, परिणामविशेषान्नात्मिन स्थिष्यन्ते वेगित्वादिति ।

सप्तमग्रश्नंप्रतिभेदायाह---

भा॰—सर्वात्मप्रदेशोषु सर्वप्रकृतिपुद्गलाः सर्वात्मप्रदेशोषु बध्यन्ते। एकै-को श्चात्मप्रदेशोऽनन्तैः कर्मप्रदेशोषेद्धः।

टी०—सर्चीत्मप्रदेशोष्वित्यादि । सर्वे च ते आत्मप्रदेशाश्च सर्वात्मप्रदेशाः । आत्म-प्रदेशाश्चासङ्ख्येयास्तेषु सर्वप्रकृतिपुद्गलाः सर्वात्मप्रदेशेषु बध्यन्त इति । सर्वाश्च ताः प्रकृतयश्च

<sup>9 &#</sup>x27;कर्मविशेषाच ' इति छ-पाठः । २ 'भूयोमपि भूयो०' इति च-पाठः । ३ 'प्रक्षेपात् ' इति छ-पाठः । ४ 'सह तत्र येऽवगाढाः' इति छ-पाठः । ५ 'प्रश्ननिर्भेदायाह ' इति बा-पाठः ।

सर्वप्रकृतयो-ज्ञानावरणादिकास्तत्स्वरूपाः पुद्गताः सर्वप्रकृतिपुद्गलाः । सर्वात्मप्रदेशेषु वध्यन्त इति । पुनरेकैकस्य कर्मणो ज्ञानावरणादेर्योग्याः पुद्गलाः कियन्तः एकैकस्मिनात्म-प्रदेशे वध्यन्त इति स्पष्टं विष्टणोति —एकैको हीत्यादि । असङ्ख्येयप्रदेशान्मनो जीवस्य एकैकः प्रदेशोऽनन्तैज्ञीनावरणकर्मस्कन्धेर्यदः । एवं दर्शनावरणादिकर्मप्रदेशैरिति । प्रदेश-शब्दः स्कन्धवचनः, प्रकृष्टा देशा बहवो यत्र स्कन्धे विति निर्वचनात् ।

अष्टमप्रश्ननिर्भेदायाह---

भा - अनन्तानन्तप्रदेशाः कर्मग्रहणयोग्याः पुद्गला बध्यन्ते ।

्री०—अनन्तानन्तप्रदेशा इति । अनन्ते राशौभूयोऽनन्तपुद्गलप्रक्षेपाँदनन्तानन्त इति व्यपदेशः । ते चात्मन एकैकस्मिन् प्रदेशे ज्ञानावरणादिपुद्गला अनन्तानन्तप्रदेशाः स्कन्धाः कमेवर्गणायोग्या बध्यन्ते, श्लेषप्रपयान्तीत्यर्थः । अयोग्यास्तु न बध्यन्त इति ।

तत्त्रतिपादनायाह—

भा०—न तु सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तप्रदेशाः । कुतः १ अग्रहणयोग्यत्वात् प्रदेशानामिति । एष प्रदेशबन्धो भवति ॥ २५ ॥

टी०—न तु सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तप्रदेशा इति। नैव सङ्ख्येयादिप्रदेशा बध्यन्त इति। कुत एतदित्याह-अग्रहणयोग्यत्वात् प्रदेशानामिति। प्रदेशानां-स्कन्धानामेवंविधानामग्रहणयोग्यत्वादिति। सम्प्रति उपसंहरति—एष प्रदेशवन्धो भवतीति। एतत् प्रदेश- बन्धस्वरूपमित्यर्थः ॥ २५ ॥

भा०-सर्व चैतद्ष्टविधं कर्म पुण्यं पापं च। तत्र-

टी०—सर्वं चैतदित्यादिसम्बन्धग्रन्थः । सर्वमिति सोत्तरप्रकृतिकमष्टप्रकारं ज्ञानावर-णाद्यन्तरायपर्यवसानं पौद्गठं कमे द्विधा (वि)मज्यते—पुण्यं पापं च। शुभं कमे पुण्यं, अशुभं पापमिति । तत्र द्विष्रकारे कर्मणि प्राशस्त्याच्छुभमेवाभिधीयते । तिच्चरूपणेन यच्छेपं तत् पापमित्यर्थाद् गम्यते, अतः—

सूत्रम्—सद्देद्य-सम्यक्त्व-हास्य-राति-पुरुषवेद-शुभायु-र्नाम-गोत्राणि पुण्यम् ॥ ८-२६ ॥

भा०—सब्दे भूतव्रत्यनुकम्पादिहेतुकं सम्यक्त्ववेदनीयं केविश्रितादीनां वर्णवादादिहेतुकं हास्यवेदनीयं रतिवेदनीयं पुरुषदेदनीयं शुभमायुष्कं मानुषं देवं च शुभनाम गतिनामादीनां शुभं गांत्रं उचैगोंत्रमित्यर्थः । इत्येतदष्टिविधं कर्म पुण्यम्, अतोऽन्यत् पापमिति ॥ २६॥

१ 'स्पष्टं पृथक् ' इति छ-पाठः । २ 'पादनन्त इति ' च-पाठः ।

टी०—सब्रेद्यमिति । तत्र सद्वेद्यं सुखरूपेणानुभवनीयम् । तदुपादानहेतवः प्रागुक्ताः । कारणानुरूपं कार्यं भवतीति स्मरयति—" भूतव्रत्यनुरूम्पा दानं सरागसंयमादि योगः श्लान्तिः श्लोचमिति सद्वेद्यस्य " (अ० ६, स० १३)। सम्यक्त्ववेदनीयं तस्वार्य- अद्धानाकारेणानुभवनीयम्, तदिष केवल्धित्रुत्तसङ्घधमदेवानां वर्णवादादिहेतुकम् । वर्णः — कीर्तिः, यशः सद्ध्वगुणोद्धावनं भक्तिः पूजा पर्युपासनम् आदिप्रहणात्, ते हेतवो यस्य तत् तद्वेतुकम् । हास्यवेदनीयं हास्याकारेणवानुभवनीयम् । एवं रतिवेदनीयं च रत्याकारेण, पुरूषवदनीयं पुरुषाकारेणोति । शुभायुनीमगोत्र्याणीति । शुभशब्दः प्रत्येकमित्रम्बध्यते । तत्र शुभायुष्कं मानुषं दैवं च भाष्यकाराभित्रायः । कर्मप्रकृतिग्रन्थानुसारिणस्तु तिर्यगायुरिष शुभमाचक्षते । यदि च तत् तथा चश्रव्देनानुकृष्यते । शुभनाम गतिनामादिनां मध्यादुद्धर्तव्यं सप्तत्रिंशत्प्रकारम् । शुभं गोत्रमाचष्टे । उचैगौत्रमित्यथः । एवमेनतर्वाद्वर्यान्तं सद्वेद्यादि कर्माष्टविधं पुण्यसंज्ञितं, अर्थाद्यभ्यं व्युद्सनीयं पापमिति । कर्मप्रकृतिग्रन्थानुसारिणस्तु द्वाचत्वारिंशत्प्रकृतीः पुण्याः कथयन्ति—सद्वेद्यं (१), तिर्यह-मनुष्यदेनवार्युष्पि (३), मनुष्य-देवगती (२) पश्चेन्द्रियजातिः (१), शरीराणि पश्च (५), समचतुरस्रसंस्थानं (१), वर्ष्यभनाराचसंहननं (१), अङ्गोपाङ्गत्रयं (३), प्रशस्तवर्ण-गन्ध रस-स्पर्शः (४), मनुष्य-देवानुपूर्वी (२), अगुरुलपु-पराघात-उच्छ्वास-आतप-उद्घोत-प्रशस्तविहायोगित-त्रस-वादर-प-देवानुपूर्वी (२), अगुरुलपु-पराघात-उच्छ्वास-आतप-उद्घोत-प्रशस्तविहायोगित-त्रस-वादर-प-

र्याप्तप्रत्येक-स्थिर-शुभ-सुभग सुस्वर-आदेय-यशःकीर्ति (१६)पर्यवसानाः मतान्तरम्, तस्समा- शुभाः निर्माण-तीर्थकर-उच्चैगीत्रैः (३) सहिति ॥ आसां च मध्ये सम्यक्त्व- द्यानस्याशक्यत्वम् द्यास्यरति पुरुषवेदा न सन्त्येवेति । कोऽभित्रायो भाष्यकृतः को वा कर्म-

प्रकृतिग्रन्थप्रणायिनामिति सम्प्रदायविच्छेदानमया तावन्न व्यज्ञायीति, चतुर्दशपूर्वधरादयस्तु संविद्रते यथावदिति निर्दोषं व्याख्यातम् । द्वयधिकाशीतिरपुण्यकृतीनाम् । तद्यथा— पश्च ज्ञानावरणानि नव दर्शनावरणानि असद्वेद्यं मिथ्यात्वं षोडश कषायाः नव नोकषायाः नारकायुः नरक-तिर्थरणती एक-द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियजातयः, आद्यवज्ञीनि संस्थानानि पश्च

संहननानि पश्चैव अप्रशस्तवर्ण-गन्ध-रस स्पर्शाः नारकतिर्थग्गत्यानुपूर्व्यौ उपधा-८२ पाप-प्रकृतयः तनाम अप्रशस्तविहायोगतिः स्थावर-सक्ष्मा-ऽपर्याप्तक-साधारणा-ऽस्थिरा-ऽशुभ-दुर्भग-दुःस्वरा-ऽनादेया-यशःकीर्तय इति, तथा नीचैर्गोत्रं पश्चविधमन्तरायमिति ।

सम्यक्त्वादिषुभयथा दर्शनात् संशेते मनः ।

सातं तिर्थग्-नृ-सुरा-यूंषि शरीराणि पञ्च मनुजगतिः । देवगतिः पञ्चेन्द्रियताऽङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि ॥ १ ॥ बज्जर्षभनाराचं समचतुरस्रं च तीर्थकरनाम । स्पर्शे रस गन्ध-वर्ण-विहायोगतयः प्रशस्तात्र ॥ २ ॥

१ ' श्रुतसंयमदेवानुवर्ण ' इति च-पाटः । २ ' यशोऽकीर्तयः ' इति घ-पाठः ।

अगुरुलघु पराघातो-च्छ्वासो-द्द्योता-ऽऽतपाश्च निर्माणम् ।
उच्चेगींत्रं नर-देवप्रायोग्यानुष्ट्यौं च ॥ ३ ॥
प्रत्येकदेह-बादर पर्याप्ता-ऽऽदेय-सुस्वर-त्रमताः ।
स्थर-छुभ-सुभग-यशांसि च छुभसंज्ञाः प्रकृतयः प्रोक्ताः ॥ ४ ॥
सम्यक्त्व-हास्य-रित-धववेदानां पुण्यतामुश्चन्त्येके ।
न तथा पुनस्तदिष्टं मोहत्वाद् देशघातित्वात् ॥ ५ ॥
केवलवर्जज्ञानादृद्धिन्नं नोकषायसंज्वलनाः ।
अवधिद्दगनक्षिनेत्रावरणानि च देशघातीनि ॥ ६ ॥
दग्ज्ञानाद्वन्मोहानां, शेषं सर्वधातिकर्मोक्तम् ।
घाति प्रतिचीति किश्चित् (किश्चिद )घात्यन्यदुपदिष्टम् ॥ ७ ॥

अपरस्त्वाह---

अभित्राय-भिन्नता रति-सम्यक्तव-हास्यानां, पुंवेदस्य च पुण्यताम् ।
मोहनीयमिति आन्त्या, केचिन्नेच्छन्ति तच न ॥ १ ॥-अनु०
सर्वमष्टविधं कर्म, पुण्यं पापं च निर्वृतम् ।
किं कर्मव्यतिरिक्तं स्याद्, यस्य पुण्यत्विमण्यताम् ॥ २ ॥
श्वभायु-र्नाम-गोत्राणि, सद्वेदं चेति चेन्मतम् ।
सम्यक्त्वादि तथैवास्तु, प्रसादनिमहात्मनः ॥ ३ ॥
पुण्यं प्रीतिकरं सा च, सम्यक्त्यादिषु पुष्कला ।
मोहत्वं तु भवावन्ध—कारणादुपद्र्वितम् ॥ ४ ॥
मोहो रागः स च स्नेहो, मोहो रागः स चाईति ।
रागस्यास्य प्रशस्तत्वान्—मोहत्वेन न मोहता ॥ ५ ॥

इति श्रीमदर्हत्प्रवचने तत्त्वार्थाधिगमे भाष्यातुसारिण्यां तत्त्वार्थटीकायां बन्धस्त्रह्म-निरूपकोऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

( ग्रन्थांग्रं १२६० अष्टमाच्यायस्य, समग्रतस्तु १८७७९ )



## नवमोऽध्यायः ९

#### ----

टी॰--तेत्र तावदध्याययम्बन्धमाह भाष्यकारः-

भा०--उक्तो बन्धः । संवरं वक्ष्यामः ॥

टी०—उक्तः-प्रपश्चेन प्रतिपादितोऽनादिसन्तितिष्टिविधः कर्मबन्धः। पौरुषेयत्वादेव कदाचित् केनचिदत्यन्तप्रचिछद्यतेऽपि, पुंसा समासादिततदुच्छेदसाधनेनात्यन्तिकं
क्षयमापा द्यत इति । तत्र पूर्वोपचितकर्मजालिवच्छेदाय "तपसा निर्जरा च" इति काल्स्न्येनोच्छेदं वक्ष्यति (अ०९, म्र०२)। अपूर्वकर्मावयवप्रवेशनिवारणाय तु संवरमेव तावद्
वक्ष्यामः—

संवरलक्षणम् सूत्रम्-आस्रवनिरोधः संवरः ॥ ९-१॥

टी०-अासूयते-समादीयते यैः कर्माष्टविधमास्त्रवास्ते कर्मणां प्रवेशवीथयः शुभा-शुमलक्षणाः कायादयस्त्रय इन्द्रिय-कषाया-ऽत्रत-क्रियाश्च पश्च-चतुः-पश्च-पश्चविंशतिसङ्ख्या-स्तेषां निरोधो-निवारणं-स्थगनं संवरः । पर्यायकथनेन व्याख्या ॥

भा०—यथोक्तस्य काययोगादेर्द्धिचत्वारिंशद्विधस्यास्रवस्य निरोधः संवरः ॥१॥

टी० - यथोक्तस्येत्यादि भाष्यम् । षष्टेऽध्याये कायादिरास्रवोऽभिहितोऽनेकप्रकारः, तस्य काययोगादेरास्त्रक्त्य द्व्यधिकचत्वारिंदाद्भदस्य निरोधो यः स संवरः । आत्मनः कर्मोपादानहेतुभूतपरिणामाभावः संवर इत्यभिप्रायः । अतो यावत्किञ्चित्कर्मागमनिमित्तं तस्याभावः संवरः । स च सर्व-देशभेदाद् द्विधा। बादरस्क्ष्मयोगनिरोधकाले सर्वसंवरः, शेष-

काले चरणप्रतिपत्तेरारभ्य देशसंवरपरिणतिभागात्मा भवति। अत्राह—यदि संवरद्वैविध्यम् सकलास्रवद्वारस्थगनलक्षणः संवरस्ततः सर्वकर्मनिमित्तास्रविच्छद्रसंबु-वृषी कतिपयपुरुषसाध्येत्र प्रसज्जित, अशेपस्य परिस्पन्दस्य निराचिकीर्षितत्वात्। अतः समचतुर-स्रसंस्थानवज्ञर्पभनाराचसंहननादिभाजामाहितपराक्रमाणां कर्माण निर्जिजीर्पतां परिपूर्णशक्ति-कानां परिस्पन्दस्वभावयोगत्रयनिग्रहः क्रमते, प्रागुपचितकर्मनिष्टत्तिश्च, न पुनरेदंयुगीनपुरु-पाणां यथोक्तसंवराभावादिति १, उच्यते—संवरद्वैविध्ये सति सर्वसंवराभावः साम्प्रतिकानामि-त्यन्तमन्तरे । देशसंवरस्त सामायिकादिचारित्रवतां सत्यपि परिस्पन्दवन्ते विदिततन्त्वानां

१ 'उक्तो बन्धः संवरं वक्ष्यामः इत्यनेनाध्याय 'इति छ-पाठः। २ तालब्यपाठो कः-प्रतौ । २ 'स्पन्दवच ' इति क्र-पाठः।

संसारजलघेरेनरीतुमिनाञ्छतां प्रधानसंवराभावे अपि न्यस्तसमस्तप्रमादस्थानानां देशसंवरः समस्त्येवेति । तत्प्रतिपादनायाह—

संवरस्य सूत्रम्—स गुप्ति-समिति-धर्मा-ऽनुप्रेक्षा-परीपहजय-चारित्रैः <sup>उपायाः</sup> ॥ ९-२॥

दी०—अथवा आस्वित्रिधलक्षणः संवर उक्तः। स पुनः केनोपायेन कर्तन्य इत्युपायस्य दर्शनार्थमिदं सूत्रं स गुप्तीत्यादि। स इत्यनेन सर्वनाम्ना प्रकान्तं संवरं परामृशिति। गुप्यतेऽनयेति गुप्तिः, संरक्ष्यतेऽनयेत्यर्थः, संग्रण्यतो हि गुप्त्यादयः करणी-भवन्ति सम्यग्गितहेतुत्वात् समितयः, गितिरिति सकलिकयोपलक्षणम् सर्वज्ञप्रणीतः ज्ञानानुसारिण्यश्रेष्टाः संवरमादधित । नरकादिकुगितिप्रपातधारणाद् धर्मः क्षमादिदशः लक्षणकः । अनुप्रेक्षणम्-अनुचिन्तनम् अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्ष्यन्ते—भाव्यन्त इति वाऽनुप्रेक्षाः। तादशानुचिन्तनेन तादशीभिर्वा वासनाभिः संवरः सुलभो भवति । समन्तादापितवाः क्षुत्रिपासादयः सह्यन्त इति परीपहाः, परीपहा इति कः शब्दसंस्कारः १न तावत् पचायचि, कर्तरि विहितत्वातः न कर्मसाधनो घन्त्रद्विप्रसङ्गात् ''पुंसि संज्ञायां घः'' (पा० अ० ३ पा० ३ सू० ११८) इति चेत्, न, तस्य करणाधिकरणयोविधानात् । उच्यते—'' कृत्यल्युटो बहुलं '' (पा० अ० ३ पा० ३ सू० ११३) इति चचनात् कर्मण्येत्र घन्त्रत्ययः । '' उपसर्गस्य घन्यमनुष्ये बहुलं'' (पा० अ० ६, पा० ३, सू० १२२) इति (बहुल)वचनात् घिन चान्यत्र च दीर्थतं शिष्टप्रयोगानुमरणात् परीपहाणां जयः—न्यकरणमभिभवः परीपहज्ञयः। चर्यते तिदिति चारित्रं, पृपोदरादित्वाद् वा अष्टविधक्रर्मचयरिक्तीकरणात् चारित्रं सामायिकादिपश्चभेदम् । गुप्त्यादीनां चारित्रान्तानां द्वन्दः। एमिर्गुस्यादिभिः करणभूतैः संवरोऽवाप्यत इति ॥

सम्प्रति भाष्यमनुस्त्रियते--

भा०-स एष संवर एभिर्गुप्त्यादिभिरुपायैर्भवति ॥ २॥ किश्चान्यत्-

टी०—स एष संवर इत्यादि। प्रस्तुतसंवरसम्बन्धनार्थस्तच्छव्दः। स संवरः आस्ववनिरोधलक्षणः। एष इत्यनेन मनिस व्यवस्थापितः, एभिर्गुप्टपादिभिः करणभूतरभ्युपायैर्भ-वित-जायते, स्वरूपं प्रतिलभत इतियावत्। कथं पुनः करणरूपं गुप्त्यादयः प्रपद्यन्ते ? तत्र रागद्वेषपरिणतेरात्ररौद्राध्यवसायात् मनो निर्वर्त्यं निराकृतिहिकामुष्मिकविषयाभिलापस्य मनो गु-सत्वादेव न रागादिप्रत्ययं कमीस्रोष्यति, यच वाचिकमसंवृतस्यासत्प्रलापिनोऽप्यप्रियवचनादि-देतुकं कमीभिधीयते नै तद् वाग्व्यापारविरतस्य यथाविहितवाग्भाषिणः, वाचाऽपि गुप्तत्वादेव, तथा कायिकमैनिभृतस्य धावनवल्गनाप्रत्युपेक्षिताप्रमार्जितावनिष्रदेशचङ्क्रमणद्रव्यान्तरादान-

९ 'घेस्तरीतुं ' इति डि-पाटः । २ 'सत्यतः मस्त ' इति डि-पाटः । ३ 'मंभिभूतस्य ' इति ग-पाटः, 'मनिवृत्तस्य ' इति द्व डि-पाटः ।

निक्षेपेणादिनिमित्तमात्मनि नाश्चिष्यति कायोत्सर्गभाजः परित्यक्तहिंसादिदोषविषयक्रिया कस्य वा समयविहितिकियानुष्टायिनः, कायगुप्तत्वात्, एवं सम्यग्योगत्रयनिगृहीतिलक्षणा-स्तिस्रो गप्तयः संवरस्य कारणीभवन्ति । समितयोऽपि गुप्तिरूपा एव प्रायश्रेष्टालक्षणत्वात् । चेष्टा च कायवाद्मानोव्यापारः । तत्रेयीऽऽदाननिक्षेपोचारादित्यागसमितयस्तिस्रः कायव्यापा-रान्तर्भताः । मनोव्यापारानुयायिनी चैषणासमितिः, वाग्व्यापारलक्षणा भाषासमितिः । यत् तु पार्थक्येनोपादानं तत् मन्दिधियां विवेकेन सुखप्रतिपत्त्यर्थं, प्रथमत्रतमृषावादादिप्रपञ्चवत् । तथा क्रोध-मान माया-लोभानां समेदानां क्षमा-मार्दवाऽऽजीव-शौचैनिंगृहीतत्वात संवरावाप्तिः। सत्य-त्यागा-ऽऽकिञ्चन्य-ब्रह्मचर्याणि चारित्रानुरोधीनि । संयमोऽपि सप्तदेशप्रकारः कश्चित प्रथम-व्रतान्तःपाती, कश्चिदुत्तरगुणान्तभूतः। तपो द्वादशविधग्रुत्तरगुणान्तःपात्येव। अनित्याशरणादि-चिन्तनमपि संष्टुष्वतो हेतुभूतमुत्तरगुणानुयायि च । परीपहा अपि यथास्यमापतिताः सम्यगधि-सहनेन जीयमानाः संवरमाविष्क्ववेन्ति । तथा हिंसा-ऽनृतवचन-परस्वाहरणा ऽब्रह्मचर्य-परिग्रह-यामिनीभोजनानि संश्लेपविशेषाहितकळपस्य कर्मास्रवनिमित्तानि । निरोधे सति विरमणभाजो न जातुचिदापतित तिन्निमित्तकं कर्मेति । आधाकमीदिपरिभोगनिमित्तं च कमीस्रवणं तत्प-रित्यागे सति नैवास्ति । सर्वं चैतैदारेकादिदोपजम्बालविधक्तसम्यग्दर्शनपीटप्रतिवन्धं गुप्त्यादि चारित्रान्तम् अतः सति तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणे सम्यक्त्वे न भवति मिथ्यादर्शन-प्रत्ययः कर्मास्रव इत्येवमेते गुप्त्यादयः संवरस्य हेतवः-अभ्यपायाः सम्पद्यन्त इति ॥ २ ॥

अथ किमेमिरेव गुप्त्यादिभिरेप संवरो निष्पद्यते उतापरेणापि केनचिदित्याह— किञ्चान्यदिति । अनेन कारणान्तरमपि सम्बध्नाति । न गुप्त्यादय एव केवलाः संवरण-समर्थाः, किञ्चान्यदिप तपोलक्षणं संवृतेः कारणमस्तीति प्रदर्शयन्नाह—

संवरस्य सूत्रम्—तपसा निर्जरा च ॥ ९-३ ॥

टी०—तपसा निर्जरा चेति । पृथग् योगकरणग्रुभयहेतुत्वात् । तपसोऽभिनवकर्म-प्रवेशाभावः पूर्वोपचितकर्मपरिक्षयश्च । तप्यत इति तपः, सेव्यत इतियावत् । तपति वा कर्तारमिति तपः । तपसेति करणे तृतीया । निर्जरणं निर्जरा—विपक्षानां कर्मावयवानां परिश्चटनं, हानिरित्यर्थः । तपसा सेव्यमानेन कर्माण्यात्मप्रदेशेभ्यो विघटन्त इतियावत् । कर्तुः सन्तापकत्वाद् वा शुष्करसं कर्मातिरूक्षत्वाचिःस्नेहयन्धनं परिश्चटतीत्यर्थः । चशब्दः प्रस्तुतसंवरानुकर्षां, तपसा संवरश्च कियते, अनशनप्रायश्चित्तध्यानादितपोयुक्तोऽवश्यन्तयैव संवर्वास्त्रद्वारो भवतीति ॥

९ ' निक्षेपादि ' इति इन-पाटः । २ ' देकादि ' इति इन-पाटः । ३ 'संष्टतस्य' इति इन-पाटः ।

भा॰—तपो द्वादशाविधं वैक्ष्यते (अ॰ ९, सू॰ १९-२०)। तेन संवरो भवति निर्जरा च ॥ ३॥

टी॰—तपो हाद्शिविधमित्यादि भाष्यम् । द्वादश विधाः—प्रकारा यस्य तद् द्वादशिवधं तपः, उपरिष्ठात् इहेवाध्याये (स्० १९-२०) अभिधास्यते — बाह्यमनशनादि पोढा, आभ्यन्तरं च प्रायश्चित्तादि पोढा । तेन द्वादशमेदेन तपना करणतामापन्नेनोक्तलक्षणः संबरो मवति—आगैन्तुककर्माभावप्रतिपादनं, निर्जरा च भवति विरन्तनबद्धकर्माभावप्रतिपत्तिः । एवमिदसुभयस्य संवरनिर्जरालश्चणस्य हेतुभूतं तपो भवतीति ॥ ३॥

आह—अस्मिन् भारते वर्षे साम्प्रतिकपुरुपाणामलपवीर्यत्वात् सकलयोगनिरोधलक्षणसंवरात्यये गुष्त्यादिसामर्थ्यात् परिस्पन्दवतामपि संवरास्तित्वः
उत्तरस्त्रः माश्रीयते यदि ततस्त एव स्वरूपतोऽभिधेया इति क्रमेग गुष्त्यादिस्वस्पनिर्णयः कार्यः । तत्र तावद् गुप्तिस्वरूपमेवोच्यते—" सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः" (स्व०४)। भाष्यकारस्त्वन्यथा कियताऽपि विशेषेण सम्बन्धमाह—

भा॰—अत्राह-उक्तं भवता (अ॰९, सू॰२)-गुप्त्यादिभिरभ्युपायैः संवरो भवतीति । तत्र के गुप्त्यादय इति ?। अत्रोच्यते—

टी०—अञ्चाह-उक्तिमित्यादि । गुप्त्यादिभिः संबरो भवतीत्यत्रावसरे कथित् प्रश्नयति—उक्तं भवता गुप्त्यादिभिरभ्युपायैः संवरो भवति । तन्न-तेषु संवर-कारणेषु के गुप्त्यादयः-किंस्वरूपा गुप्त्यादय इति १। अत्रोच्यते प्रतिपादियतुर्वचनम्, अत्र प्रश्ने निर्वचनम्भिधीयते ॥

### गुप्तिलक्षणम् सूत्रम्—सम्यग्योगनित्रहो गुप्तिः ॥ ९-४ ॥

टी॰—सम्यक्त्-प्रशस्तो मुमुक्षोयोंगनिष्ठहो गुप्तिः-आत्मसंरक्षणम्। योगा मनोवाक्-कायलक्षणास्तेषां निष्ठहो—निगृहीतिः प्रवचनविधिना मार्गव्यवस्थापनमुन्मार्गगमनिवारणं
चेति, अतो योगनिष्रहविशेषणार्थं सम्यगिति, सम्यग्-आगमानुसारेणारकिष्ठिष्टपरिणतिसहचरिष्णोर्मनोव्यापारः कौष-वाग्व्यापारश्च निव्यापारता—वाक्-काययोर्निष्ठहो गुप्तिर्भवति,
न पुनस्तस्करस्येव प्रत्यप्रागसो गाढवन्धनबद्धस्यातिपीडितहृद्यप्रदेशस्य सम्पुटितनकविवरस्य
पराधीनात्मनोऽनिच्छतो( वृत्तो ) योगनिष्ठह इष्यते ।

सम्प्रति भाष्येण सूत्रार्थं स्पष्टयन्नाह—

भा०—सम्यगिति विधानतो ज्ञात्वाऽभ्युपेत्य सम्यग्दर्शनपूर्वकं श्रिविधस्य योगस्य निग्रहो ग्रुसिः ।

१ 'बक्ष्यामः ' इति उड-पाठः । २ 'गन्तुकर्मा ' इति उड-पाठः । ३ 'काययोग ' इति ग-पाठः । ४ 'प्रत्ययाप्रशो ' इति ग-पाठः ।

टी०—सम्यगित्यादि । सम्यगित्यस्य शब्दार्थमाचष्टे-विधानत इति, समेदं विज्ञाय योगं, तत्र काययोगस्यौदारिक-वैक्तिया-ऽऽहारक-तैजस-कार्मणसेदाः सम्भविनः, वाग्योगस्य सत्यामृषादयः, मनसः सावद्यसङ्करणदयः । ज्ञात्वेत्यागमतो यथात्रदवबुध्य, अभ्युपेत्य सम्यग्दर्शनपूर्वकमिति प्रतिपद्य च भावतः-एवमेते योगाः परिणताः कर्मनन्धाय, एवं च कर्मनिर्जराये । सम्यग्दर्शनपूर्वकमित्यभ्युगगमित्रयाविशेषणम् । प्रशम-संवेग-निर्वेदा-ऽस्ति-क्या-ऽज्जकम्पाभिन्यक्तिलक्षणं सम्यग्दर्शनं तत् पूर्वं यस्याभ्युपगमस्येति । त्रिविधस्य योग-स्येति मूलभेदाख्यानम्, उत्तरभेदानां मूलानतिलङ्कित्वात् परिग्रहः निग्रहः स्ववशे व्यवस्थापनं, स्वातन्त्रयप्रतिषेधेन मुक्तिमार्ग नुकूलः परिणामो ग्रुक्तिः, संरक्षणं भयानकात् कर्भबन्धशत्रोः।

त्रैविध्यप्रतिपादनायाह—

गुप्तेः प्रकारत्रयं भा०-कायगुप्तिः, वागुप्तिः, मनोगुप्तिरिति। तत्र दायना-ऽऽसना-कायगुप्तेर्रुक्षणं च ऽऽदाननिक्षेप-स्थान-चङ्क्रमणेषु कायचेष्टानियमः कायगुप्तिः ॥

टी०—कायगुसिर्वागुसिर्मनोगुसिरिति । कायस्य गुप्तिः-संरक्षणं उन्मार्गगतेरागमतः । तथा च संरक्षितः कायो नात्मानमुपहन्ति, एवं वाञ्चनोगुह्योरिप व्याख्या । इतिशब्दोऽवधारणार्थः । त्रिविध एव मूलभेदतो योगः । तन्न-तेषु योगेषु निगृहीतव्येषु काययोगनिग्रह
एव ताबदुच्यते—द्वायनमागमोक्तो निद्रामोक्षकालः । स च रात्रावेव, न दिवाऽन्यत्र ग्लानादेः ।
तत्रापि क्षणदायाः प्रथमयामेऽतिकान्ते गुरुमाषुच्छच प्रमाणयुक्तायां वसतो, एकस्य
साधोईस्तत्रयप्रमिते भूप्रदेशे सभाजनस्य च यत्रावस्थानं सकलावकाशपूरणं च सा प्रमाणयुक्ता,

तत्र प्रमुख्य स्वावकाशं प्रत्यवेक्ष्य संहत्यास्तीर्य च संस्तरणपट्टकद्वयमूर्ध्वमधर्थ शयन-कायं प्रमुख्य सपादं मुखविख्विका-रजोहितिभ्याम् अनुङ्गापितसंस्तारकाव-

स्थानः कृतसामायिकनमस्कृतिः वामवाहूपधानः आकुञ्चितजातुकः कृक-

वाकुवद् वियति प्रसारितजङ्घो वा प्रमाजितक्षोणीतलन्यस्तचरणो वा भूयः सङ्कोचसमये प्रमाजितसंदंशकमुद्धर्तनकाले च मुखविस्तकार्ष्रमृष्टकायो नात्यन्ततीव्रनिद्रः शयीत ।

आसनं-निवेशनं यत्र भूप्रदेशे विविधितं तं प्रत्यवेश्य चक्षुपाँ च रजोहरणेन प्रमुज्य च बहिर्निषद्यामास्तीर्थं निविशेत । निविशेष्याकुञ्चनप्रसारणादि पूर्ववत् कृवीत । वर्षादिषु च बृँसिकापीठकाद्यमुप्येव सामाचार्य प्रत्यवेश्यं प्रमुज्य च सिन्नवेशनं कुर्यात् । आदाननिक्षेपी च दण्डकोपकरणचेष्टाभोजनादिविषयो, वा ताविष प्रत्यवेश्वणप्रमार्जनपूर्वके निरवद्ये भवतः । तथा स्थानमूर्ध्वस्थितिलक्षणमवष्टमभादिकंसुप्रत्यवेश्वितप्रदेशविषयं पिण्डीकृतवस्त्राद्यन्तः धीनमवष्टमभादि च निरवद्यं, चेंङ्कमणं-गमनं तदिष प्रयोजनवतः पुरस्ताद् युगमात्रप्रदेश-

१ 'निग्रहः परिग्रहः ' इति ग-पाटः । २ 'कायेना ' इति च-पाटः । ३ ' प्रमाणायुष्काणां ' इति ड--च-पाटः । ४ 'प्रमुज्यकायेन 'इति ड--पाटः । ५ 'चक्षुणा प्रमुज्य च रजोहत्या बहिनिष० ' इति च-पाटः । ६ 'यत्र भूप्रदेशे निविष्ठो 'इति ड-पाटः । ७ 'यभिका' इति च-पाटः । ८ 'प्रत्युपेक्ष्य प्रमुज्य ' इति ग-च-पाटः । ९ 'दिवास्तुप्रत्य 'इति ड-पाटः । १० 'चकमणं 'इति ग-च-पाटः ।

सिन्नविशितदृष्टेरप्रमत्तस्य स्थावराणि जङ्गमानि च भूतानि परिवर्जयतोऽत्वरया पदन्यासमा-चरतः प्रशस्तम् । एवमेतेषु गमनादिविषयेषु कायकृतचेष्टायाः-कायव्यापारस्य नियमो-व्यवस्था निग्रदः-एवं कर्तव्यम्, एवं न कर्तव्यमिति । उक्तं च—

> " कायिकयानिवृत्तिः कायोत्सर्गे शरीरगुप्तिः स्यात् । दोषेभ्यो वा हिंसादिभ्यो विरतिस्तयोग्नेप्तिः ॥ १॥ "

अत्र च यद्यपि मनोन्यापारसंस्रष्टः कायन्यापारः तथापि कायचेष्टायाः साक्षात्कायेनैव निष्पादितत्वाद् बहिरुपलक्ष्यमाणत्वाच प्राधान्येन विवक्षा ॥

वाग्गुप्तिविषयप्रदर्शनायाह—

भा०--- याचन-पृच्छन-प्रश्नव्याकरणेषु वाङ्नियमो मौनमेव वा वाग्गुसिः॥

टी०— याचनेत्यादि । याचनं - प्रार्थनं अन्यतो गृहस्थादेराहारोपिधशय्यानां, तच ग्रुल-वसनाच्छादितवक्त्रभागस्य प्रवचनविहितवाक्यशुद्धचनुसारिणो भाषमाणस्य वाग्गुप्तिर्भवति । तथा पृच्छनमाचरतोऽध्वगमनवैद्यसन्देहिवच्छेदादिविषयमागमविधिभाजो वाग्गुप्तिः । तथा धर्ममाचक्ष्वेति पृष्टः श्राद्धेन केनचित् प्रकल्पग्रन्थाभिहितनीत्या व्याकुर्यात् सम्यगुपयुक्तः, अन्यद् वा सावद्यमनवद्यं वा पृष्टः समाधाय लोकागमाविरोधेनाचक्षीत, एवंविधः पृच्छनादि-विषयो वाग्नियमो वाग्गुप्तिः, मौनमभाषणमेव वा वाचोगुप्तिरिति । आह च—

" अनृतादिनिष्टत्तिर्वा, मौनं वा भवति वाग्गुप्तिः।"

इति ॥

मनोगुप्तिस्वरूपाख्यानायाह—

भा॰—सावद्यसङ्करपनिरोधः कुशलसङ्करपः कुशलाकुशलसङ्करपनिरो-ध एव वा मनोग्रुसिरिति ॥४॥

टी०—सावचेत्यादि । अवदं-गहिंतं-पापं सहावद्येन सावद्यः सक्तिलः-चिन्तनं आलोचनं आर्तरोद्रध्यायित्वं चलचित्ततया वा यदवद्यविन्तयित, तस्य निरोधः-अकरणम-प्रवृत्तिर्भनोगुप्तिः । तथा च कुरालसङ्कल्पानुष्ठानं सरागसंयमादिनक्षणं येन धर्मोऽनुबध्यते यावांश्राध्यवसायः कर्मोच्छेदाय यतते सोऽपि सर्वः कुरालसङ्कल्पो मनोगुप्तिः । अथवा न कुराले सरागसंयमादौ प्रवृत्तिर्भाण्यकुराले संसारहेतो,योगनिराधावस्थायामभावाद् एवं मनसो गुप्तिः । तत्काले च ध्यानसम्भवाद् सकलकर्मश्रयार्थं एवात्मनः परिणामो भवतीति ॥ ४॥

एवं कायादिनिरोधात् तिश्विमित्तकर्मानास्त्रवणे सति संवरसिद्धिकता । सम्प्रति चेष्टा-वतोऽपि संवरसिद्धवर्थमिमाः पश्च समितयोऽभिधीयन्ते । आह च—

**१** ' वाग्गुप्तिः' इति **ग**-पाठः । २ 'प्रवचनविदिन' इति **च**-पाटः ।

" तहुणपरिशुद्धपर्थं भिक्षोर्गुप्तीर्जगाद तिस्रोऽर्हन् । चेष्टितुकामस्य पुनः समितीः प्राजिञ्जपत् पञ्च ॥१॥"

इति ॥

पञ्चविध्वतं सूत्रम्—ईर्या-भाषे-षणा-ऽऽदाननिक्षेपो-त्सर्गाः समितयः ९-५

टी०—अनन्तरस्त्रात् सम्यग्रहणमनुवर्तते, तत् प्रत्येकमिसम्बन्धनीयं सिमतिग्रहणं च । ईरणिमयो—गतिपरिणामः । सम्यगागमानुसारिणी गतिः ईर्यासमितिः । सिमतिरिति तान्त्रिकी संज्ञा पश्चसु चेष्टासु । अथवा नानुवर्तते सम्यग्रहणम् । सिमितिरिति
सम्यग्रहणम् । प्रश्नस्ता—ईति चेष्टा सर्वविन्प्रवचनानुसारेण प्राश्नस्त्यार्था । एवं भाषणं भाषा तद्विषया चेष्टा (भाषा)सिमितिः । एषणमेषो—गवेषणं तं करोतीति णिच् तत्र स्त्रीलिङ्गे भाषे
युच् एषणा, यथागममाहारादेरन्वेषणमेपणासिमितिः । आद्ानं—ग्रहणं, निक्षेपो—न्यासः
स्थापनं तयोः सिमितिः—प्रावचनेन विधिना अनुगता आदानिनक्षेपसिमितिः । उत्सर्जनमुत्सर्गः । उत्सर्जनमाहारोपधिश्रय्योचारादेर्भगवद्वचनापेक्षम्रुत्सर्गसिनितः । ईर्यादयः
कृतद्वन्द्वाः सिमितिशब्दसमानाधिकरणा इति ।

अग्रुमेवार्थं भाष्येण स्फुटयति--

भा०—सम्यगीर्या सम्यग्भाषा सम्यगेषणा सम्यगादाननिक्षेपौ सम्यगुतसर्ग इति पश्च समितयः । तत्रावश्यकायैव संयमार्थं सर्वतो युगमात्रनिरीक्षणायुक्तस्य शनैन्धिस्तपदा गतिरीयीसमितिः ॥

टी॰—सम्यगीर्येत्यादिना, सम्यग्-आगमपूर्विका ईर्या-गमनमात्मपरबाधापरिहारेण। स्योक्तं ( दशवैकालिके अ॰ ५, उ॰ १, सू॰ ३-४)—

> " पुरेशो जुगमायाए, पेहमाणो महिं चरे। विजेती बीयहरियाई, पाणे य दगमिट्टेयं।। १।।" ओवायं विसमं खाणुं, विज्जलं परिवज्जए। संकमेण न गच्छिजा, विज्जमाणे परकमे ।। २।।"

सम्यग्भाषाऽत्यागमानुवर्तिनी-

९ ' प्रतिष्ठा ' **इति ग-**पाठः ।

२ छाया---

पुरतो युगमात्रया प्रेक्षमाणो महीं चरेत्। वर्जयन् बीजहरितानि प्राणितकोदकं मृत्तिकाम् ॥ १ ॥ अवमातं विषयं स्थाणुं विजल (सकर्दमं) परिवर्जयेत् । संकमेण (अस्थिरेण) न गच्छेत् विद्यमाने पराकमे (स्थिरे) ॥ २ ॥

" जो य सचा अवत्तव्वा, सचामोसा य जा प्रसा । जा य बुद्धेहिं नाइण्णा, न तं भासिज्ज पण्णवं ॥ १ ॥ "

-- दशवैकालिके ( अ० ७, उ० २, स० २ )

सम्यगेषणा-गवेषणमागमविधिना पिण्डादीनाम्। सम्यगादानिनक्षेपौ प्रत्युपेक्षाप्रमार्जनपूर्वकौ। सम्यगुत्सर्गः स्थण्डिले व्यपगतप्राणिके। इतिशब्दः स्वरूपप्रतिपादनार्थः। एवंस्वरूपाः पश्चैव समितयः। तदेव स्वरूपं प्रवश्चयति—तन्ने यादि। तत्र—तासु समितिष्वीर्याममिति-रित्यंरूपा आवश्यकायवेति अवश्यकार्यमवश्यं कर्तव्यं यदागमचादितं प्रयोजनं विद्वारादिः भूगमनं तदेव भूयः स्पष्टयति—संयमार्थमिति। संयमः मप्तदश्चमेदः। तदेव चावश्यकमवश्यंतया कर्तव्यम्। सर्वत इति सर्वत्र युगप्रमिते भूप्रदेशे, पादाप्रादारभ्य यावद् युगमान्नं ताविन्नरी-क्षणेत्यर्थः। युक्त आयुक्तस्तस्यैवं चेष्टमानस्य शनैः शनैः—मन्दं गतिभेदमकुर्वतोऽन्यासश्चरण-योराचरत ईर्यासमितिः। आह च—

" उपयोगोद्योतालम्बनमार्गविशुद्धि मिर्यतेश्वरतः । सूत्रोदितेन विधिना भवतीर्यासमितिरनवद्या ॥ १ ॥ "

सम्प्रति भाषासमितिनिरूपणायाह—

भा०-हितमितासन्दिग्धानवद्यार्थनियतभाषणं भाषासमितिः॥

टी०—हितमितेत्यादि । आत्मने परसमै हितमायत्यामुपकारकं मुखनसनाच्छादिता-स्यता, नातिबहु प्रयोजनमात्रसाधकं मितं, असन्दिग्धं मुक्तम् अर्थवर्णप्रतिपत्तौ वा न सन्देहकारि निरवद्यार्थमनुप्यातकं पण्णां जीवकायानां एवंविधं च नियतं सर्वदैव भाषणं भाषास-मितिः । आह च—

" त्र्यंक्तानृतादिदोषं सत्यमसत्यानृतं च निरवद्यम् । सूत्रानुँयायि वदतो भाषासमितिभवति साधोः ॥ १ ॥ "

एपणासमितिस्वरूपावधारणायाह--

भा०—अन्वपानरजोहरणपात्रचीवरादीनां धर्मसाधनानामाश्रयस्य चोद्ग-मोत्पादनैषणादोषवर्जनमेषणासमितिः॥

१ छाया---

या च सत्याऽवक्तव्या सत्यामृषा च या मृषा । या च बुद्धैरनाचरिता नेमां भाषेत प्रज्ञावान् ॥

२ 'रूपाश्रयस्य काये ॰ 'इति च-पाठः । ३ ' आवश्यकायैवेत्या 'इति ग-पाठः । ४ ' विदितं 'इति डः-पाठः । ५ ' युगप्रतीते भूप्रदेशे 'इति श-च-पाठः । ६ ' त्यक्त्वा 'इति च-पाठः । ७ ' तुवीचि 'इति च-पाठः ।

टी०—अन्नपानेत्यादि । अन्नं-अश्चन-खाद्य-स्वाद्यभेदम् । पानं आरनालतन्दुलक्षालनाद्युद्गमादिदोषपरिशुद्धम् । तथा रजोहरणं समुख्वसनम् । पात्रद्वयम् । चोलपट्टकादि चीवरम् ।
आदिग्रहणाचतुर्दशिवधोऽप्युपिधः स्थिवरकलपयोग्यो जिनकलपयोग्यश्च सहौपग्रिहिकेण ग्राद्यः ।
धर्मसाधनानामिति । श्रुतचरणधर्मसाधकानामित्यर्थः, साक्षात् पारम्पर्येण च । न हि
पात्राद्यन्तरेण महान्नतसंरक्षणं कर्तुं शक्यम् । एवमाहारोपकरणविषयामेषणां प्रतिपाद्य प्रतिश्रयेषणाभिधानायाह—आश्रयः शय्या । साऽप्युद्गमादिदोषरिहतैव परिभोग्या । चशब्दः
सम्रचितौ । तत्र षोडश्च आधाकमीदय उद्गमदोषाः । उत्पादनादोषाः षोडशैव धात्र्यादयः ।
दश्चषणादोषाः शक्कितादयः । एतहोषपरिहारेणान्नपानादिग्रहणमेषणासमितिः ।

" उत्पादनोद्रमैषणधूमाङ्गारत्रमाणकारणतः । संयोजनाच पिण्डं ग्रोधयतामेषणायमितिः ॥ १ ॥ "

आदाननिक्षेपसमितिस्वरूपविवक्षयाह—

भा॰—रजोहरणपात्रचीवरादीनां पीठफलकादीनां चावइयकार्थं निरीक्ष्य प्रमुख्य चादाननिक्षेपौ आदाननिक्षेपणासमितिः ॥

टी०—रजोहरणेत्यादि । रजोहरणपात्रचीवरादीनामिति चतुर्दशविधोपिष्रग्रहणं द्वादशविधोपिष्रप्रहेः, पञ्चविंशतिविधोपिष्रग्रेहः, पीठफलकादीनामिति वा शेषौपग्रहिको-पकरणसङ्ग्रहणमावश्यकार्थमित्यवश्यन्तया वर्षासु पीठफलकादिग्रहः, कदाचिद्धेमन्तग्री-ष्मयोरि कचिदन्पविषये जलकणिकाकुलायां भूमावेवं द्विविधमप्युपिषं स्थिरतरमभिसमीक्ष्य प्रमुज्य च रजोहत्या आदाननिक्षेपौ कर्तव्यावित्यादाननिक्षेपणासमितिः। आह च—

"न्यासाधिकरणदोषान् परिहृत्य दयापरस्य निक्षिपतः। न्यासे समितिरथादाने च तथैवाददानस्य ॥ १॥ "

उत्सर्गसमितिस्वरूपकथनायाह—

भा०—स्थिण्डिले स्थावरजङ्गमजनतुर्वाजिते निरीक्ष्य प्रमृज्य च मूत्रपुरीषा-दीनामुत्सर्ग उत्सर्गसमितिरिति ॥ ५ ॥

टी०—स्थिण्डिल इत्यादि । स्थानदानात् स्थिण्डिलग्नुिझतन्यवस्तुयोग्यो भूप्र-देशः । कीदक् पुनस्तदवकाशं ददातीत्याद्द स्थावरजङ्गमजन्तुवर्जितम् । तत्र स्थावराः संचित्ता मिश्राश्च पृथिन्यादयः पश्च । द्वीन्द्रियादयो जङ्गमाः । तद्वर्जिते निरीक्ष्य चक्षुषोपयुज्य प्रमृज्य च रजोहत्या वस्नपात्रेंखेलमलभक्तपानमूत्रपुरीषादीनामुतसर्ग—उज्झनमुतसर्गस-मितिः । इतिशब्दः परिसमाप्तिवचनः । आह च—

९ 'प्रहणं' इति छु-पाठः । २ 'परिप्रहः' इति छु-पाठः । ३ 'असचित्ता' इति च्य−पाठः । ४ 'छेखमह्न-भक्त' इति ग्र−च्य−पाठः ।

"न्यासादानसिन्या न्युत्सर्गे चापि वर्णिता सिमितिः।
सूत्रोक्तेन (च) विधिना न्युत्स्जतोऽर्थं प्रतिष्ठाप्यम् ॥ १ ॥"
एवं साधोर्नित्यं यतमानस्याप्रमत्तयोगस्य।
मिथ्यात्वाविरतिप्रत्ययं निरुद्धं भवति कर्म ॥ २ ॥" ॥ ५ ॥

अत्राह—उक्तं समितिगुप्तीनां संवरहेतुत्वम् । अधुना को धर्मः संवरस्य कारणम् श हित वक्तव्यम् । साध्वगारिधर्मभेदाहितसन्देहस्य प्रश्नः । उच्यते—सत्यप्यविशेषाभिधाने न पुण्यकर्म धर्मः, किं तर्हि १, संवरापादनसामध्येनिमित्तं यो धर्मः स उच्यते ।

भूत्रम्—उत्तमः क्षमा-मार्दवा-ऽऽर्जव-शौच-सत्य-संयम-दशविधता तपस्त्यागा-ऽऽिकञ्चन्य-ब्रह्मचर्याणि धर्मः ॥ ९-६ ॥

टी०—उत्तमग्रहणं अगारिधमेव्यवच्छेदार्थम् । उत्तमो धर्मः प्रकर्षयोगात् । क्षमादयो हि उत्तमविशेषणविशिष्टास्तादेशाश्रागारिणो न सन्ति । यतः सर्वावस्थां अनगाराः क्षमन्ते, सकलमदस्थाननिग्राहिणः शाठचरहिताः सन्तोषामृततृग्ताः सत्यवादिनः संयमिनः तपस्विनो यथावद् दातारः कनकादिकिश्चनरहिताः सर्वप्रकारं ब्रह्म विश्वतीति ॥ न त्वेवं जातुचिद् गृहिणां क्षमादयः प्रकर्षभाजो भवन्ति । क्षमादयः कृतद्वन्द्वाः प्रथमाबहुवचननिर्दिष्टाः सम्रदिता एवोत्तमो धर्मः । एष च क्षमादिसम्रदयः संवरं धारयति करोति यतस्ततो धर्मः । संवरार्थं चात्मना धर्यत हति धर्मः ।

एतावन्ति धर्माङ्गानि तन्निष्पादितश्च धर्म इति दर्शयति—

भा०-इत्येष दशविधोऽनगारधर्म उत्तमगुणप्रकर्षयुक्तो भवति ॥

टी॰—एवमेष दशप्रकारो यतिधर्मः। उत्तमा गुणा मूलोत्तराख्यास्तेषां प्रकर्षः-पराकाष्ट्रा तद्यक्तोऽनगाराणां धर्मो भवति ॥

क्षमायाः पर्यायाः थीन्तरम् ॥

टी०—तन्त्र क्षमेत्यादिना विवृणोति । उत्तमत्वं क्षमेति क्षमणं—सहनं परिणाम आत्मनः शक्तिमतः । अशक्तस्य वा प्रतीकारानुष्ठाने तां पर्यायशब्दैराचष्टे । तितिक्षा क्षान्तिः । सिहिष्णुत्वं सहनशीलत्वम् । क्रोधनिग्रहः क्रोधस्योदयिनरोधः, उदितस्य वा विवेकवलेन निष्फलताऽऽपादनम् । एवमेतेऽनर्थान्तरवाचिनः शब्दाः क्षमामेवाभिद्धति ।

भाष्यकारस्तु स्वयमेवाशङ्क्याह—

भार्नत् कथं क्षमितव्यमिति चेदुच्यते कोधनिमित्तस्यात्मिनि भावा-

१ ' दशागारिणि ' इति ग-पाठः ।

टी० तत् कथं क्षमितव्यमिति चेत् ! क्षमितव्यमिति मावे कृत्यः । क्षमाऽिष भाव एव । अतः सामान्यमात्रमाश्रित्य तच्छव्दप्रयोगः । वाक्यार्थस्तु सा-क्षमा कथं केन प्रकारेण कर्तव्या ? । एवं मन्यते दुर्भञ्जः क्रोधवेगो मदाकुरुस्येव करिणः । चेच्छव्दः शक्कायाः स्चकः । एवमाशक्किते आशक्काव्युदासचिकीर्षया आह — उच्यत इति । क्रोधनिमित्तस्यात्मिने भावाभावचिन्तनात् । भावः सद्भावोऽस्तित्वं तचिन्तनात् तदुपयोगात् उभयथाऽपि क्रोधो न घटत इति । येन निमित्तेन परप्रयुक्तेनायं मम कोप उत्पद्यते तिमित्तं मिषं किं सत्यमेवास्ति उताभ्याख्याति परः ?, यदि सत्यमस्त्येतिमित्तं किं कोपेन ? कृतं खलु मयेदं, नाणीयोऽपि परस्यात्राऽऽगः सद्भृतम्थं प्रकाशयतः, स्वकृतं हि दुश्वरितं तपतीत्येवं चिन्तयेत् । एतदेवाह—भावचिन्तनात् । तावद् विद्यन्ते मय्येते दोषाः किम्त्रासो मिथ्या व्रवीतीति क्षमितव्यं, तथाऽभावचिन्तनाद्पि क्षमितव्यमित्यादि, ये दोषाः परेणोप्पक्षिप्यन्ते मयि नेते विद्यन्ते । अभाव एव, परस्त्वज्ञानादेवमिभधत्ते । अञ्चात्येव दोषा- तुपक्षिपतीत्यर्थः । एवं च निरपराधमात्मानमवेत्य क्षन्तव्यमेव ॥ किञ्चान्यदालम्बनं सिष्ठणुत्वे इत्याह—

भा०—परैः प्रयुक्तस्य क्रोधनिमित्तस्यात्मनि भावचिन्तनाद्भावचिन्तनां ब क्षमितव्यम् । भावचिन्तनात् तावद् विद्यन्ते मिथ एते दोषाः किमन्रासौ मिथ्या ब्रबीतीति क्षमितव्यम् । अभावचिन्तनार्दंपि क्षमितव्यम्, नैते विद्यन्ते मिथ दोषा यानज्ञानाद्सौ ब्रवीतीति क्षमितव्यम् । किश्चान्यत् ॥

# टी०-गतार्थमेवेदं भाष्यम् ।

क्षमाकरणे अन्यान्या- भा०—क्रोधदोषचिन्तनाच क्षामितव्यम् । क्रुद्धस्य हि विद्वेषा-लम्बनानि सादनस्मृतिभ्रंशव्रतलोपादयो दोषा भेवन्तीति । किञ्चान्यत्।।

टी०—क्रोधदोषचिन्तनाचेत्यादि । कुद्धः—क्रपायपरिणतो विद्वेषी कर्म बभाति, परं वा निहन्ति व्यापादयति वा । अतः प्राणातिपातिवृत्तिव्यत्ति त्रोष्ट्र स्यात्, गुरूनासादयेद् अधिक्षिपेत्, अतो ज्ञानादिनिर्वाणसाधनपरिहाणिरवश्यंमाविनी । क्रद्धो वा अष्टस्मृतिको मृषाऽपि भाषेत, विस्मृतप्रव्रज्याप्रतिपत्तिः परेणादत्तमप्याददीत, द्वेषात् परपाखिण्डनीषु ब्रह्म-व्यत्मेक्षमप्यासेवेत । तथा प्रद्विष्टः सहायगुद्धचा गृहस्थेष्वविरतेषु मूच्छीमपि कुर्यात् । आदि-प्रहणाद् उत्तरगुणभक्षमप्याचरेत् कारहक्(करदुकः?)भक्तालाभे मासक्षपकवत् ॥ किञ्चान्य-दालम्बनं क्षान्तावित्याह—

१ 'अञ्चाच्चेव' इति ग-च-पाठः । २ 'नाद्वा' इति घ-पाठः । ३ 'दिपि नैते मिवि' इति ग-पाठः । ४ 'भवन्तीति' इति घ-पाठः । ५ 'भवन्ती ग-पाठः ।

भा०—बालस्वभावचिन्तनाच परोक्षप्रत्यक्षाक्रोद्याताडनमारणधर्मश्रंद्रीानामुत्तरोत्तररक्षार्थम्। बाल इति मृढमाइ। परोक्षमाक्रोद्याति बाले क्षमितव्यमेव।
एवंस्वभावा हि बाला भवन्ति। दिष्टचा च मां परोक्षमाक्रोद्याति न प्रत्यक्षमिति लाभ एव मन्तव्यः। प्रत्यक्षमप्याक्रोद्याति बाले क्षमितव्यम्। विद्यत
एवेतद् बालेषु। दिष्टचा च मां प्रत्यक्षमाक्रोद्याति, न ताडयति, एतद्प्यस्ति
बालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः। ताडयत्यपि बाले क्षमितव्यम्। एवंस्वभावा हि
बाला भवन्ति। दिष्टचा च मां ताडयति, न प्राणैर्वियोजयतीति। एतद्पि विद्यते
बालेष्विति। प्राणैर्वियोजयत्यपि बालेक्षमितव्यम्। दिष्टचा च मां प्राणैर्वियोजयति,
न धर्माद् श्रंद्यायतिति क्षमितव्यम्। एतद्पि विद्यते बालेष्विति लाभ एव
मन्तव्यः। किञ्चान्यते—

टी०—बालस्वभावेत्यादि । बालशब्दोऽवैधेयवचनः, न वयोऽवस्थावाची । तथैव चाह भाष्यकृत् । बालः मूढो निर्विवेक इत्यर्थः । तस्य चैष एव स्वभावो मृहत्वात् यत्किञ्च-नभाषित्वं तत्स्वभावालोचनमन्वेषणं, अतस्तिचिन्तनाच क्षमितव्यमेव । चशब्दः समुचयार्थः । उत्तरोत्तरस्थार्थमिति परोक्षाकोशात् प्रत्यक्षाकोशनमुत्तरं, प्रत्यक्षाकोशनात् ताडनं, ताडनान्मारणं, मारणाद् धर्मभ्रंशनं, परोक्षाकोशेन क्षमायां प्रत्यक्षाकोशनं रक्षितं भवति । एवमुत्तरत्रापि, अस्ति हि कियत्यपि मन्दाक्षमाकोण्डमीये ततः परोक्षमाकोशित, न प्रत्यक्षम् । दिष्टयेति तृतीयैकवचनप्रतिक्षपको निपातः प्रसादवचनः प्रशंसावचनो वा । अयमेव च प्रसादो मम-इदमेव वा साधु यन्मां परोक्षमाकोशित, न प्रत्यक्षमित्येष एव लाभः । लौकिकः खलु अयमाभाणकः—अयमेव (मे ) लाभ इति, एवं सर्वत्र व्याख्या । किञ्चान्यदा-लम्बनमाश्रित्य क्षमा कार्या तदिभिधीयते—

भा॰—स्वकृतकर्मफलाभ्यागमाच । स्वकृतकर्मफलाभ्यागमोऽयं मम, निमि-त्तमात्रं पर इति क्षमितन्यम् । किञ्चान्यत्—

टी०—स्वकृतफलाभ्यागमाचेति । जन्मान्तरोपात्तस्य कर्मणः स्वकृतस्यायं विपाको मम यदाक्रोशित वाडयति वा परः, स तु निमित्तमात्रं कर्मोदयस्य । यस्माद् द्रव्यक्षेत्रकालभवभावापेक्षः कर्मणामुदयो भगविद्धराख्यातः । स्वकृतं च कर्मानुभवितव्यमवश्यन्तया निकाचितं, तपसा वा क्षपणीयमिति । किञ्चान्यदालम्बनं क्षन्तुमनसा विधातव्यमित्याह—

भा०-क्षमागुणांश्वानायासादीननुस्मृत्य क्षमितव्यमेवेति क्षमाघर्मः ॥ १॥

१ 'विधेयं ' इति चा-पाठः ।

टी०—क्षमागुणां खेत्यादि । क्षमाया गुणाः ज्ञानादिवृद्धिहेतनोऽनायासादयः । तांथानुचिन्त्य क्षमामेन विद्धीत । जामासो—दुःखहेतुश्रेष्टाविशेषः प्रहरणसहायान्वेषणं संरम्भावेशारणविलोचनस्वेदंद्रवप्रवाहप्रहारवेदनादिकः । तद्विपरीतोऽनायासः—स्वस्थता । आदि-प्रहणात् तत्प्रत्ययकर्मप्रायश्चित्ताभावः श्चमध्यानाध्यवसायिता परसमाधानोत्पादनं स्तिमितप्रसमानत्तरात्मत्विमत्यादयः । इत्थमनुस्मरतो गुणाः सम्पद्यन्ते क्षममाणस्य, क्षितिन्यमिति क्षमाधमेः । तथा माद्वधमेः मृदुः—अस्तब्धस्तद्भावस्तत्कमे वा माद्वम् । तञ्चक्षणप्रदर्शन्वायाह—

भा०— नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ मार्दवलक्षणम्। मृदुभावो मृदुकर्म वौ मार्दवं, मद्निग्रहो मानविधातश्चेत्यर्थः। तत्र मानस्येमान्यष्टौ स्थानानि भवन्ति।।

टी०— नीचेर्ट्टन्यनुत्सेकाविति । नीचेर्ट्टितः — अभ्युत्थानासनदानाञ्चलिप्रप्रह्यथाई-विनयकरणरूपा नीचेर्वतेनम् । उत्सेकश्चित्तपरिणामो गर्वरूपस्तद्विपर्ययोऽनुत्सेकः । संसारस्व-मावं मावयतोऽसमञ्जसविशिष्टजातिक्कलादिसम्पदः कदाचिदेवासाद्यन्ते कदाचिद्वीनास्ततो न गर्वपरिणाममास्कन्दतीत्येतदेवाह — मदिनग्रह इत्यादि । माद्यत्यनेनेति मदः जात्या-दिमदस्तस्य ( निग्रहः उदयनिरोधः कदाचिदुदितस्य वा वैफल्यापादनं मानो-मूलप्रकृतिः यद्विजृम्मणादेते प्रादुष्पन्ति जात्यादिमदास्तस्य ) च निर्घातो मूलोत्कर्तनमित्यर्थः । तद्वाते चावश्यम्मावी जात्यादिमद्विनाञः । तिम्रह्मणार्थमाह — तत्र मानस्यत्यादि । तत्रेति वावश्यम्मावी जात्यादिमद्विनाञः । दिमह्मानीति प्रत्यक्षीकरोति । परस्यानुभवद्यत्यादयि —

अष्ठविधता मानस्य भा०—तद्यथा—जातिः १ कुलं २ रूपम् ३ ऐश्वर्यं ४ विज्ञानं ५ श्रुतं ६ लाभः ७ वीर्यम् ८ इति ॥

टी०—तद्यथेत्यादिनोदाहरति । जात्यादीनि वीर्यान्तान्यष्टौ स्थानानि । तत्र जातिः पित्रन्यः प्रख्याततमवंशता जातिर्जनमात्मलाभः पश्चिन्द्रियादिलक्षणा वा तया गर्व- सुद्रहति विशिष्टजातिरहमिति । विदित्तकर्मपरिणामस्तु निरुणद्धि जातिमदं, स्वकृतकर्मफलातु- भाजो जीवा नानाजातीरुचावचाः प्रपद्यन्ते इति न श्रेयान् जातिमदः । मात्रन्वयः कुलं उप्र- भीजादि वा । तेनापि मदो न युक्तएव जात्यादिभावनावदिति । रूपं शरीरावयवानां सिन्वेश- विशेषो लावण्ययुक्तस्तेनापि कश्चिन्माद्यति, तत्प्रतिषेत्रस्त्वाद्युत्तरकारणालोचनाद् भवति । तत्राद्यं कारणं मातुरोजः पितुः शुक्रम्, उत्तरकारणं जननीप्रस्तान्नपानरसाभ्यवहारो रसहरण्येत्ये- वमायुशतो न प्रतिभाति रूपमदः । त्वगु-मांसा-ऽस्थि-पुरीष-पूयाद्यश्चभप्रायत्वात् । ऐश्वर्यमदो

१ 'इच्य 'इति ख-पाठः। २ ' च ' इति ध-पाठः। ३ ' जन्मात्मा जातः पश्चेग्द्रिया ० 'इति ख-पाठः। ४ 'भोगादि ' इति ख-पाठः। ५ ' वेधमुत्तर ० ' इति ख-पाठः।

वनधान्यसम्पत्प्रभवः । धनै रजत-चामीकर-मरकतादि गो-महिष्य-ऽजाविकादि च, ब्रीहि-तिल-सुद्ग-माप-कङ्ग्वादि धान्यं तेनापि कमीनुभावादप्राप्तेन प्राप्तेन वा संरक्ष्यमाणेन क्रेशकारिणा अकाण्डभक्तरेणाऽऽयत्यामायामबहुलेन को मद इत्येवं प्रत्याचक्षीत ॥ वाचकेन त्वेतदेव प्रशामरती बलसंज्ञ्या प्रशामरतावुपात्तम् । तच त्रिधा-शरीर-स्वजन-द्रव्य-बलम् । मतान्तरम् इहैश्वर्यमहणात् स्वजनद्रव्यवलपरिग्रहः । शरीरबलं तु वीर्यग्रहणात् पृथग्

मतान्तरम् इहश्चयंग्रहणात् स्वजनद्रव्यवलपरिग्रहः। शरीरवलं तु वीयेग्रहणात् पृथग् गृहीतं वीर्यवलस्य प्राधान्यप्रकाशनार्थम् । विज्ञानं-बुद्धिश्वतुर्विधा-औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कर्मजा, पारिणामिकी चेति । तत्रीत्पत्तिकी अदृष्टाश्चतपूर्ववस्तुन्युपनते तत्क्षण एव समासादितो-औत्पत्तिकीष्रमुख- पजना (१) अन्याहतकला भरतरोहकादेरिव भवति । गुर्वादिविनयानु-

बुद्धिचतुष्ट्यम् ष्टानाभ्यासविशेषप्रभवा वैनयिकी ऐहिकाम्रुष्मिकफलसम्पादिनी प्रस्तुत-कार्यनिस्तरणसमर्था धर्मादि त्रिवर्गशास्त्रार्थग्राहिणी च पुत्रागमनकाणहस्तिनीपरिज्ञानने मित्तिक-स्यैव । कर्मजा पुनः धीः साधुकारफला, अनाचार्यकं कर्म, तत्र पुनः पुनरुपयोगात् प्रतिश्चण-मभ्यस्यतस्तादशी बुद्धिरूत्पद्यते येन प्रथमादिकृतकर्मातिशायि पाश्चात्यं कर्मोपजायते, सीवर्णि-ककृषीवलतन्त्वायादेरिव । पारिणामिकी तु वयोविपाकलब्धजन्मा परमहितनिःश्रेयसफला पञ्चावयवादिसाधनानुसारिणी भवत्य भयकुमारादेरिव यथासम्भवम् । इत्थं लब्धया बुद्धचा अहमेव बुद्धिमानिति मन्यमानः परिभवति शेषं जनम् । मदसमुद्धतस्य परपरिभवपरि-वादादात्मोत्कपीचाञ्चभं कर्म नीचैगींत्रादि बन्धमेति यदनेकभवपरम्परासु परिनिष्ठास्यतीति सापायमवग(म)त्य बुद्धिगर्वमित्थं विचिन्तयेत्-बुद्धयो हि विनयाधानहेतवः सर्वदा, न जातु-चित् अहङ्कारस्य कारणीभवन्ति। मानपरस्य च विनयखण्डनमवश्यम्भावि। विनयहीनस्य च धर्मतपसी निष्फले स्यातामिति विज्ञानमदो यत्नेन महता विवर्जनीयः। श्रुतम्-आप्तप्रणीत आगमः तत्परिज्ञानान्माद्यति अहमेवैको जाने, नापर इति । श्रुतमदान्धश्र बालिशमेव परं मन्यते, श्रुतमदं च निजिधृश्चरित्थमालोचयेत्-प्रकर्षापकर्षष्ट्रचित्वात् क्षयोपश्चमस्य सन्ति मत्तो-ऽन्येऽपि बहुश्रुताः, कदाचिदहमन्येभैयोऽल्पतरश्रुतोऽतिगहनार्थत्वादागमानामधिगतश्रुतोऽपि वा दुरिंगततदर्थः स्यामिति श्रुतमदत्यागः श्रेयान् । अपि च-चतुर्द्शपूर्वधरेष्विप पट्स्थानक-मबघुष्यते यदि, तत्र का कथा शेषश्चतघरे श्चतज्ञानावरणक्षयोपश्चमवैचित्र्यादः, अधिगतसकल-

१ उक्तं च तत्र-

जीति-कुल-हप-बल-बुद्धि-वालभ्यक-श्रुतमदान्धाः । क्रीबाः परत्र चेह च हितमप्यर्थे न पश्यन्ति ॥ ८० ॥

१ सम्तुल्यतां यदुक्तं नमस्कारनिर्युक्तौ हारिभदीये तिह्वरणे च (४१४-४३५ पत्राहेषु )।

३ 'मादाय' इति चा-पाठः। ४ 'भ्योऽलभ्यतर' इति चा-पाठः। ५ 'स्यादिति' इति ख-पाठः। २५

श्रुतेनापि परिहार्यः श्रुतमद इति। लम्भनं लाभः—प्राप्तिविशिष्टफलस्य सत्कारसन्मानादेः नृपतिसन्मित्रभृत्यस्वजनेभ्यो विज्ञान-तपो-ऽभिजन-शार्याद्याधिक्याद्हं लैमेयं, अपरः प्रयक्तवान्पि न लभत इति स्वलाभेन माद्यति। तथा सक्तलजनवल्लभतां च प्राप्तोऽहं, अयमपरो न
कस्मचिद् रोचते, वचनमप्यस्य नादरयन्तीति सर्वोऽप्ययं लाभमदः। स चवं निगृहीतव्यो
लाभान्तरायकर्मोद्यादलाभो लाभान्तरायकर्मक्षयोपशमाच सत्कारादिलाभः, संसारे परिभ्रमतो जीवस्य कादाचित्को न तु शाश्रवः, कर्मायत्त्वात्, संसाराणां च सुलमेति वाल्लभ्यदत्यागः श्रेयस्करः। वाल्लभ्यकप्राप्तिरिप कर्मोदयजनित्वेव, संसारिणां च सुलमेति वाल्लभ्यकलाभमदः परिवर्जनीय इति। वीर्य—पराक्तमः शक्तिक्तसाहः सामर्थ्यमतिशयवती चेष्टेति
पर्यायाः। वीर्यान्तरायक्षयोपशमात् प्रादुरस्ति वीर्य-वलविशेषस्तेन वीर्येण माद्यतीति वीर्यमदः, तस्य प्रतिक्षेपः संसारानुवनिध्वचिन्तनात्, संसारानुवन्धी वीर्यमदः कषायस्पत्वात्,
वीर्यस्य चाशाश्रतत्वात्। तथाहि—बलिनोऽपि पुरुषाः क्षणेन निर्वर्लताष्ठपयन्तो दश्यन्ते,
विर्वलाश्य बलवन्तः संस्कारवशादाशु जायन्ते, तथा व्याधि-जरा-मृत्युषुद्भत्वलेषु चक्रवर्तिहरिसीरिणोऽपि सीदन्ति ससुरासुराः, किम्रुतान्ये पृथग्जना इति १ वीर्यमदाद् व्युपरमः
श्रेयान् । इतिशब्दो मदस्थानानामियत्तामावेदयति। मौलान्येतावन्ति, सूक्ष्मभेदास्तेषां
भूयांस इति।।

सम्प्रति सामान्येन सर्वमदस्थानेषु दोषानाविर्भावयन्त्रपसंहरति-

भा॰—एभिजीत्यादिभिरष्टाभिर्मद्स्थानैर्मतः परात्मनिन्दाप्रशंसाभि-रतः तीवाहङ्कारोपहतमतिरिहामुत्र च अशुभफलमकुशलं कर्मोपचिनोति । उप-दिश्यमानमपिच श्रेयो न प्रतिपचते । तस्मादेषां मद्स्थानानां निग्रहो मार्देवं धर्म इति ॥ २ ॥

टी०—एभिर्जात्यादिभिरित्यादि। उक्तलक्षणैर्जात्यादिभिर्मेत्तः-अहंमानी परनिन्दा-पामात्मप्रशंसायां च सक्तस्तीत्रेण-अतिशयवताऽहङ्कारेणोपहतबुद्धिर्मलीमसिष्णण इह-परलोकानुभवनीयं कमोपिचनाति-बधाति अकुरालं-पापमशुभफलम्, अङ्ग्रशलमपि बद्धं कदाचित् कुँशलफलतया परिणमत इत्यशुभफलग्रहणम्। सम्यग्दर्शनादि ग्रुक्तिसाधनं श्रेयः। तचाख्यायमानमपिन प्रतिपद्यते-न श्रद्धंते। यत एतदेवं तस्मादेषां मदस्थानानां मार्द्वं निग्राहकं, तिन्नग्रहाच धर्म इति।।

सम्प्रति मायाप्रतिपक्षमार्जवं लक्षयति-

भा०—भावविद्युद्धिरविसंवादनं चार्जवलक्षणम् । ऋजुभावः ऋजुकर्म

१ 'प्रशृत्य 'इति क-पाटः। २ 'लभेयमपर 'इति घ-पाटः। ३ 'बन्धिचिन्तनात् 'इति ग-पाटः। ४ 'विवलतां 'इति -घ-पाटः। ५ 'कुशलतया 'इति क-च-पाटः। ६ 'श्रद्द्यते 'इति क्र-पाटः।

वाऽऽर्जवम् । भावदोषवर्जनमित्यर्थः । भावदोषयुक्तो हि उपिनिकृतिसंप्रयुक्त इहामुत्र चाशुभफलमकुशलं कर्मोपचिनोति । उपिद्श्यमानमिप च श्रेयो न प्रतिपद्यते । तस्मादार्जवं धर्म इति ॥ ३ ॥

टी०—भावविशुद्धिरिति । भावाः-कायवाश्चानसानि तेषां विशुद्धिः-अवक्रत-शाट्यविरहितत्वम्, मनसोऽपि परिणामः कायवाचोरुपचर्यते तद्वृत्तानुवृत्तेः । मायावी तु सर्वाभिसन्थानपरतया सर्वाभिशङ्कनीयः कपटपटप्रच्छादितकायादिक्रियः सुहृदेऽपि द्वृद्धति ।

तमेव योगानामविषयीसं दर्शयति ऋजुभाव इत्यादिना। उपधिनिकृत्योविंशेषः— उपिः छग्न छादनं स्वाभिसन्धेः निकारो निकृतिः परबुद्धिपराभवद्वारेण स्वाभिसन्धेः साफल्या-पादनम् । अविसंवादनमविनाशनं अहिंसनमित्यनर्थान्तरम् । विनाशनं—परिणामान्तरापादनं विसंवादनप्रच्यते । न विसंवादनमविसंवादनम्, परिणामान्तरानापादनमिति । तस्मादेवं-विधमार्जवं धर्मः ॥

अधुना लोभप्रतिपक्षं शौचलक्षणमाविभीवयनाह —

भा॰—अलोभः शौचलक्षणम् । शुचिभावः शुचिकर्म वा शौचम् ॥

टी०—अलोभ इति । अलोभः शौचलक्षणम् । लोभस्तु भावतः परमार्थतोऽभिष्वक्षश्रेतनाचेतनमिश्रवस्तुविषयः । लोभदोषाच क्रोधमानमायाहिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिब्रहार्जनमलजालेनोपचीयमान आत्मा भवत्यश्रुचिः । तत्रालोभो—लोभाभावो न कचिन्ममत्वम् । अलोभस्य हि लोभदोषविनिर्धक्तत्वाविभेयत्वम् । ततः स्वपरैहिताभिष्रदृत्तिरित्येतदेव शौचलक्षणं ग्रुष्यमात्मनः ।

## एतदेव स्पष्टयति-

भा०—भावविद्युद्धिर्निष्कत्मषता । धर्मसाधनमात्रास्विप अनिभवङ्ग इत्यर्थः । अद्युचिहि भावकत्मषसंयुक्त इहामुत्र चाद्युभफलमकुशलं कर्मोप-चिनोति, उपदिश्यमानमपि च श्रेयो न प्रतिपचते । तस्माच्छौचं धर्म इति ॥ ४॥

टी०— भाविद्युद्धिर्ममत्वाभावो निःसङ्गता च, अपरद्रोहेणात्मार्थानुष्टानं, निष्कलम<sup>-</sup>
पता—निर्मलता भाव( धर्म ?)साधनमात्राः-रजाहरण-प्रख्यस्त्रिका-चोलपटक-पात्रादिलक्षणाः
तास्वण्यनभिष्वङ्गो विगतमूच्छे इत्यर्थः। यस्मादद्युचिभीवकल्मषसंयुक्तः, भावकल्मषं च
लोभकषायस्तस्मात् तस्यागः। द्यांचं धर्म इति, शरीरमहात्रणप्रक्षालन।दि द्रव्यशीचं, तच
प्रासुकेषणीयेन जलादिना निर्लेपनिर्गन्धितापादनमागमोक्तेन विधिना कार्यमिति ॥

१ 'कपटप्रच्छादित ' इति क-पाठः । २ ' हिताहिताभि' इति अ-पाठः । ३ 'महावर्ण' इति च-पाठः ।

अवसरप्राप्तं पश्चमं धर्माङ्गं निर्दिदिश्चराह-

भा॰—सत्यर्थे भवं बचः सत्यं, सङ्ग्यो वा हितं सत्यम्, तद्ननृतम्, अपरुषमिश्चनमनसभ्यमचपलमनाविलमविरलमसम्भान्तं मधुरमभिजातमस-न्दिग्धं स्फुटमौदायेयुक्तमग्राम्यपदार्थाभिन्याहारमसीभरमरागद्वेषयुक्तम् ॥

टी०—सन्-विद्यमानोऽर्थोऽनेकधर्मा तस्मिन् सत्यर्थे भवं, दिगादित्वात् यत्, यथा-Sवस्थितार्थप्रतिपत्तिकारि सत्यम् ॥ नन्वेवं सति छुब्धकाय मृगाख्यानमपि सत्यं स्यात् , कि (एवं १) तर्हि सच्छब्दः प्रशंसार्थः । प्रशस्तोऽर्थः सन् न पापहेतुः तस्मिन् सति भवं सत्यं, पक्षान्तरसमाश्रयणं वा, सद्भचो वा हितं सत्यमिति, सन्तो जीवा एव गृह्यन्ते, हितशब्दो-पादानात्। न धजीवसम्यन्धि किञ्चिद्धितमस्ति, अतोऽप्रशस्तार्थव्यावृत्तिः। सामान्येन वा जीवाजीवेभ्यो हितम् । अनेकपर्यायकलापभाजोऽर्थाः । तेषां यथाऽवस्थितविवश्चितपर्यायप्रति-पादनं सत्यं, एतदेव तेभ्यो हितं यद् यथार्थप्रतिपादनमिति, तस्येदानीं सत्यवचनस्य विशेष-गुणानाचष्टे-तदनृतमिति । अनृतं-भूतनिह्नवः अभूतोद्भावनं विपरीतकदुकसावद्यादिवचनं. नानृतम् । नतु च सत्यपर्याय एवायम् । सत्यमेतत् , तथापि वक्ष्यमाणोत्तरगुणप्रौप्त्यर्थ पुनर्वच-नम्। परुषं - रूक्षं स्नेहरहितं (निष्टुरं) परपीडाकारि । न परुषमपरुषम् । तत्राविनयेषु माध्य-स्थ्यभावना, विनयेषु तु सौम्या वागपरुषम् , पिशुनं -प्रीतिविच्छेदकारि द्वयोर्बहृनां वा सत्या-सत्यदोषाख्यानात्। न पिशुनमपिशुनम् । सभाई-सभ्यं, न सभाईमसभ्यं-सभासु विगहितं विदग्धसभासु गुह्यप्रकटनामोद्घाटनवचनवत् । तस्य प्रतिषेधो नासभ्यमनसभ्यम् । चपलः-अनालोचितभाषी, तद्वचनमपि चपलं, तच दोषाक्षेपि भवति । आविलं-कलुपं, कपायवशव-र्तिनो वचनं न आविलमनाविलं, प्रसन्तवचनमितियावत् । विरलं-विश्रम्यभाषणम् । सविच्छे-दत्वाच श्रोतुरनादरवाक्यव्याहरणाच्छवणवैरस्यं करोति । न विरलमविरलमनुसन्ततिमिति । सम्रान्तं तु त्रासकरं, न सम्भ्रान्तमसम्भ्रान्तं अतित्वरितं वा सम्भ्रान्तमनुँ च्छुसन् भाषते च यत् अन्यक्तवर्णपदलोपत्वादप्रत्यायकं वा श्रुतिविरसाक्षरमप्ररोचकमेव स्यात् । मधुरमिति प्रसन्न-पद्यटितं श्रुतिसुखं, सुखावबोधार्थं च अँनभिमानं-विनयसहितं अभिजातं-सप्रश्रयं सविनयं सन्दिग्धम्-आकाङ्शाविनिवर्तने अश्रमं, तद्विपरीतमसन्दिग्धमाकाङ्शाविच्छेदकारि, निराकाङ्क्षमिति । अस्फुटम् ॲनिश्चितार्थत्वादात्त्वनिविशीर्णप्रायं, (वि)निश्चितार्थं तु स्फुटम् । अनीदार्यम्-अत्यौद्धत्यप्रदीपकं, तद्विपरीतमौदार्यम् । अप्रधानार्थं अनौदार्यं उदारार्धप्रति-बद्धत्वादुदारं तद्भाव औदार्थ तद्युक्तमौदार्ययुक्तम् । विद्वज्ञनमनोऽनुरञ्जनेऽसमर्थं ग्राम्यं, न

१ 'ब्याप्यर्थ' इति च-पाठः । २ 'न्तमुत्रास' इति च-पाठः । ३ 'अनुच्छुसं' इति क-पाठः । ४ 'अनिमियतमविनय' इति च-पाठः । ५ 'मिनिश्चिता' इति क-पाठः ।

ब्राम्यमप्राम्यम् । पदार्थाश्च विविश्वतानिभव्याहरतीति पदार्थाभिव्याहारम् , अब्राम्यस्यात् पदार्थानिभव्याहरतीति । विद्वज्ञनाभिमतानित्यब्राम्यपदार्थाभिव्याहारं, सीमरं विकत्यनं विमर्दकरं, न सीभरमसीभरं आश्चेत्र प्रस्तुतार्थपरिसमाप्तिकारि । अरागद्वेषयुक्तिमिति मायालीभाभ्यां कोपमानाभ्यां चायुक्तम् ॥

भा०—सूत्रमार्गानुसारप्रवृत्तार्थमर्थ्यमर्थिजनभावग्रहणसमर्थमात्मपरार्थानुग्राहकं निरुपधं देशकालोपपन्नमनवद्यमर्हच्छासनप्रशस्तं यतं मितं याचनप्रच्छनं प्रक्रनच्याकरणमिति सत्यधर्मः ॥ ५ ॥

टी०—स्चनात् स्त्रं-गणधरप्रत्येकबुद्धस्यविरप्रथितं तस्य यो मार्गः-उत्सर्गापनाद्रुक्षणः तद्वुसारेण प्रश्वतार्थ-प्रस्तुतार्थात् अन्यतं अर्थ शुश्रुषुर्जनोऽर्थी तस्य भावः-चितं तद्वहणस्मर्थ-तदावर्जनसमर्थम्। तदेवंविधमात्मपरानुप्रहसमर्थं भवति। निरुपधं मायारहितम्। उपधा-भावदोषः। देशे यद् यत्र यस्यार्थस्य प्रसिद्धं तहेशोपपन्नमविरुद्धम्, कास्रोपपन्नं यद् यत्र कास्रेभण्यमानं न परस्योद्धेगकारि भवति, प्रस्तावापेश्वमित्यर्थः। अनवद्यम्-अगिर्ह्वतस्। अर्हेभ्च्छासनं द्वादशाङ्गं प्रवचनं तत्र तेन वा प्रशास्तम् अनुजातं यत् तत् प्रयत्नसहितो सुखवसना-च्छादितवदनविवरः पाणितलस्थगितसुखो वा । मित्रमिति यावता विविश्वतकार्यप्रतिपत्तिस्ताव-देव, न त्वपरिमितं, याचनमभीक्ष्णावप्रहादिविषयं, प्रच्छनसुत्पन्नसन्देहस्य मार्गादिस्त्रार्थविष्यं प्रद्यनच्याकरणमन्येन पृष्टः प्रवचनाविरुद्धं व्याकरोतीति। तदेवमृतत्परुषाद्यपेद्ययेपे यस्त्रमन्वेष्यमिति। याचनप्रच्छनप्रवन्नयाकरणेषु च त्रिष्वेव प्राधान्येन साधोवीग्व्यापारो, नान्यत्र निष्पयोजनत्वात्, स्वाध्यायवाचनाद्यपि न कर्तव्यमिति चेत्, न तत्, आत्मसंस्कारार्थो वाचनादिर्यत्नः। संस्कृतात्मा च त्रिष्वेव याचनादिषु व्याप्रियत इति। अथवा स्मुक्षोर्स्वन्ययं यस्ने यदुपकारकं वचनं न तस्यास्ति निषेध इति।।

सम्प्रति संयमोऽभिधीयते—

भा०—योगनिग्रहः संयमः। सं सप्तद्शविधः। तद्यथा—पृथिवीकायिक-संयमः, अप्रकायिकसंयमः, तेजस्कायिकसंयमः, वायुकायि-संयमस्य सप्तद्श-क्षंयमः, वनस्पतिकायिकसंयमः, द्वीन्द्रियसंयमः, त्रीन्द्रिय-संयमः, चतुरिन्द्रियसंयमः, पश्चेन्द्रियसंयमः॥

टी०-योगनिग्रहः संयम इति । योगा-मनोवाकायलक्षणास्तेषां निग्रहः-प्रवचनो-क्वविधिना नियमः एवमेव गन्तव्यमेवं स्थातव्यमेवं चिन्तियतव्यं एवं भाषितव्यमिति एष

<sup>🤋 &#</sup>x27;तार्थं तद्न्यतममर्थं ' इति ग-पाठः। २ अत्र पाठप्रपातो न नेति निवार्यताम् । ३ 'सस॰' इति गु-पाठः ।

संयमोऽभिधीयते, स सप्तद्शविध इति । स इत्यंख्यः संयमः सप्तद्शप्तकारो भवति । तथित्येत्यनेन तान् प्रकारानभिम्नुखीकरोति । प्रथिवीकायिकसंयमः पृथिवी कायः— शरीरं येपां ते पृथिवीकायाः । एवं चेन्मत्वर्थीयाभावः १ उच्यते— पृथ्वीकायिकशः पृथिवीकायशब्दस्य जातिशब्दत्वाद् भवत्येव मत्वर्थीयः कृष्णसर्पवस्मीक इति यथा । अथवा ज्ञापकाद् भवन्ति "इङ्धार्योः शत्रकृच्छिष्णे" (पा० अ०३, पा०२, स०१३०) इति । पृथिवीकायिकजातौ जातेर्वा संयमः—सम्यग् यमः—उपरमो निवृत्तिरिस्पर्थः । ये जीवाः पृथिवीशरीराः तेषां संघट्ट-परितापव्यापत्तीर्मनो-वाक्-कायैः कृतका-रितानुमतिभिश्व परिहरतीत्यर्थः । एवं सर्वत्र यावत पश्चेन्द्रियसंयमः ।

भा॰—प्रेक्ष्यसंयमः, उपेक्ष्यसंयमः, अपहृत्यसंयमः, प्रमुज्यसंयमः, कायसं-यमः, वाक्संयमः, मनःसंयमः, उपकरणसंयम इति संयमो धर्मः ॥ ६ ॥

टी०—प्रेक्ष्येति । प्रेक्ष्यसंयम इत्यत्र क्रियापदाध्याहारः । प्रेक्ष्य क्रियामाचरन् संयमेन युज्यते । प्रेक्ष्येति चक्षुषा दृष्ट्वा स्थण्डिलं बीजजन्तुहरितादिरहितं पश्चाद्ध्वेनिषेद्यात्वय्व-र्तनस्थानानि विद्धीतेत्येवमाचरतः संयमो भवति । उपेक्ष्यसंयम इति व्यापार्याध्वेत्य्यंः । एवं च संयमो भवति, साधून् व्यापारयतः प्रवचनविहितासु क्रियासु संयम इति व्यापारणमेवोपेक्षंणं गृहस्थान् स्वक्रियासु अव्यापारवत उपेक्षमाणस्य—औदासीन्यं भजतः संयमो भवति । अपहत्यसंयम इति । प्रोज्य-परिवर्ष्य संयमं लभते, वस्रपात्राद्यतिरिक्तमनुपकारकं चरणस्य वर्जयतः संयमलाभः, भक्तपानादि वा संसक्तं विधिना परित्यजत इति । प्रमुख्य संयम इति प्रेक्षिते स्थण्डिले रजोहत्या प्रमार्जनमनुविधाय स्थानादि कार्य पथि वा गच्छतः सचित्ताचित्तमिश्रपृथिवीकायरजोऽन्तुरक्षितचरणस्य स्थण्डिलात् स्थण्डिलं सङ्क्रामतोऽस्थ-ण्डिलाद् वा स्थण्डिलं प्रमुख्य चरणो संयमभाक्त्यमगार्योदिरहितेऽन्यथा त्वप्रमार्जयत एवं संयमः । कायसंयम इति । धावन-वल्गन-प्लवनादिनिष्टत्तिः, श्चर्मक्रियासु च प्रवृत्तिः । वाक्संयमो हिस्न-पर्वादिनिष्टतिः, श्चर्मभानादिषु च प्रवृत्तिः । उपकरणसंयम इत्यजीवकायसंयमः । वेष्यदिनिष्टतिः, धर्मध्यानादिषु च प्रवृत्तिः । उपकरणसंयम इत्यजीवकायसंयमः ।

पुस्तकप्रहणे अजीवकार्येश्व पुस्तकादिः, तत्र यदा ग्रहणधारणशक्तिसम्पद्धाजोऽभूवन् हेतुः पुरुषाः दीर्घापुपश्च तदा नासीत् प्रयोजनं पुस्तकैः, दुष्पमानुभावात् तु परिद्वीनैग्रहणधारणादिभिरस्ति निर्युक्त्यादिपुस्तकग्रहणानुज्ञेत्येवं यथा कालमपेक्ष्यासंयमः संयमो वा भवतीत्येवं संयमो धर्मः ॥

१ 'यत्रोपरमः' इति ग-पाठः । १ 'निषयत्वेन' इति क-पाठः । ३ 'क्षणं महणं गृहस्या' इति ग-पाठः । ४ 'एव' इति स्न-पाठः । ५ 'कायसंयमध्य' इति ग-पाठः ।

सम्प्रति तपः प्रस्तावायातमुच्यते-

भा०—तपो द्विविधम् । तत् परस्ताद् (अ०९, सू०१९-२०) वस्यते । प्रकीर्णकं चेदमनेकविधम् ।

दी०—तपो द्विविधमित्यादि । तंपतीति तपः । कर्तयमुन् वा । संयमात्मनः शेषाश्वयिशोधनार्थं बाह्याभ्यन्तरतंपनं तपः । शरीरेन्द्रियतापनात् कर्मनिर्देहनाच तपः । अपर

तपोलक्षणे आह—'' विशेषेण कायमनस्तापविशेषात् तपः "। द्विविधमिति बाह्यमामतान्तरम् भ्यन्तरं वा (च)। बाह्यमिति बाह्यद्रव्यापेक्षत्त्रात् तीर्थिकगृहस्थादिकार्यत्वाच ।
आभ्यन्तरं त्वन्यतीर्थिकानभ्यस्तत्वादन्तःकरणव्यापारस्य प्राधान्याद् बाह्यद्रव्यानपेक्षत्वाच ।
अन्ये त्वाहुः—''परप्रत्यक्षं बाह्यम् । स्वप्रत्यक्षमाभ्यन्तरम्"। अथवा आतापनादिः कायक्षेशस्तपो बहिर्रुक्ष्यत इति बाह्यम् । अनशनादिभ्यो[ वा तेभ्यो ]ऽपि च बहिस्तरां वर्तत
इति तदुपलक्षितं बाह्यम् । नेवं प्रायिक्षत्तादि । तत् परस्ताद—उपरिष्टाद् वक्ष्यते—अनशनावमौदार्यादि प्रायिक्षत्तविनयादि च यथाक्रमम् । इह त्वश्चन्यार्थं पुरुषविशेषचरितं प्रकीर्णकं कालाहारादिनियतमनेकविधं तद्यथेत्यादिना दर्शयति—

भा॰—तद्यथा—यववज्रमध्ये चन्द्रप्रतिमे हे । कनकरस्रमुक्तावल्यस्तिस्रः । सिंहविक्रीडिते हे ॥

टी० यववज्रमध्ये चन्द्रप्रतिमे हे इति। मध्यशब्दः प्रत्येकमिसस्यध्यते चंत्रमध्या वंज्रमध्या च। चन्द्रप्रतिमे इति चन्द्रतुर्ये। यथा चन्द्रस्य कलावृद्धिः प्रतिदिनमेवं भिक्षाकवं लष्टद्धिः। यथा चन्द्रस्य हानिः प्रतिदिनं तथा भिक्षाकवलहानिरिति। तत्र यंवमध्या चन्द्रप्रतिमा शुक्तप्रतिपदारमभादमावास्यान्ता, प्रतिपद आरभ्य यथा चन्द्रस्य कलावृद्धिः (तथा भिक्षाकवलवृद्धिः), कवलवृद्धिवा यावत् पौर्णमास्यां पञ्चद्रश्च कवलाः। ततः कृष्णप्रतिपद्यपि पञ्चद्रश्च । एवमेकैककवलहान्या यावदमावास्यायामेकः कवल इत्येषा यवमध्या।

वज्रमध्या कृष्णप्रतिपदारम्भा, कृष्णप्रतिपदि पञ्चदशकवलानभ्यवहरति। तत्राप्येकैकक-षलहानियीवदमावास्यायामेकः कवलः, शुक्तप्रतिपद्यप्येक एवेति । द्वितीयादिष्वेकैकद्वद्वियीवत् पौर्णमास्यां पञ्चदश्चेत्येषा वज्रमध्या।

१ 'वश्यति 'इति ग-पाठः । २ 'तप्यतीति 'इति ग-पाठः । ३ 'तापनं तपः 'इति इ-पाठः । ४-५ 'यवस्येन मध्ये स्थूलस्य पर्यन्तभागयोस्तु तनुकस्य मध्ये यस्याः सा यवमध्या, वज्ञस्येन मध्ये तनुकस्य पर्यन्तयोस्तु स्थूलस्य मध्ये यस्याः सा वज्ञमध्या 'इति श्रीनेभिचनद्रसूरिवरविरचितस्य प्रवचनसारोद्धारस्य भीसिद्धसेनसूरिकृतटीकार्या (४४०तमे पत्राक्के)।

६ यवमध्यां चन्द्रप्रतिमामुह्हिंय प्रोक्तम्---

<sup>&</sup>quot; एकैका वर्धयेष् भिक्षां, शुक्ते कृष्णे च न्हाययेत्। भुजीत नामावास्याया-मेष चान्द्रायणी विधिः॥"

तथा कनकरत्नमुक्तावल्यास्तिस्र इति कनकावली-रत्नावली-मुक्तावली च। तत्र कैनकावली तावदाल्यायते —प्राक्त तावचतुर्थमक्तं ततः षष्टं ततोऽष्टमं जतोऽपि षष्टान्यष्टौ। पुनश्रतुर्थपष्टाष्टमदशमद्वादशचतुर्दशषोडशाष्टादशविंशतिद्वाविंशतिचतुर्विंशतिकनकावलीस्वरूपम् षइविंशत्यष्टाविंशतित्रिंशद्वात्रिंशचन्तिः स्वतिंशस्त्रकानि। ततः पुनश्रतुर्विंशत्संख्यानि पष्टानि। ततः परमेतदेवाद्यमर्थं चतुर्विंशद्वक्तःदारभ्य प्रतिलोमं
विरचनीयं यावत् पर्यन्ते चतुर्थभक्तमिति। अस्यां च तपोदिवसानां त्रीणि शतानि चतुरशित्यचिकानि अष्टाशीतिः पारणदिवसाः, तत्प्रक्षेपाच चत्वारि दिनशतानि द्विसप्तत्यधिकानि
मवन्ति। पिण्डस्तु वर्षमेकं त्रयो मासाः द्वाविंशतिर्दिवसा इति।।

अत्र च प्रथमकनकावल्यां सर्वकामगुणिकेन पारणाविधिः। द्वितीयकनकावल्यां पारणके सर्वनिर्विकृतिकं पारियतन्यम्। तृतीयस्यां पारणाविधिरंलेपकृता-कनकावल्याः हारेण। चतुथ्यां पारणाविधिराचाम्लेन परिमितिभक्षेणेति। एवमासां चतस्रणामिप कालः पश्च वर्षाणि मासद्वयमष्टाविंग्रतिर्दिवसा इति।।

१ प्रवचनसारोद्धारे दु प्रथमं रक्षावलीतपो व्याख्यातम्, तदनन्तरं कनकावलीतपः । उक्तं च तद्दीकायां (४३०तमे पत्राक्के)—'' कनकमयमणिकनिष्पन्नो भूषणविशेषः कनकावली, तदाकारं...यत् तपस्तत् कनकावली-स्युच्यते, एतच कनकावलीतपो रक्षावलीतपःक्रमेणैव कियते "

#### १ कनकावलीस्थापना यथा---



३ 'रहोपहारेण ' इति ज-पाठः।

सम्प्रति रैरनावल्याः रैयापना चतुर्ववहाष्टमानि । ततो ज्यमान्यष्टौ । युनश्रतुर्थवहाष्टमदशमहादशचतुर्दशपोडशाष्टादश्रविशतिद्वाविशतिचतुर्विशतिषद्विशत्यष्टाविशतिर्द्विशवद्वार्त्विशव्यत्स्विश्वक्रकानि । ततश्रतुस्त्रिशत्सङ्ख्यान्यष्टममक्तानि । ततः परमाद्यमर्थ चतुर्स्विशव्यक्तादारभ्य प्रतिलोमं न्यसनीयं यावत् पर्यन्ते चतुर्थमक्तमिति । अस्याश्चारत्नावष्टीस्वक्षपम् ष्टाशीतिः पारणादिवसाः, तैः सह तपोदिवसा एकस्थीकृता एप पिण्डितः
कालो वर्ष पश्च मासा द्वादश दिवसाः दिनशतानि पश्च द्वाविश्वस्यक्तराणि
चतस्रो रत्नावस्टीभेदा इति । एप राशिः संवत्सरादिश्वतुर्गुणो जातं वर्षाणि पश्च नव मासा
अष्टादश्च दिवसाः । पारणाविधिः पूर्ववत् ।

साम्प्रतं मुँकावली भण्यते प्राक् तावत् चतुर्थपष्ठे ततश्रतुर्थोष्टमे चतुर्थदशमे

#### २ रत्नावलीस्थापना---



- ३ "एतैः काहिलकाया अधस्तास् दाडिमपुष्पं निष्पवते " प्रस्वानः (४३ अतमे पत्राङ्के )।४ "एषा हि दाडिमपुष्पस्याधस्तदेका सरिका"। ५ "एतैः किल पदकं सम्पद्यते "।
  - ६ अन्तकृद्शासु तु रत्नावल्यां पदके दाखिमद्वये च त्रिकस्थाने द्विका उक्ताः, कनकावल्यां च त्रिकाः।
  - ७ मुकावली-मौक्तिकहारः, तदाकारस्थापनया यत् तपस्तन्मुक्तावल्युच्यते । एतस्त्यापना तु यथा--

| 6 | -1 | ~ | • | m | or | 70 | 0  | مع | σ- | w  | • | 9 | • | v | 0 | 8 | 6 | 0 | 0- | 6 | 0 | 6 | - | m | 0- | 8 | <i>σ</i> - | 5    | - 0 |  |
|---|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|------------|------|-----|--|
| 0 | -  | ~ | • | m | 0  | >0 | σ- | 5- | 6  | w- | o | 9 | - | ٥ | 6 | ~ | 6 | ê | •  | 5 | - | 8 | 6 | 0 | -  | 2 | -          | ا يو | F 6 |  |

१ "रत्नावली-आभरणिवशेषः। रत्नावलीव रत्नावली, यथा हि रत्नावली उभयत आदि सूक्ष्मस्थूलस्थूलतरिव-भागकाहिलिकाख्यसीवर्णावयवद्वययुक्ता, तदनु दाष्ठिमपुष्पोभयोपशोभिता, ततोऽपि सरलसरिकावुगलशालिनी, पुनर्म-ध्यदेखे बुश्चिष्टपदकसमलङ्कृता च भवति, एवं यस् तपः...तद् रत्नावलीत्युच्यते " इति प्रवच्यनसारोद्धारदीकायो (४३६तमे पत्राद्धे)।

चतुर्थद्वादशे चतुर्थचतुर्दशे चतुर्थषोडशे चतुर्थाष्टादशे चतुर्थविशतितमे
मुक्तावलीस्वरूपम् चतुर्थद्वाविशे चतुर्थचतुर्विशे चतुर्थष्ट्विशे चतुर्थाष्ट्राविशे चतुर्थत्रिशद्रक्ते चतुर्थद्वात्रिशद्धके चतुर्थचतुर्खिशद्धके। अतः परमन्यद्धं चतुर्खिशद्रक्तादि प्रतिलोमं न्यमनीयं यावत् पर्यन्ते चतुर्थभक्तमिति। अत्र त्रीणि दिनशतानि पष्टचधिकानि वर्षमेकम्। एतचतुर्गुणं जातं वर्षचतुष्टयं, पारणादिनान्यपि क्षेप्याणि। पारणाविधिश्र पूर्ववत्।

तथा अपरस्तपोविशेषः — सिंहविक्रीडितं हे - श्रुं छकसिंहविक्रीडितं महासिंहविक्रीछितं च । तत्र श्रुं छकसिंहविक्रीडितस्य रैचना । चतुर्थपष्ठे चतुर्थाष्टमे

श्रुं छकसिंहविक्रीश्रुं वर्गम अष्टमद्रादशे दशमचतुर्दशे द्रादशपोडशे चतुर्दशाष्टादशे पोडश्रुं श्रुं ततोऽष्टादश, पुनराद्यार्धमेन प्रतिलोमं रचनीयं विश्वपोडशादिकं

यावत् पर्यन्ते चतुर्थमक्तमिति, षड्भिमीसैः सप्तभिश्च दिवसैः परिसमाप्तिः । एतचतुर्गुणं जातं
वर्षद्रयं दिना-यष्टाविंशतिः त्रयिंश्चत् पारणादिवसा इति । महतः सिंहविक्रीडितस्य रैचना ।
चतुर्थपष्ठे चतुर्थाष्टमे षष्टदशमे अष्टमद्रादशे दशमचतुर्दशे द्रादशपोडशे चतुर्दशाष्टादशे पोडपविशे अष्टादशद्राविशे विश्वतिचतुर्विशे द्राविशतिषद्विशे चतुर्विशाष्टाविशे पड्विशतिर्विन्

श्रुं के अष्टाविशतिद्रात्रिश्चकं त्रिशचतुर्खिशद्रकं, ततो द्रात्रिश्चकं अष्टाविशतिद्रात्रिश्चकं त्रिशचतुर्खिशद्रकं, ततो द्रात्रिश्चकं वर्त्वभक्षमम् वर्षक्षिमक्तमिते । अस्य च कालो वर्षमेकं पट् मासा दिनान्यष्टादश ।

एष कालश्चतुर्गुणो जातं वर्षाणि पट् मासद्रयं दिनानि द्रादश, शेषं पूर्ववत्। तथा अपरं तपः—

#### २ स्थापना---

| a 14 | σ                                                         | m | w | > | m | ا سحد | >  | ימט | مو | 9 | اعدا | v | v | ~ |
|------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------|----|-----|----|---|------|---|---|---|
|      | सुद्धकसिंहनिष्कांडितं तपः तपोदिनानि ३५४<br>पारणादिनानि ३३ |   |   |   |   |       |    |     |    |   |      |   |   |   |
| 0 10 | -                                                         | m | a | > | m | مو ا  | >0 | w   | 5  | 9 | 100  | 1 | 9 | ~ |

#### ३ स्थापना---

| o Nom   | ar 30 | m' 5 | ש מ  | و امو ا | w      | 9   | <u>د ا ر</u> | 0                             | 2 2 | 0 | 5 | 6 | 6  | 6 | ٦ | 93  |
|---------|-------|------|------|---------|--------|-----|--------------|-------------------------------|-----|---|---|---|----|---|---|-----|
|         |       | महा  | संहि | ष्कीडि  | तं तपः | ,   |              | रानि ४<br><mark>देनानि</mark> |     |   |   |   |    |   |   |     |
| 5 N 5 M | n   > | m s  | > u  | واحاء   | ١٠٠٠   | 0 9 | er   v       | 0                             | 0 0 | 0 | 6 | 5 | 93 | * | 2 | 9.3 |

भ " महासिंहनिष्की डितापेक्षया लघु ( क्षुष्ठकं ) - ह्स्वं सिंहस्य निष्की डितं – गमनं सिंहनिष्की डितम्, तदिव यत् तपः तत् सिंहनिष्की डितम् । सिंहो हि गच्छन् गत्वाऽतिकान्तं देशमवलोकयति एवं यत्र तपसि अतिकान्ततपोविशेषं प्रनरासेष्य अमेतनं तं प्रकरोति तत् सिंहनिष्की डितम्" इति प्रयाचनसारोद्धारटीकायां ( ४३५तमे पत्रोक्के )।

भा०-सप्तसप्तमिकाचाः प्रतिमाश्चतस्रः भेद्रोत्तरमाचाम्छवर्धमानं सर्वतो-भद्रमित्येवमादि ॥

टी॰—सँससप्तिमका अष्टाष्टिमका नवनविका दशदशिमका चेति। तत्र सप्तमप्तिका प्रथमायामहोरात्राणामेकोनपञ्चाशद् दिवसा इत्यर्थः । अष्टाष्टकाः । अष्टाष्टिमिकायामहोरात्राणां चतुःषष्टिदिनानीति। तथा नवनविमकायामे काशीतिरहोरात्राणि । देशदशिकायां दिवसशत म् । सर्वत्र प्रथमा अहोरात्रसङ्ख्यासु एकैकिभिक्षाशित्वम् । सर्वत्रेति चतस्विपि प्रतिमासु प्रथमे सप्तमके प्रथमे व्हाके प्रथमे च दशके प्रतिदिनमे कैकिभिक्षाशित्वं द्वितीये सप्तके प्रथमे नवके प्रथमे च दशके प्रतिदिनमे कैकिभिक्षाशित्वं द्वितीये सप्तके प्रथमे सप्तके दशके प्रशाहित्वम् , एवं शेषेष्वि सप्तकादिष्वं कैकिभिक्षाश्चिः कार्या यावत् सप्तमे सप्तके सप्तिभिक्षा अष्टमेऽष्टी भिक्षा नवमे नव भिक्षा दशमे दशिक्षाशित्विनिति ।।

तथाऽन्यत् तपः सर्वतो मद्रमिति द्विविधं तत् — अङ्गङ्गसर्वतो भद्रं महामर्वतो भद्रं चेति । तत्र प्रथमस्य प्रस्तारविधिर्भण्यते—पञ्च गृहाणि कृत्वा तिर्यगूर्ध्वं च । ततो रैचना तपसः कार्या। चतुर्थपष्ठाष्टमदशमद्वादशानि प्रथमपङ्क्तौ, द्वितीयस्यां च दशमद्वादशचतुर्थपष्ठाष्टमानि, वृतीयायां पष्ठाष्टमदशमद्वादशचतुर्थोनि, द्वादशचतुर्थपष्ठाष्टमदशमानि चतुर्थ्या, पञ्चम्याम-ष्टमदशमद्वादशचतुर्थपष्ठानि । पारणादिवसाः पञ्चविंशतिः। कालो मासत्रयं दिनानि दश । एष एव चतुर्गुणो वर्षमेकं मासो दश दिनानीति ।।

[ प्रथमे सप्तके एकैकां भोजनस्य दत्ति प्रतिगृह्णाति, एकैकां पानकस्य, एवं यावत् सप्तमे सप्त दत्तयो भोजनस्य, सप्त पानकस्य....]

### **डयवहार**भाष्ये त्वेवम्—

" अहवा एकेकियं दत्ति, जा सत्तेकेकस्स सत्तए। आएसो अत्थि एसो वि.....।।" [अथवा एकेकां दत्ति यावत् सप्त एकेकस्मिन् सप्तके। आदेशोऽस्ति एषोऽपि......] ३ 'दशमिकाया' इति च-पाटः।

### ४ क्षुत्रकसर्वतोभद्रस्य प्रथमो विकल्पः

| ٩ | 3 | 3 | 8 | ч |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | ٩ | 3 | 3 |
| २ | 3 | 8 | ٧ | 9 |
| ч | ٩ | 2 | 3 | ¥ |
| 3 | ¥ | 4 | 9 | 3 |

१ ' सर्वतोभद्रं भद्रोत्तर० ' इति ग-पाठः ।

२ सप्तसप्तमिकायाः स्वरूपं अन्तकृ**द्शासु यथा**---

<sup>&</sup>quot; पढमे सत्तए एकेकं भोयणस्य दित पडिगाहेइ, एकेकं पाणयस्य, एवं जाव सत्तमे सत्त दत्तीउ भोयणस्य, सत्त पाणयस्य..."

शुक्रक्तर्यतोमद्रशुच्यते तिर्यमूर्धं कर्णयोध सर्वत्र दिनराश्चिन्तुल्यः पश्चदशपरिमाण-इति । अथवा श्रुष्ठकऽस्य सर्वतोभद्रस्य दितीयो विकल्यः । चतुर्थपष्ठाष्टमदश्रमहादश्वानि, अष्टमदश्रमहादश्वात्र्यचतुर्थपष्ठानि, द्वादश्चतुर्थपष्ठाष्टमदश्चमानि, पष्ठाष्टमदश्चद्वादश्चतुर्थानि, दश्चमद्वादश्चतुर्थपष्ठाष्टमानीति ॥

सम्प्रति महत्सर्वतोमद्रं भण्यते—सप्त गृहकाणि कृत्वा तिर्यगूर्ध्व च तपोरंचना । चतुर्थपष्टाष्टमदशमद्वादशचतुर्दशपोडशभक्तानि, चतुर्दशपोडशचतुर्थपष्टाष्टमदशमद्वादशम-कानि, दशमद्वादशचतुर्दशपोडशचतुर्थपष्टाष्टमानि, पष्टाष्टमदशमद्वादशचतुर्दशपोडशचतुर्थानि, पोडशचतुर्थपष्टाष्टमदशमद्वादशचतुर्दशपोडशचतुर्थानि, बादशचतुर्दशपोडशचतुर्थपष्टाष्टमदशमानि, अष्ट-मदशमद्वादशचतुर्दशपोडशचतुर्थपष्टानि ॥

१ क्षक्रक्षवंतोमहस्य द्वितीयो विकल्पः, अयं तु प्रवस्त्रनसारोद्धारे निर्दिष्टस्य भद्रतपम्नः स्वरूपवाची।

| 9 | 3  | ğ | 8 | ٧ |
|---|----|---|---|---|
| ą | 8  | 4 | 9 | 2 |
| 4 | 9  | 3 | m | 8 |
| ર | 3  | 8 | ч | 9 |
| 8 | 15 | 9 | 2 | 3 |

२ महासर्वतीभद्रम

|   | २  |   |     |   |    |   |
|---|----|---|-----|---|----|---|
| Ę | 9  | 9 | ٦ ] | 3 | 8  | ч |
| 8 | 14 | Ę | હ   | 9 | 3  | 3 |
| 2 | 13 | ሄ | 4   | Ę | ور | 9 |
| ن | ٩  | 4 | 3   | 8 | 4  | Ę |
| 4 | Ę  | ی | 9   | 2 | 3  | 8 |
| ₹ | 8  | ч | Ę   | હ | 9  | २ |

|    |    | ,  |    |   |    |    |
|----|----|----|----|---|----|----|
| ч, | É  | v  | ٤  | ٩ | 90 | 99 |
| ٤  | \$ | 90 | 99 | 4 | Ę  | હ  |
| 99 |    | Ę  |    | ۷ | ९  | 90 |
| હ  | 4  |    | 90 | • | ч  | Ę  |
| 90 | 99 | ч  | É  | છ | ۷  | 9  |
| Ę  | v  | 2  | ٩  |   | `  | ٧  |
| 9  | 90 | 99 | ц  | Ę | و  | 6  |

३ प्रवचनसारोजारे सर्वतोभद्रं यथा— प्रवचनसारोज्जारे महाभद्रमपि दश्यते तहनना यथा—

| ٩  | 3 | Ŗ  | ४ | 4  | Ę | v |
|----|---|----|---|----|---|---|
| 8  | Ч | Ę  | હ | ٩  | 3 | 3 |
| હ  | 9 | 2  | 3 | 8  | ч | Ę |
| 3  | ४ | دم | Ę | وب | ٩ | 7 |
| Ę  | ی | 9  | 3 | m  | 8 | 4 |
| २  | 3 | R  | ч | Ę  | و | 9 |
| لع | ξ | ૭  | ٩ | २  | ₹ | ४ |

मेद्रोत्तररचना । द्वाद्यचतुर्द्शषोडशाष्टादय्यविश्वतिभक्तानि, अष्टाद्यविश्वतिद्वाद्य-चतुर्द्यषोडशभक्तानि, चतुर्द्यषोडशाष्टादय्यविश्वति द्वादशभक्तानि, विश्वतिद्वादसचतुर्दय-बोडशाष्टाद्यभक्तानि, षोडशाष्टादय्यविश्वतिद्वादयचतुर्दशभक्तानि दिनानि पश्चित्रग्रद्वद्रो-चरतपसि ।

तथाऽपरं तपः आचाम्लवर्षमानम् । अलवणारनालौदनलक्षणमाचाम्लं तद् वर्षमानं पत्र तपित तदाचाम्लवर्षमानं तस्य प्ररूपणा-प्राक् तावदाचाम्लं ततश्रतुर्थभक्तं पुनद्धं आचाम्ले पुनश्रतुर्थभक्तं पुनश्रतुर्थभक्तं पुनश्रतुर्थभक्तं पुनश्रतुर्थभक्तं पुनश्रतुर्थभक्तं प्रवाम्लानि पुनश्रतुर्थभक्तं पश्चाम्लानि पुनश्रतुर्थभक्तं एवमेकैकमाचाम्लं वर्धयता चतुर्थभक्तं च विद्धता तावद् वर्धिय-तम्यमाचाम्लं यावदाचाम्लयतं पूर्णं पर्यन्ते च चतुर्थभक्तं कालपरिमाणमस्य चतुर्दश वर्षायि मासत्रयं विञ्चतिर्दिवसाश्रेति । सर्वतोभद्रमित्यवमादीत्यादिग्रहणादनेकप्रकारं तपोऽस्ति प्रकीर्णकिमिति ज्ञापयतीति पारमर्ष एव प्रसिद्धं प्रवचने ॥

अथवाऽऽदिशब्दसङ्गृहीता द्वादश मिक्षुप्रतिमास्तद्शेनार्थमाह—

भा०—तथा द्वाद्श भिक्षुप्रतिमाः-मासिक्याचाः आ सप्तमासिक्यः सप्त, संप्तचतुर्दशैकविंशतिरान्निक्यस्तिस्रः, अहोराँत्रिकी, एकरान्निकी चेति ॥ ७॥

टी०—तथा द्वादश भिश्चमितमा मासिक्याचा इति । मासिकी आदिशीसां ता मासिक्याचाः । द्वादशित इयत्तानिरूपणाय संख्या । भिश्चछद्वमोत्पादनैपणादिश्चद्व-भिश्वाशी। प्रतिमा प्रतिज्ञा। मासः प्रयोजनमस्या इति मासिकी। मासेन परिसमाप्तिमायाती-त्यर्थः। आ सप्तमासिक्याः सप्तेति विभागं दश्यति, द्वित्रिचतुःपश्चपद्सप्तमासाख्याः। एवमेताः सप्त तथाऽपरास्तिस्तः प्रथमा सप्तरात्रिकी द्वितीया सप्तरात्रिकी तृतीया सप्तरात्रिकी एकराश्चिकी सप्तरात्रिकी चेति। एवमेता दश् । अपरे द्वे अहोराश्चिकी एकराश्चिकी चेति। एवं द्वादश्। तत्र मासिकीं प्रतिमामाह्वदः साधुर्भोजनस्यैकां देत्तिमात्ते।

|    | १ भ | द्रोत्त | रम् |   |
|----|-----|---------|-----|---|
| 4  | Ę   | હ       | ۷   | 9 |
| 6  | 9   | ч       | Ę   | ٠ |
| Ę  | ی [ | ۷       | 9   | ч |
| 3  | 4   | É       | و   | 6 |
| ود | 6   | 8,      | ٧   | Ę |

प्रवचनसारोद्धारे तु भद्दोत्तरं यथा-

२ 'तदेव' इति ङ-पाठः । ३ 'सप्तरात्रिक्याः तिसः ' इति घ-पाठः । ४ 'रात्रिकी रात्रिकी ' इति घ-पाठः । ५ 'दित्तकामा(?) ' इति ङ-पाठः ।

तथा पानकस्य, दायिका च एलुकस्यान्तः पादमेकं विन्यस्यापरं बहिर्थ-**गक्रमा**सिक्याः वस्थाप्य तां दत्ति यदि ददाति ततः कल्पते । तथा आदिमध्यावसान-स्वरूपम गोचरत्रयहींडी पेडा अर्घपेडा गोमृत्रिका पतङ्गवीथिः संबुकश्चा गत्वा प्रत्यागता चेति पडविधगोचरभूमिचारी। एवंविधतपश्चारीति यत्र ज्ञायते तत्रैकरात्रं कल्पते वासः । यत्र न ज्ञायते तत्रैकरात्रं वाऽहोरात्रद्वयं वा वस्त कल्पते. न परतः । याचनप्रच्छनाऽनु-ज्ञापनप्रश्नव्याकरणभाषी आगमनविकटगृहकवृक्षमुलोपाश्रयत्रयपरिमोगकारी पृथिवीकाष्ट्रयथा-स्तीर्णसंस्तारकत्रयशायी कश्चित् तद्ध्यासिते प्रतिश्रये अप्नि लगयेत् ततो दाहमयासे निष्कामेत् कण्टकादिकं पादलग्रमक्षितो वा कणुकाँदि नो निर्हरेत्। जलस्थलादिषु यत्रास्तमेति तपनस्ततः स्थानादेकमपि पदं न प्रयाति । विगतजीवेनापि पानकेन हस्तपादादिप्रक्षालनं न करोति । सन्मुखमापततो दृष्टाश्वहस्त्यादेर्भीत्या पदमप्येकं पश्चात्रापसर्पेत् । एवमादिभिनियमविशेषेविं-चित्रा एषा मासिकी प्रतिमेति। द्विमासप्रतिमामारूढस्यान्धसो द्वे दत्ती पानकस्य च, शेषचर्या पूर्ववत् । एवम्रत्तरास्विप यावन्तो मासास्तावत्य एव दत्तयोऽपि यावत् सप्तमासिक्यां सप्त दत्तयः । शेषं प्रथमप्रतिमावद्विधानम् । प्रथमसप्तरात्रिकीं प्रतिमामारूढस्य चतुर्थभक्त-मपानकं ग्रामादेर्बहरूत्तानपार्श्वशायिनो निषण्णस्य वा कल्पते स्थातुं सप्तरात्रिक्याः दिव्यमानुषतैर्यग्योनानुपसर्गान् सम्यक् सहमानस्येत्यन्यत् स्वरूपम द्वितीयां सप्तरात्रिकीं प्रतिमामारूढस्य तदेव चतर्थभक्तमपानकं च स्थानं त्वस्य देण्डायतं लगडशायिता उँत्कृद्कासनं वा । तृतीयामपि सप्तरात्रिकीं प्रतिमामाहृदस्य चतुर्थभक्तमपानकं च, स्थानं पुनरस्य गोदोहिँका वीरासनं अ। प्रकुन्जिता चेति। अहोरात्रिकीं प्रतिपन्नस्य प्रतिमां पष्टभक्तमपानकं बहिग्रीमादेश्रतुरङ्गलान्तरौ चरणौ विधाय लिम्बतबाहोः कायोत्सर्गावस्थानमेकं, शेषं पूर्ववत् । एकरात्रिकीं प्रतिमां कुर्वतोऽष्टमभक्तमपानकं प्रामादे-बीहरीषत् प्राप्मारगतेन कायेनैकपुद्रलनिकंद्बदृष्टिरनिमिषनयनो यथाप्रणिहितगात्रः सुगुप्तेन्द्रिय-श्रामः कायोत्सर्गावस्थायी दिव्यमानुषतैरश्रानुपसर्गान् सम्यक् तितिक्षते यस्तस्य भवतीति सप्त-चतुर्देशैकविंशातिराश्रिक्यस्तिस्र इति । नेदं पारमंष्प्रवचनानुसारि भाष्यं, किं तर्हि ? प्रमत्तनीतमेतत्। वाचको हि पूर्ववित् कथमेवंविधमार्षविसंवादि निर्व-भाष्यपाठपरामर्शः ध्नीयात् १ सूत्रानवबोधादुपजातश्रान्तिना केनापि रचितमेतद् वचनकम्-दोचा सत्तराइंदिया तइया सत्तराइंदिया। द्वितीया सप्तरात्रिकी तृतीया सप्तरात्रिकीति सूत्रनिर्भेदः । द्वे सप्तरात्रे त्रीणीति सप्तरात्राणीति । सूत्रनिर्भेदं कृत्वा पठितमज्ञेन सप्तचतुर्दशै-

कविंशतिरात्रिक्यस्तिस इति ॥

९ 'मातिकामेत्' इति ग-पाठः । २ 'कादिना' इति ख-पाठः । ३ 'दण्डयतः' इति ख-पाठः । ४ 'उत्कुदुकस्थानं' इति ख-पाठः । ५ 'हिकापुनर्वीरा' इति ख-पाठः । ६ 'निस्ट्टिष्टि' इति च-पाठः । ७ 'मषेवचना' इति ख-पाठः । ८ 'ब्रूबात्' इति ख-पाठः ।

एवं तपः प्रकीर्णकमिभाय त्यागाभिधित्सया प्राह-

भा॰—बाह्याभ्यन्तरोपधिश्वारीराम्नपानाचाश्रयो भावदोषपरित्यागस्त्योगः।

टी०—बाह्याभ्यन्तरोपधिकारीराक्रपानादिराश्रयो यस्य तस्यैवंविधस्य भाव-दोषस्य परित्यागस्त्यागोऽभिधीयते । न हि निरालम्बनो भावदोषः समस्ति । यथा ह्यञुभं तपसा नादत्ते प्राक्तनं च त्यजत्येवं बाह्योपकरणादित्यागोऽपि संवृणोत्यास्त्रवद्वाराणि । तत्रोपकरणं बाह्यं रजोहरणपात्रादि स्थविरजिनकल्पयोग्योपधिः दुष्टवाङ्मनसंः अभ्यन्तरं कोधादिश्चातिदुस्त्यज उपधिः । शरीरं वाऽभ्यन्तरमक्रपानं च बाह्यम् । आदिग्रहणादौपन्नहिकं च बहिर्निषद्यादण्डकादि आश्रयभूतं भावदोषस्य भवति। भावदोषो मूर्च्छा स्नेहः गाध्यादिः। संयमसाधनं रजोहरणादीत्येवं धारयति, न पुना रागादियुक्तः शोभाद्यर्थम् । एवंविधस्य भावदोषस्य परित्यागः सर्वप्रकारस्त्याग उच्यते ।।

सम्प्रति आकिञ्चन्यस्वरूपनिरूपणायाह—

भा०-शरीरधर्मोपकरणादिषु निर्ममत्वमाकिश्चन्यम् ॥ ९ ॥

टी॰—दारीरेति । उक्तेन न्यायेन भावदोषत्यागं कृत्वा बाह्योपकरणं रजोहरणपात्राद्युपशुद्धानोऽप्यिकश्चन एव भवति । शरीरमाश्रयमात्रमात्मनो यदा च तत्र त्यागार्हमशुचित्वङ्मांसास्थिपद्धरं केवलं धर्मसाधनचेष्टायाः संयमभरक्षमायाः साहायके वर्तते । तदिदं
शकटाक्षोपाद्धनवदाहारादिनोपग्राह्मम् । न त्ववयवसिनवेशशोगार्थमिति । निर्ममत्वमाकिश्चन्यं धर्मोपकरणं रँजोहत्यादि प्रमार्जनादिकार्यप्रसाधनाय व्याप्रियत इति संयमोपकरणम् ।
अत्रापि निर्ममत्वमाकिश्चन्यमिति ।।

ब्रह्मचर्यस्वरूपनिर्दिधारियपया प्राह-

भा०—व्रतपरिपालनाय ज्ञानाभिवृद्धये कषायपरिपाकाय च गुरुकुलवासी

टी०—व्रतपरिपालनायेत्यादि। आिकश्चन्ये व्यवस्थितो ब्रह्मचर्यं परिपालयेत्। तच ब्रह्मचर्यं गुरुकुलवासलक्षणम्। गुरुकुलवासो ब्रह्मचर्यमिति। बृह्क्वादात्मा ब्रह्म [आष्ट्रित्तरात्मिति व्रह्मचर्यमाख्यातम् ] ब्रह्मणि चरणमात्मारामत्वमरक्तद्विष्टात्मिन व्यवस्थानम्। अब्रह्मणश्च विनिश्चत्तिर्वतं मैथुनवर्जप्रधान्येन। तेत्परिपालनाय गुरुकुले वस्तव्यम्। यद्यपि मनोज्ञामनोज्ञ-

१ 'त्यागधर्मः' इति ग-पाठः । २ 'मनसमभ्यन्तरं' इति ग-पाठः । ३ 'शोमार्था प्रति ' इति ख-पाठः । ४ 'रजोग्रास्यादि ' इति ख-पाठः । ५ 'तस्य प्रतिपा० ' इति ग-पाठः ।

विषयरागविरागविद्यक्तिर्वद्यर्थं, तथाषि प्रधानत्वेन विवक्षा मैथुनतेष्टरेव । तत्परिपालनार्थं च मगविद्यर्नवगुप्तय उपदिष्टाः—वसति-कथा-निषधे-न्द्रिय-कुड्यान्तर-पूर्वकी िंडतप्रणीताहारा-ऽतिमात्र-भोजनविभूषणाख्याः । ज्ञानसंवर्धनार्थं च गुरुकुलवासः । यथोक्तमार्षे—

> "'नाणस्त होइ भागी थिरयरओ दंसणे चरित्ते य। घना आवकहाए गुरुकुलवासं न मुंचंति ॥ १ ॥"

कषायाः क्रोधादयस्तेषां परिपाकः -परिणतिरुपशमः क्षयो वा तदर्थं च गुरुकुल-वासोऽभ्युपेयः । गुरुरहितस्य हि परिणामवैचित्र्याद् विकथादिदोषात् असज्जनसम्पर्कात् अस-त्कियासङ्गात् अनुस्रोतोगामित्वदोषात् सद्य एव मोक्षमागीद् स्रंशः स्यात् । तस्मादाप्राणितात् गुरुकुलवासः श्रेयः । गुरुकुलवासेन वा स्वतन्त्रीकृतस्य ज्ञानदर्शनचरणव्रतभावनागुप्त्या-दिपरिवृद्धिः । अत एव च साधोर्द्धिसङ्गृहीतत्वमाचार्योपाध्यायाभ्याम् । निर्प्रन्थ्यास्तु प्रवर्तिनी सङ्गृहीतत्वं च । तदेव च पर्यायशब्दैराख्यातमाद्राधानार्थम् ।।

भा॰—अस्वातन्त्र्यं गुवैधीनत्वं गुरुनिर्देश (शाव ?)स्थायित्व-बाचार्याणां मित्यर्थं च पश्चाचार्याः प्रोक्ताः-प्रवाजकः, दिगाचार्यः, श्रुतोदेष्टा, पश्चविधत्वम् श्रुतसमुदेष्टा, आम्नायार्थवाचक इति ॥

टी०—अस्वातन्त्र्यं गुर्वधीनत्वं गुरुनिर्देशाबस्थायित्वमिति । आचार्यग्रहणाच पत्राचार्याः प्रोक्ताः—ख्याप्याः प्रवाजकः—सामायिकव्रतादेरारोपयिता १, दिगाचार्यः— सिवाचित्तमिश्रवस्त्वनुक्षायी २, श्रुतोद्देष्टा—श्रुतम्—आगमग्रह्शिति यः प्रथमतः ३, एवप्रुदिष्टगुर्वेदिरपाये तदेव श्रुतं सम्रुद्दिशत्यनुजानीते वा यः स्थिरपरिचितकारयितृत्वेन सम्यग् धारणानुप्रवचनेन च स श्रुतसमुद्देष्टा ।, सम्रुदेशनुक्षयोरेककालत्वात् समुदेशसङ्गु- हीतमनुक्षानम् ४, आम्नाय—आगमस्तस्योत्सर्गापवादलक्षणोऽर्थस्तं वक्तीत्याम्नायार्थवाचकः, पारमर्पप्रवचनार्थकथनेनानुप्राहकोऽक्षनिषदानुक्षायी पश्चम आचार्यः ५ ॥

भाव-तस्य ब्रह्मचर्यस्येमे विशेषगुणा भवन्ति । अब्रह्मविरतेर्वतस्य भावना यथोक्ता इष्टरपर्श-रैस-गन्ध-विभूषानभिनन्दित्वं चेति॥

टी०—तस्य ब्रह्मचर्यस्यत्यादि । पुनरपि तद्रक्षणदृढीकरणार्थं ब्रह्मचर्यस्य विद्योषगुणाः ख्याप्यन्ते-इमे इति प्रत्यक्षीिकयन्ते। विशेषेण-अतिशयेनोपकारित्वाद् विशे-षगुणा अब्रह्मविरतेर्वक्षव्रतस्य। यथोक्ता भावनाः प्राक् पश्च दोष्वर्जनेन निगृदंस्यङ्गा-

१ छाया---

हानस्य भवति भागी थिरतरतो दर्शने चरित्रे च। धन्या यावत्कथं गुरुकुलवासं न मुखन्ति ॥

२ ' बुर्वाचपाये ' इति क-पाटः । ३ ' रतिव्रतभावना ' इति घ-पाटः । ४ ' रस-रूप-गन्ध-शब्द-विभूषा॰ इति घ-पाटः ।

लोचनपूर्वरतस्मृतिष्ट्रप्यस्यकामकथनेभ्यः संसक्तादावैमथाच विरतयो भावना ब्रह्मणः, इष्टाश्र ग्रुमा ये स्पर्शादयः, शरीरविभूषा च, तत्रानिभनन्दत्वं -तत्राप्तावप्यपरितुष्टिर्मनसोऽ-प्रसादः -अरक्तद्विष्टतेत्येवं ब्रह्मचयं जायते इति । तदेवं क्षमया क्रोधं निहन्यात्, निहतक्रोधो नीचैर्द्वत्यनुत्सेकाभ्यां मार्दवं धारयेत् , परित्यक्तमदस्थान आर्जवं भावयेत् , भावदोषवर्जनेन निगूढदोषां मायामार्जवेन् प्रकटीकृत्य शोचमाचरेत् अलोभसंश्रयेण, लोभाशौचं अलोभशौचेन

संशोध्य शुद्धात्मा सत्यं त्र्यात्, सत्यभाषी सप्तद्शविधं संयममनुतिष्ठेत, व्यात्यायं साधनानि स्वतात्मा शेषाशयविशोधनार्थं तपश्चरेत्, ततो बाह्यान्यपि धर्मसाधनानि त्यजेत्, विद्यमानेष्वपि कायवाङ्मानसेषु धर्मोपकरणेषु स्वजनसुहृत्स- म्बन्धिषु च निःस्पृहृत्वािक्रममत्वाख्यमािकश्चन्यं भावयेत् । सत्यािकश्चन्ये ब्रह्मचर्यं परिपूर्णं भवतीति ॥ ६ ॥

एवं प्रमिवशुद्धिलक्षणे धर्मे व्यवस्थितः पुनरपि आत्मगुणदोपजुगुप्सार्थं जगद् द्वाद-शिभः स्वतन्वैर्विभज्यानुचिन्तयेदित्याह—

द्वादश भावनाः

सूत्रम्—अनित्या-ऽशरण-संसारै-कत्वा-ऽन्यत्वा-ऽशुचि-त्वा-ऽऽसव-संवर-निर्जरा-लोक-वोधिदुर्लभ-धर्म-स्वाख्यातैत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ९–७ ॥

टी०-अपरे पठन्ति-अनुप्रेक्षा इति अनुप्रेक्षितव्या इत्यर्थः । अपरेऽनुप्रेक्षाशब्दमेक-वचनान्तमधीयते, तत्रार्थोऽनित्यादिचिन्तनमनुप्रक्षाच्यते, बहुवचनान्ते त्वनित्यादिचिन्तना-न्यनुप्रेक्षा इति ।

भा० एता द्वादशानुप्रेक्षाः। तत्र बाह्याभ्यन्तराणि शरीर-शय्या-ऽऽसन-वस्त्रादीनि द्रव्याणि सर्वसंघोगाश्चानित्या इत्यनुचिन्तयेत्। एवं ह्यस्य चिन्तयत-स्तेष्वभिष्वङ्गो न भवति। मा भून्मे तद्वियोगजं दुःखमित्यनित्यानुप्रेक्षा॥१॥

टी०—एता हाद्शानुमेक्षा इत्यादि । एता अनित्यादिकाः परामृश्यन्ते । द्वादशेति द्वादशेव, नाधिका न्यूना वा । अनुप्रेक्षणमनुप्रेक्षा । अनुप्रेक्ष्यन्ते अनुचिन्त्यन्त इति वाऽनु-प्रेक्षाः । तम्र-तास्वनित्यभावना तावद् भण्यत । तत्रानित्यादयो धर्मस्वाख्यातान्ताः कृतद्वन्द्वाः विहितभावप्रत्यया अनुचिन्तनशब्देन सह कृतपष्टीसमासास्तत्पुरुषसमानाधिकरण।नुप्रेक्षाशब्देन सह सम्प्रतिपद्यन्ते । अभ्यन्तरं शरीरद्रव्यं जीवप्रद्यौव्यासत्वात् बाह्यानि श्रव्या-ऽऽसन-वस्ना-

दीनि । आदिग्रहणादौषिकोपग्रहिकोपभेः समस्तस्य ग्रहणम् । तत्र अनित्यभावनायाः शारीरं तावत् जनमनः प्रभृति पूर्वावस्थां जहदुत्तरावस्थामास्कन्दत् प्रतिक्ष-स्वरूपम् णमन्यथाऽन्यथा च भवज्जराजर्जरितसकलावयवं पुद्गलजालविरचनामात्रं

९ 'वसत्वाच 'इति छ-च-पाठः । २ 'प्रकृत्य 'इति छ-पाठः । ३ 'ततत्त्वानु ॰ 'इति घ-पाठः ।

पर्यन्ते परित्यक्तसिवेशविशेषं विशिर्यत इत्यनित्यमेव परिणामानित्यतया । एवमनागतमेवानुप्रेक्षमाणस्य तत्राभिष्वङ्गः—स्नेहप्रतिवन्धो न भवति । तत्र स्नेहाभ्यञ्जनोद्वर्तनम्देनस्नानविभूषादिषु निःस्पृहस्य धर्मध्यानादिष्वासङ्गो भवति । औगमेऽन्यभिहितम्— ''' जं
पि मे इमं सरीरगं इहं कंतं पियं मणुण्णं' इत्यादि । द्वाय्या—प्रतिश्रयः संस्तरणपृष्टकादिः संस्तारक्षकलकादिर्वा । आसनं—गोमयपीठकादि । वस्त्रं—कल्प-चोलपृहकादि । प्रतिदिवसं रजसा
विपरिणम्यमानं सर्वप्रकारं स्वां सिव्यवशावस्थां विहाय विशरास्तां प्रतिपद्यत इत्यनित्यभावनाभ्यासास्य तेषु ममत्वं भवति, केवलं धर्मसाधनमिति ग्रहणम् । सर्वसंयोगास्थानित्या
इति । यावन्तः संयोगा—मम सम्बन्धाः केचिद् बाह्याभ्यन्तरेर्द्रव्यः श्रय्याशरीरादिभिस्ते
धकाण्डभङ्गुरा इत्यवश्यं चादिमता संयोगेन वियोगान्तेन भवितव्यम् । स्वभावः खल्वयं
बाह्याभ्यन्तराणां द्रव्याणामित्यवं चिन्तयेत् । कस्माद्वेतोः ? यसाचैवं चिन्तयतस्तेष्वभिष्वङ्गो न भवति स्नेहप्रतिवन्धः । एतदेवाह— मा भूनमे तद्वियोगजं दुःखमित्यादि ।
तैर्वियोगो बाह्याभ्यन्तरेर्द्रव्येः, तद्वियोगे जातं दुःखं शारीरं मानसं वा । तन्मा भूदित्यनागतमेवेत्यनित्यानुमेक्षा ॥

## अधुनाऽशरणानुप्रेक्षाप्रतिपादनायाह—

भा०—यर्थं निराश्रये जनविरहिते वनस्थलीष्टप्ठे बलवता श्लुत्परिगतेनामि-वैविणा सिंहेनाभ्याहतस्य मृगशिशोः शरणं न विद्यते । एवं जन्म-जरा-मर-णव्याधि-प्रियविष्रयोगा-ऽप्रियसंप्रयोगे-प्सितालाभ-दारिय्य-दौर्भाग्य-दौर्भनस्य-मर-णादिसमुत्थेन दुःखेनाभ्याहतस्य जन्तोः संसारे शरणं न विद्यत इति चिन्तयेत्।

टी०—यथा निराश्रये इत्यादि । यथेति दृष्टान्तप्रदर्शनम् । निराश्रये इति गुप्ति-स्थानश्चन्ये । जनविरहिते इति निवारकाभावप्रदर्शनम् । यत्र तु जनस्तत्र कदाचित् कश्चित् कारुणिको निवारयत्यि । वनस्थलीष्ट्रष्ट इति । वनशब्देन वृक्षा एव गृह्यन्ते, न पुनर्जालि-कूटादिगुप्तिस्थानम् । वलवतेति । दुर्वलेनाभिभूतः कदाचित् प्रणश्यत्यि । बलवानिष यदि धाणो भवति ततो मन्दाद्रत्वान्नानुगच्छेदित्याह—ध्युत्परिगतेन आमिषेषिणोति । सिंहेन-मृगराजेन अभ्याहतस्य—अभिभूतस्य । मृगशिशोरिति जीर्णमृगः कदाचिद्वनुभूतक्रुटश्वतवागुरानिःसरणः प्रगल्भत्वात् प्रणश्येदिष, न पुनः शावः । शारणं—भयापहारि स्थानं तस्य चाभावः ।

१ 'ततश्व' इति ग-पाठः। २ भगवत्यां ( श० २, उ० १, मू० ९४ ) १२७ तमे पत्राह्रे।

३ छाया---

यदि मे इदं शरीरकं इष्टं कान्तं प्रियं मनोज्ञम् ।

४ ' मे सम्बन्धा ' इति ग-पाठः । ५ ' जीलिझाटाविगुप्ति ' इति ग-पाठः ।

भा०—एवं ह्यस्य चिन्तयतो नित्यमशरणोऽस्मीति नित्योद्विग्रस्य सांसारिकेषु भावेष्वनभिष्वङ्गो भवति । अहेच्छासनोक्त एव विधौ घटते, तंद्वि परं शरणमित्यशरणानुप्रेक्षा ॥ २ ॥

टी०—एवं जन्मनाऽऽदितः समुद्धतेन दुःखेनालीढस्य जन्मवतः शरणं नास्तीत्यालीन्यतः सर्वदाऽहमशरण इति नित्यमेव भीतस्य सांसारिकेषु भावेषु मनुजसुरसुखेषु हस्त्यश्वादिषु हिरण्यसुवर्णादिषु च नाभिष्वङ्गो—न प्रीतिभवतीति परमैर्षिप्रणीतशासना-भिहिते एव विधी ज्ञानचरणादिलक्षणे घटते-प्रवर्तते इति । जन्मजरामरणभयपरिष्वक्तस्य च यसात् तदेव परं-प्रकृष्टं शरणिमत्यशरणानुपेक्षा ॥

संसारानुप्रेक्षानिरूपणाय प्रक्रमते-

भा॰—अनादौ संसारे नरक-तिर्घग्योनि-मनुष्या-ऽमरभवग्रहणेषु चक्रवत परिवर्तमानस्य जन्तोः सर्वे एव जन्तवः स्वजनाः परजना वा॥

टी०—अनादौ संसारे इत्यादि । अविद्यमान आदिर्यस्यासावनादिर्नाभूत् उत्पन्नो नाप्युत्पादितः केनचिदिति । संसरणम्—इतश्रेतश्र गमनं संसारस्तस्य चातुर्विध्यं नरकादि-भेदेन । भवशब्दो जन्मवचनः । नरकादिजन्मनां ग्रहणानि—उपादानानि तेषु चक्रवत् तत्रैव परिश्रमतो जन्मवतः सर्व एव प्राणिनः क्षिति-जल-दहन-पवन-वनस्पतिश्वरीराः द्वि-त्रि-चतुः-पश्चेन्द्रियलक्षणाः स्वजनकाः सन्तो यदा यौनेन सम्बन्धेन स्वाम्यादिसम्बन्धेन वा सम्बन्धमन्वभूवन्तवभुवन्त्यनुभविष्यन्ति वा तदा स्वजनाः, स्वाम्यादयो वा यदा न सम्बद्धास्तदा परजनाः । एतदेव दर्शयति—

<sup>9 &#</sup>x27;नाद्यसकला ' इति च-पाठः । २ 'तद् विपरीतं ' इति ग-पाठः । ३ 'स्वजनः परजनो वा ' इति घ-दी-पाठः ।

भा० निह स्वजनपरजनयोग्यंवस्था विद्यते । माता हि भूत्वा भगिनी
भाषी दुहिता च भवित । भगिनी भूत्वा माता भाषी दुहिता
स्वजन-परजनच भवित । भाषी भृत्वा भगिनी दुहिता माता च भवित । दुहिता
भूत्वा माता भगिनी भाषी च भवित । तथा पिता भूत्वा
आता पुत्रः पौत्रश्च भवित । श्राता भृत्वा पिता पुत्रः पौत्रश्च भवित । पुत्रो
भूत्वा [शत्रुर्भवित ] पिता श्राता पौत्रश्च भवित । पौत्रो भूत्वा पिता (श्राता )
पुत्रश्च भवित । भर्ता भूत्वा दासो भवित । दासो भूत्वा भर्ता भवित । मित्रं
भूत्वा शत्रुर्भवित । शत्रुर्भृत्वा मित्रं भवित । पुमान् भूत्वा स्त्री भवित नपुंसकं
च । स्त्री भूत्वा पुमान् नपुंसकं च भवित । नपुंसकं भृत्वा स्त्री पुमांश्च भवितीत ॥

टी०— निह स्वजनपरजनयोर्व्यवस्था विद्यत इति । न नित्यमेव कश्चित् स्वजनः परजनो वाऽस्ति । स्वजनो भूत्वा कर्मानुभावात् परजनो भवति । परजनश्च भूत्वा स्वजनो भवति इयमैन्यवस्थेव संसारे न न्यवस्थाऽस्तीति । माता हि भूत्वेत्यादिना तामेवान्यवस्थां प्रपश्चयति ॥

भा०—एवं चतुर्शितियोनिप्रमुखशतसहस्रेषु राग-द्वेष-मोहाभिभूतैर्जन्तुभि-रिभिनृत्तिविषयतृष्णैरन्योन्यभक्षणाभिघातबन्धाभियोगाक्रोशादिजनितानिती-व्राणि दुःखानि प्राप्यन्ते । अहो द्वन्द्वारामः कष्टस्वभावः संसार इति चिन्तयेत् । एवं ह्यस्य चिन्तयतः संसारभयोद्विग्रस्य निर्वेदो भवति । निर्विण्णश्च संसारप्रद्राणाय घटत इति संसारानुप्रेक्षा ॥ ३ ॥

टी०—एवं चतुर्शितियोन्यादियंत्र सम्मूच्छिति गर्भस्थानं वा तत्र विभागो भवति परस्परं केनचिद् वैरुक्षण्येन दृश्येनादृश्येन वा सर्वज्ञवचनप्राह्येण । तत्र पृथिवी-८४०००० जल-ज्वलन-समीरणेषु प्रत्येकं सप्त सप्त लक्षाः, द्य लक्षाः प्रत्येकवनस्पतिषु, योनयः निगोदजीवेषु च चतुर्शलक्षाः, द्वि त्रि-चतुरिन्द्रियेषु प्रत्येकं द्वे द्वे लक्षे, तिर्यङ्नारक-देवेषु प्रत्येकं चतस्रश्चतस्रो लक्षाः, मनुजेषु चतुर्दश लक्षाः, एवं चतुरशीतिर्लक्षा योनीनां, चतुरशितियोनिप्रमुखानि शतसहस्राणि । प्रमुख्यव्दः प्रधानवचनः । चतुरशीतियोनिप्रधानानि यानि शतसहस्राणि तेषु, नान्ये विवत्यर्थः । रागो माया-लोभौ द्रेषः कोध-मानौ मिथ्यात्वहास्यादिर्मोहः, एभिरभिभूतेः—वशीकृतैर्जनमबद्धिः अनिवृत्ता विषयतृष्णा येषां तैरविच्छित्रविषयत्षेरन्योन्यं—परस्परं भक्षणं पृथुरोमादीनामिव । तथा वधः (अभिधातः १)—मारणं बन्धः—संयमनं अभियोगः—अभ्याख्यानं (आ-क्रोशः—अप्रियवचनं, एभिरन्योन्यभक्षणादिभिजिनितानि तीवाणि—प्रकृष्टानि दुःखानि प्राप्यन्ते—अनुभूयन्ते । अहो इति विस्मये न, ) आः खल्वेवंविधदुःखभाजनमन्यदित्त

१ पौर्वापर्ये विपरीतत्वं घ-पुस्तके । २ ' भवति ' इति घ-पाठः । ३ ' मवस्यैव ' इति च-पाठः ।

याद्यः संसारः, द्वन्द्वा वधवन्धदंशमशकशीतोष्णादयः त एवारामो यत्र संसारे । आरामो हि नानाजातीयतरुसमूहः । आराम इवारामो द्वन्द्वानां सञ्चातः । कष्टं कुच्छ्रं दुःखं गहनं स्वभावः स्वरूपं यस्य संसारस्येत्येवं चिन्तयेत् । ततः संसारभयादुद्विप्रस्य जातारतेः सांसारिकसुखजिहासालक्षणो भवति निर्वेद इत्येषा संसारानुप्रेक्षा ॥

### एकत्वभावनास्वरूपभावनायाह—

भा०-एक एवाहं, न मे कश्चित् स्वः परो वा विद्यते । एक एवाहं जाये। एक एव त्रिये ॥

टी० एक एवाहमित्यादि । एक एवाहं न जातुचित् ससहायो जाये म्रिये वा जननं मरणं वाऽनुभवामीति । यमलकयोरिप क्रमेणैव निःसरणम् । यच जनमनि दुःखं मरणे वा तदेक एवा(हम)नुभवामीत्यर्थः । न तस्य मदीयस्याद्यर्मणोऽनुभवे कश्चित् सहायोऽस्ति । ततश्च सहजन्मानः सहमरणाश्च निगोदजीवा अपि न व्यभिचारयन्त्यग्रुमर्थमेक एवाहं जाये एक एवाहं म्रिये इति ।।

# एतदेव भाष्येण दर्शयति--

भा०—न मे कश्चित् स्वजनसंज्ञः परजनसंज्ञो वा व्याधि-जरा-मरणादीिन दुःखान्यपहरित प्रत्यंशहारी वा भवित । एक एवाहं स्वकृतकर्मफलमनुभवा-मीति चिन्तयेत् । एवं ह्यस्य चिन्तयतः स्वजनसंज्ञकेषु स्नेहानुरागप्रतिबन्धो न भवित परसंज्ञकेषु च द्वेषानुबन्धः । ततो निःसङ्गतामभ्युपगतो मोक्षायैव घटत इत्येकत्वानुप्रेक्षा ॥ ४ ॥

टी॰—न में कश्चिदित्यादि । मत्तः सकलं दुःखमाक्षिप्यात्मिन निधत्ते इत्ये-तन्न, प्रत्यंशो विभागो वण्टनम् । न च सम्भूय स्वजनाः परजना वा मिय दुःखमुत्पन्नं विभाजयन्तीत्यर्थः । ततश्चेक एवाहं स्वकृतस्य कर्मणः फलमनुभवामीति चिन्त-येत् । स्नेहानुरागप्रतिबन्ध इति । जनन्यादिष्वकामविषये स्नेहः, भार्यायां कामविषयो-ऽनुरागः, प्रतिबन्धः—आसक्तिनं भवति । परसंज्ञकेषु द्वेषानुबन्धः । पर एवायं न कदा-चिदात्मीयो भवति किमनेन ममादतेनेति । ततः स्वजनेषु परजनेषु च निःसङ्गतामुपगतो मोक्षायैव यतेत (घटेत ?) इत्येकत्वानुप्रेक्षा ॥

### अन्यत्वभावनाविभावनायाह—

भा०—शरीरव्यतिरेकेणात्मानमनुचिन्तयेत्-अन्यच्छरीरमन्योऽहम्, ऐन्द्रि-यकं शरीरम्, अतीन्द्रियोऽहम् । टी० चारीरव्यतिरेकेणेत्यादि । शरीरं पश्चप्रकारं औदारिकादि तस्माच्छरीर-पश्चकादन्योऽहम् । कुत एतत् १ यस्मादिन्द्रियग्राद्धं शरीरं, अतीन्द्रियोऽहं, न चक्षुरादिना करणेन ग्रहीतुं शक्यः । इन्द्रियग्राद्धं शरीरमित्यव्यापिनी मेदप्रतिपत्तिरित्याह ।

भा०—अनित्यं शरीरं नित्योऽहम्, अज्ञ शरीरं ज्ञोऽहम्, आद्यन्तवच्छ-रीरं अनाद्यन्तोऽहम्, बहृनि च मे शरीरशतसहस्राणि अतीतानि संसारे परि-अमतः स एवायमहमन्यस्तेभ्य इत्यनुचिन्तयेत् । एवं ह्यस्य चिन्तयतः शरीर-प्रतिबन्धो न भवतीति । अन्यच शरीरान्नित्योऽहमिति श्रेयसे घटत इत्यन्य-त्वानुप्रेक्षा ॥ ५॥

टी॰-अनित्यं चारीरमित्यादि । पुद्गलात्मकमौदारिकादि शरीरं, पुद्गलाथ विशरा-हत्वाच्छरीरसिबवेशविशेषं विहाय स्कन्धान्तरेण परमाणुरूपेण वा वर्तन्ते, न जातुचिदात्मा असङ्ख्येयप्रदेशसिवेशं परित्यज्य ज्ञानदर्शनरूपं वो वृत्तो वर्तते वर्तिष्यते वा । ततश्च नित्य-त्वमात्मनः । नैनु परिणामानित्यतया आत्मा अनित्योऽपीष्यते इत्यपरितुष्यन्नाह—अज्ञं शरीरं ज्ञोड्हिमिति। न कदाचित पुद्गला ज्ञानाद्युपयोगरूपेण परिणामिनो भवन्ति। आत्मा त परिणामी। ज्ञानाद्यपयोगपरिणामेन अतोऽन्यत्वं, तथा आद्यन्तवच्छरीरं अनाद्यन्तोऽहम्। आदि:-आरम्भकालः अन्तो-विनाशकालः, तौ यस्य स्तस्तद् आद्यन्तवत् । आदिरौदारिक-वैकिया-ऽऽहारकाणां सुज्ञानः । तैजस-कार्मणयोः सत्यप्यनादिसम्बन्धे सन्तत्याऽनादित्विमष्टं, पर्यायाङ्गीकारेण तु तैजसकार्मणपुद्गलाः परिशटन्ति लगन्ति च । यदाऽऽश्लेपमायान्ति तैजस-कार्मणतया तदा आदिः. यदा परिशटन्ति तदाऽन्तः। नैवमात्मनः कदाचिदादिरन्तो वा विद्यते. आरंभ्यारम्भकभावाभावात् । ज्ञानरूपेण दर्शनरूपेण वा (दर्शयति) अविच्छित्रत्वात् तत्स्व-रूपत्वाच सर्वदेवानाद्यन्तोऽहं इतथान्यत्वम् । बहुनि च म रारीररातसहस्राणीत्यादि । न हि प्राक्तनजन्मशरीराणि इदानीन्तनजन्मशरीराणि भवन्ति । संसारे परिश्रमतः । अनादी च संसारे परिश्रमतो बहुन्यतीतानि शरीरकाणि, नहि तेषां अधुनातनशरीरे-अन्वयोऽस्ति स्वल्पोअि । अहं पुनः स<sup>े</sup> एव येनोपभ्रक्तान्यतीतानि शरीरशतसहस्राणीत्यतो-ऽहमन्यस्तेभ्य इत्यनुचिन्तयेत् । अन्यत्वे च सति विच्छिन्नशरीरममत्वो निःश्रेयसायैव यतते इत्यन्यत्वानुप्रक्षा ॥

# अशुचित्वानुप्रेक्षानिर्घारणायाह—

१ 'चावृत्तो' इति ग-पाटः । २ 'न च ' इति घ-पाटः । ३ 'परिणमितोऽतोऽन्यत्वं ' इति ख-पाटः । ४ 'आरम्भारभ्यकाभावात ' इति ख-पाटः । ५ 'त्वात्सर्वे ' इति ख-पाटः ।

भा०—अशुचि खिल्वदं शरीरमिति चिन्तयेत्। तत् कथम-शरीरस्याशुचित्वे शुचीति चेत् आद्युत्तरकारणाशुचित्वात्, अशुचिभाजनत्वात्, अशुच्युद्भवत्वात्, अशुभपीरणामपाकानुबन्धात्, अशक्य-प्रतीकारत्वाचेति ॥

टी० — अशुचि खिल्वदं शरीरिमत्यादि । शुचि – मलरिहतं न शुच्यशुचि शरीरकं – पाणिपादाद्यवयवसिववेशविशेषस्तदशुचीत्येवं चिन्तयेत् ।

नतु च निर्मलशरीराः स्निग्धत्वचः स्त्रियः पुमांसश्च दृश्यन्ते, तत् कथमस्य प्रतिज्ञामात्रेणाशुचित्वं प्रतिपद्यमदीत्याह—

भा०—तत्राद्यत्तरकारणाशुचित्वात् तावच्छरीरस्यायं कारणं शुक्रं शोणितं च तदुभयमत्यन्ताशुचीति । उत्तरमाहारपरिणामादि ।

टी॰—तत्राद्यत्तरकारणाद्युचित्वादित्यादि हेतुपश्चकम् । तत्र—तेषु पश्चसु हेतुषु आयुत्तरकारणाशुचित्वादित्यस्य व्याख्या । तावच्छब्दः क्रमावद्योतनार्थः । आद्यं कारणं—प्रथमं शुक्रं शोणितं च । करोतीति कारणम् , निर्वर्तयति उत्पादयतीत्यर्थः । येनासा(योनाः) - वृत्यद्यमानो जीवस्तैजसकार्मणश्चरीरा प्रथममेव शुक्रशोणिते अभ्यवहरति शरीरीकरोति औदारिकशरीरतया परिणमयति । ततः कललाईदपेशीघनपाणिपादाद्यङ्गोपाङ्गशोणितमांसमस्तुलुङ्गास्थिमज्जकेशक्मश्चनखशिराधमनीरोमक्षपादिना परिणमयति । उत्तरकारणं तु रसहरण्या परस्परप्रतित्रद्धया जनन्याहृतमाहाररसमभ्यवहरति । तदेव तदुभयमत्यन्ताशुचीति शुक्रशोणितयोरश्चित्वं लोकस्य प्रतीतमिति ख्यापयति अत्यन्ताशुचीति, न जातुचिच्छुचित्वं शुक्रशोणितयोः समस्ति ।।

भा०—तद्यथा—कवलाहारों हि प्रस्तमात्र एव श्रेष्माश्यं प्राप्य श्रेष्मणा द्रवीकृतः अत्यन्ताशुचिभेवतीति। ततः पित्ताश्यं प्राप्य पच्यमानः खंलीभूतोऽ-शुचिरेव भवति। पको वाय्वाश्यं प्राप्य वायुना विभिद्यते पृथक् खलः पृथग् रसः, खलात् मृत्रपुरीपाद्यो मलाः प्रार्टु भेवन्ति, रसाच्छोणितं परिणमति, शोणितान्मांसं, मांसान्मेदः, मेदसोऽस्थीनि, अस्थिभ्यो मैज्ञानः, मज्जभ्यां शुक्रमिति। सर्व चैतत् श्रेष्मादिशुक्रान्तमशुँचि भवति। तस्मादाशृत्तरकारणाशुचित्वाद्-शुचि शरीरमिति॥

टी०--तद्यथा-कवलाहारो हीत्यादिनोत्तरकारणस्याशुचित्वमाचष्टे । कवलाहारो हि जनन्या ग्रस्तमात्र एव श्लेष्मादार्थ-कफस्थानं प्राप्तः श्लेष्मणा द्रवतामापादितोऽत्य-

१ 'मनुचिन्त ' इति ग-पाठः । २ 'अम्लांकृतोऽग्रुचि॰ ' इति घ-पाठः । ३ 'विभज्यते ' इति घ-पाठः । ४ 'मजा मजाभ्यां गुकं ' इति घ-पाठः । ५ ' ग्रुचिभेवति ' इति घ-पाठः ।

न्ताद्धिः । ततोऽपि पित्तस्थानप्राप्तो मलतामापनोऽश्चिति । ततो वाय्वादायं प्राप्तः समीरणेन विभव्यमानः पृथक् खलः पृथम् रस इति द्वयीं परिणतिमापद्यते । तत्र खलात् मूत्र-पुरीष दृषिका-स्वेद-लालाद्यो मलाः प्रादुष्ध्यन्ति । रसाच्छोणित-मांस-मेदो-ऽस्थि-मज्जा-शुक्राणि जायन्ते । सर्व चैतत् कफादिशुक्रान्तमशुच्येव, तस्मादाद्युत्तरकारणा-शुचित्वादशुचि दारीरमिति निगमयति ॥

## अशुचित्वे हेत्वन्तरमाह-

भा०—िकश्चान्यत् अंशुचिभाजनत्वात् अशुचीनां खल्विष भाजनं शरीरं कर्ण-नासा-ऽक्षि-दन्त-मल-स्वेद-श्लेष्म-पित्त-मूत्र-पुरीषादीनामवस्करभूतं तस्माद्युचीति ॥ किश्चान्यत्—अशुच्युद्भवत्वात् एषामेव कर्णमलादीनामुद्भवः शरीरं तत उद्भवन्तीति । अशुचौ च गर्भे सम्भवतीत्यशुचि शरीरम् ॥ किश्चान्यत्—अशुभपिरणामपाकानुबन्धादार्तवे बिन्दोराधानात् प्रभृति खल्विष शरीरं कलला-ऽर्वुद्पेशी-धनव्यूह-सम्पूर्णगर्भ-कौमार-यौवन-स्थिवर-भावजनकेनाशुभप-रिणामपाकेनानुबद्धं दुर्गन्धि पूतिस्वभावं दुरन्तं तस्माद्शुचि ॥

टी०—िकश्चान्यत्। अञ्जिषिभाजनत्वादिति । अञ्जिषि कर्णमलादीनि तेषामवस्करभूतम् । अवस्करो वैर्चःस्थानं पाद (पायुः)क्षालनकं तदिव यत् तदवस्करभूतं तस्माद्गुन्नीति । किश्चान्यत्—अञ्जुन्युद्भवत्वादिति हत्वन्तरम् । एषामेव कणमलादि। नामग्ज्ञचीनामुद्भव आकरः शारीरं यस्मात् तत उद्भवन्ति—उत्पद्यन्त एते कर्णमलादयः, अनन्तरेण हेतुना
उत्पन्नानां कर्णमलादीनामाश्रयः शरीरिमिति प्रतिपादितम् । अनेन पुनर्हेतुना शरीरादेव कर्णमलादय उत्पद्यन्त इति प्रतिपाद्यते । अथवाऽयं विशेषः अञ्जुन्चौ च गर्भे सम्भवति—
उत्पद्यते यस्मान्छरीरं तस्मादश्चीति । किश्चान्यदित्ययमपरो हेतुरश्चित्वते । अञ्चाभपरिणामपाकानुवन्धादिति । अशुभः परिणामो यस्य पाकस्य तेनानुवन्धित्वात् अनुगतत्वात् ।
तमेवाशुभपरिणामं पाकं प्रकाशयति (आतेव इत्यादिना) आर्तवम्—अतो (भव) शोणितं तस्मिन्
आर्तवे सित । बिन्दोराधानात् प्रभृतीति । बिन्दुः—शुकावयवस्तदाधानात्—तत्प्रक्षेपात् प्रभृति
औदारिकं कललादिभावेन परिणमते । अर्जुदं—चन्वयूहोऽवयवविभागः । सर्वश्चायमश्चभपरिणामः पाकः कललाद्ययवरूपस्तेनानुबद्धं दुर्गन्धि—अशुभगन्यम् । अत एव प्रतिस्वभावं
केशियस्वभावम् । दुरन्तिमिति । पर्यवसानेऽपि कृम्यादिपुञ्चो वा गुध-सारमेय-वायसादिभक्ष्यं
वा भस्मान्तमस्थिशकलानि वा । एवमिदं दुष्टा(र १ )न्तं शरीरं यतस्तस्माद्शुन्नीति ।।

१ 'अशुन्ति परि॰ 'इति इड-पाटः । २ 'बन्धाद् दुर्गन्धपूति ' इति ग-पाटः । ३ 'अशुन्तिभाजनवदिति इड-पाटः । ४ 'वर्ज्यस्थानं 'इति इड-पाटः । ५ काथस्व॰ 'इति ग-पाटः । ६ 'कृष्णादि 'इति इड-पाटः ।

मा॰—किञ्चान्यत्-अशक्यप्रतीकारत्वात् । अशक्यप्रतीकारं खल्विप शरीरस्याशुचित्वम्, उद्वर्तन-रूक्षण-स्नाना-ऽनुरुपन-धूप-प्रधर्षे वासयुक्ति माल्या-दिभिरप्यस्य न शक्यमशुचित्वमपनेतुम्।

टी०—िकश्चान्यदिति प्रकारान्तरेणाशुचित्वप्रतिपादनम् । अश्चाक्यप्रतीकारत्वा-दिति । अशक्यः प्रतीकारो यस्याशुचित्वस्य । अशुच्यपनयनप्रकारश्च लोके जलक्षालनादिना प्रसिद्धः । उद्वर्तनकं प्रतीतम् । रूक्षणं रोधकषायादिभिः । स्नानं जलेन । अनुलेपनं चन्दनादिकम् । धूपो विशिष्टसुगन्धिद्रव्यसमवायः । प्रघर्षोऽङ्गधर्षणकम् । वासयुक्तिः पटवासादिकम् । माल्यं मालाई पुष्पम् । आदिप्रहणात् कर्ष्रोशीरतुरुष्ककस्तृरिकाप्रहः । एभिरप्यस्य शरीरकस्य विशिष्टद्रव्येरशुचित्वमपनेतुं न शक्यम् । कृतः ?

भा०—अशुच्यात्मकत्वात् शुच्युपर्यातकत्वाचेति । तस्मादशुचि शरीर-मिति । एवं श्वस्य चिन्तयतः शरीरे निर्वेदो भैवतीति । निर्विण्णश्च शरीर(रे जन्म)प्रहाणाय घटत इत्यशुचित्वानुप्रेक्षा ॥ ६ ॥

टी॰—अशुच्यात्मकत्वादिति । अशुचिरात्मा—स्त्रभावो यस्य तदशुच्यात्मकम् । अशुचिस्त्रभावस्य पुरीषादेरिव अश्वव्यप्रतीकारम् अशुचित्वापनयनम् । शुच्युपघातकत्वाचाशुचि शरीरम् । शुचीनि द्रव्याणि शाल्योदनदैधिक्षीरादीनि, तान्यप्यात्मसम्पर्का-दुपहन्ति-अशुचीकरोति । तथा कर्पूर-चन्दन-काश्मीरजादीनि सुगन्धिद्रव्याणि संश्लेषमात्रादेव पूतीकरोति, अतोऽन्विष्यमाणं सर्वप्रकारं शरीरमेवाशुचि । परमार्थतो नापरं किश्चित् स्वतो-ऽशुचि समस्ति शरीरकं वा शरीरसम्पृक्तं वा विहायेति । एवं स्वस्य चिन्तयत इत्यादिना अशुचित्वानुप्रेक्षायाः फलमाह—निर्वेदः--अप्रीतिः अरतिः-उद्देगः । शरीरकं निर्विण्णश्च न शरीरसंस्कारार्थमायतते । जनमप्रहाणायैव तु घटते इत्यशुचित्वानुप्रेक्षा ॥ ६ ॥

## आस्रवानुप्रेक्षास्वभावप्रकाशनायाह—

भा०—आस्रवात् इहामुत्रापाययुक्तात् महानदीस्रोतोवेगतीक्ष्णात अकु-शालागमकुशालनिर्गमदारभूतात् इन्द्रियादीत् अवद्यतश्चिन्तयेत्।

टी॰—आसूपते-यैः कर्मादीयते त आस्नतास्ते हन्द्रियादयस्तानास्त्रवानिह लोके। असुत्रेति परलोके। अपायो-दोषः पीडा दुँः खं तेन।पायेन युक्तान्। महानदी-गङ्गादिका

९ 'धातत्वा॰' इति ग-पाठः । २ 'भवति ' इति घ-पाठः । ३ 'दिधपूरदिध॰' इति ख-पाठः ।

तस्याः स्रोतः-प्रवाहः तस्य वेगः-(सं)सर्पणविशेषः तद्वतं तीक्ष्णान् । यथा स नदीप्रवाहः तणकाष्ट्रादि पतितमपहरति, एवमेते चक्षरादयः स्वप्रवाहपतितमात्मानम-पहरन्ति, सैन्मागीद् अंशयन्ति । अकुशालं-पापं सामान्येन वा कर्मयन्य-उत्तरार्ध**स्य** अर्थद्वयम स्तस्यागमः-प्रवेशस्तद्वारभूतान्, क्रुशलस्य च पुण्यस्य दशविधधर्मस्य निर्भमद्वारभूतान्। इन्द्रियम।दिर्थेषां ते इन्द्रियाद्यस्तानवद्यतः-खण्ड-यतो जीवस्यापकारिणश्चिन्तयेत्। अथवा अवद्यं-गर्हितं गर्हितान् पापान् इत्येवं चिन्तयेत् ।

तद्यथेत्यादिना सोदाहरणानास्रवान दर्शयति—

भा०-तद्यथा-स्पर्शनेन्द्रियमसक्ति सिद्धो नेकविद्याबलसम्पन्नो अ प्याकाशगोऽष्ठाऽङ्गमहानिमित्तपारगो गाग्येः सत्यिकिनिधनमाजगाम । तथा प्रभू-तयवसोद्कप्रमाथावगाहादिगुणसम्पन्नविचारिणश्च मदोत्कटा बरुवन्तो हस्तिनो हस्तिबन्धकीषु स्पर्शनेन्द्रियसक्तिचित्ता ग्रहणमुपगः छन्ति । ततो बन्ध वध-द्मन-(बाहन)निहननाऽ हुदापार्षणप्रतोदाभिघातादिजनितानि तीवाणि दुःखान्यतु-भवन्ति । नित्यमवं स्वैच्छ द्मचारसुखस्य वनवासस्यानुस्मरन्ति । तथा मैथुन-सुखप्रसङ्गादाहितगभीऽध्वतरी प्रसवकाले प्रसवित्मशक्तुवती तीवदुः खाभिहता अवद्या मरणमभ्युपैति । एवं सर्व एव स्पर्शनेन्द्रियमसक्ता इहामुत्र च विनिपा-तमुच्छन्तीति ॥

टी०-सिद्धविद्यः सोऽनेकेन विद्यावलेन युक्तोऽपि वियद्विचारी अङ्गस्वरलक्षणादि अष्टाङ्गनिमित्तं तस्य पारङ्गतो गार्ग्यं इति गोत्राख्या सत्यिकः स्त्रीष्वासक्तिचत्तो निधनं-विनाशप्रपत्तगामेति । तथेत्यपरप्रदाहरणम् । यवसः -चरणीयविशेषः तस्य प्रमाधो भञ्ज-नमर्दनाभ्यवहारलक्षणः । उदके च स्वेच्छयाऽवगाहः । अवगाहादिगुणसम्पन्नेति । आदिग्रहणात् सिंहादिच्यालरहितत्वम् । एवंविधवनविचारिणो मदेन दुष्टतरा हस्तिनः । हस्तिबन्धकी दिवति गणि(करेणु?) कानां संज्ञा । तास्वनेकप्रकारं चाडुकरणस्पर्शनादिभिः प्रौढयोपित इव मनुजान् प्रतारयन्ति हस्तिमृर्कोन् । यन्धः-संयमनं वधः-ताडनं दमनं-शिक्षाग्रहणं पश्चाद् (वाहनं) निहननं-अङ्कृत्वाभिषातः प्रतोदः-प्राजनकस्तेनाभिषातः । आदिग्रहणादतिभारारोपणं, युद्धकाले च शस्त्राभिघातः । तथेति दृशान्तान्तरमाह—तथा मैथुनिति। मेथुनसुखप्रसङ्गेनाहितः-धृता गर्भो यस्या अश्वतरी-वेगसरी प्रसवकाले मरलमभ्युपैत्यवद्या । एवमित्यादिना दार्धान्तकमर्थप्रपसंहरति । एवप्रकेन न्यायेन हो इब्रेयंशप विनाशमृच्छन्ति-प्राप्तवन्तीति ।

१ 'मार्गात् ' इति द्ध-पाठः । १ 'वन्तोऽपि इस्ति ॰ ' इति घ-पाठः । ३ 'स्वयूथस्य स्वच्छन्द 'इति ४ ' मूर्तान् ' इति डः-च-पाटः । ध-पाठः ।

भा॰—तथा जिहेन्द्रियमसक्ता ः सृतहस्ति शरिरस्थस्रोतोवेगोह वायसवत् हेमेन्त शृतकुम्भप्रविष्टम् षिकवत् गोष्ठपसक्त हृदवासि कूमेवत् मांसपेशी लु॰ भन्न क्षेत्र वात्त क्षेत्र स्थान विष्टम् विषयप्रस्ताः प्रसक्ता ओषिगन्ध लु॰ भप्रस्ता विष्टम्बनाः प्रसक्ता ओषिगन्ध लु॰ भप्रस्ता त्रां विष्टम्बनाः प्रसक्ता ओषिगन्ध लु॰ भप्रस्ता त्रां त्रां विष्टम्बनाः विति ॥ तथा चक्षुरिनि इयपसक्ताः स्त्रादर्शनप्र सङ्गादर्शनकचोर-वत् दीपाँ लोकन लोलपतङ्गवद् विनिपात मृच्छन्तीति चिन्तयेत् ॥ तथा श्रोन्नेन्द्रयप्रसक्तास्तितिरि-कपोत-कपिञ्चलवत् गीतसङ्गीत भ्वनि लोलम् गवद् विनिपात मृच्छन्तीति चिन्तयेत् । एवं हि चिन्तय न्नास्त्रविरोधाय घटत इत्यास्रवातु-प्रेक्षा ॥ ७ ॥

टी०—तथेत्यास्रवान्तरेऽिष दोषदर्शनम् । सामयिकानि च वायसाद्युदाहरणानि । विद्योग्गलः तत्र मांसम् । तथेत्यपरास्रवगतदोषोद्घाटनमुदाहरणद्वयेन । तथाऽपरत्रास्रवे दोषोपपादनम् । अर्जुनचोरः क्यामायां निवेशितदृष्टिर्नियनं गत इति सामयिकमेवाल्यानकम् । तथेत्ययमप्यास्त्रवः सदोष इति कथयति । तित्तिरः पञ्जास्यः तित्तिरीशब्दश्रवणादागतो युयुत्सार्थी पाशेन वध्यते । एवं कपोता-किपञ्चलादेरिष, गीतमे ककगीतसङ्कातयो- एव गार्थाखेटके गायति, सङ्गीतकं तु वंशकांस्यादियुक्तम् । एवमेताविद्यापः नास्त्रवान् दोषबहुलानेव चिन्तयेत् । एवं च परिचिन्तयन्नास्रवनिरो-

धायैव घटत इत्यास्रवानुप्रेक्षा ॥ ७ ॥

संवरानुप्रेक्षानिरूपणायाह-

भा०—संवराश्च महाव्रतादीन् गुप्त्यादिपरिपालनार् गुणतिश्चिन्तयेत् । सर्वे ह्येते यथोक्तास्रवदोषाः संवृतात्मानो भवन्तीति चिन्तयेत्। एवं ह्यस्य चिन्तयतो मतिः संवरायैव घटत इति संवरानुमेक्षा ॥ ८ ॥

टी०—संवराश्च महात्रतादीनित्यादि । आस्त्रव्दाराणां पिधानमास्त्रवदोपपरिवर्जनं संवरः । तांश्च संवरान् प्राणातिपातनिवृत्त्यादीन् गुप्त्यादिपरिपालनादिति । गुप्त्यादयः परिपालनाः—परिपालका येपां महात्रतादीनाम् । आदिग्रहणादुत्तरगुणपरिग्रहः । इतरत्रा-दिग्रहणात् समितिग्रहणम् । तान् गुर्णतिश्चिन्तयेत् । गुणा—उपकारिणस्तान् गुणान् इत्येवं चिन्तयेत् । सर्वे द्येते इत्यादि गतार्थं भाष्यम् ॥ ८ ॥

निर्जराऽनुप्रेक्षास्वरूपावधारणमधुना-

निर्देशयाः पर्यायाः भा०-निर्देश वेदना विपाक इत्यनर्थान्तरम्।

१ 'हैमनष्टत ' इति ख-पाठः । २ 'बिडिशामिषगृद्ध ॰ ' इति ध-पाठः । ३ 'लोकलोक ' इति घ-पाठ । ४ 'अर्जुन ' इति ख-पाठः । ५ 'पालना ' इति च-पाठः । ६ 'गुणवतः ' इति ग-पाठः ।

टी०—निर्जरा वेदनेत्यादि । निर्जरणं निर्जरा आत्मप्रदेशेभ्योऽनुभूतरसकर्मपुद्गलप-रिशंटना । निर्जराया एकार्थाविमो वेदना विपाक इति । तत्र वेदना अनुभवः तस्याः स्वादनं विपचनं विपाकः । कर्मपुद्गलानां उदयावलिकाप्रवेशेऽनुभूतरसानाम्चत्तरकालं परिशाटः । विपच्यमाना विपकाः परिशटन्ति ।

भा०—स द्विविधः-अबुद्धिपूर्वः कुशलमूलश्च। तन्न नरकादिषु कर्मफल-विपाकोदयोऽबुद्धिपूर्वकस्तमवद्यतोऽनुचिन्तयेत् अकुशलानु-विपाकस्य द्वैविध्यम् बन्ध इति ॥

टी०—स द्विविधः इति विपाकाभिसम्बन्धः । निर्जरया सहैकार्थत्वाद् । तद्दैविध्य-प्रदर्शनायाह—अबुद्धीत्यादि । तत्राबुद्धिपूर्वः बुद्धः पूर्वा यस्य कर्म शाटयामीत्येवं ठक्षणा बुद्धः प्रथमं यस्य विपाकस्य स बुद्धिपूर्वः न बुद्धिपूर्वोऽबुद्धिपूर्वः, तत्र तयोविपाकयोरयं तावद्बुद्धिपूर्वः नरकतिर्यद्धानुष्यामरेषु कर्म ज्ञानावरणादि तस्य यत् फलमाच्छादकादिरूपं तद्धिपाकः—तदुद्यस्तस्मात् कर्मफलाद् विपच्यमानाद् यो विनिर्वेरणलक्षणो विपाकः । सति तस्मिन् कर्मफले विपच्यमाने स भवत्यबुद्धिपूर्वकः । नै हि तैस्तपः परीपहजयो वा नार-कादिभिर्मनीषितः । तमेवंविधं विपाकमत्रयतः पापं संसारानुवन्धिनमेव चिन्तयत्, निर्वे तादशा निर्जरया मोक्षः शक्योऽधिगन्तुमिति । एतदेवाह—अक्करालानुबन्ध इति । यस्मादुपशुज्यापि तत् कर्मफलं पुनः संस्तावेव अमितव्यम् ।

भा०—तपःपरीषहजयकृतः कुदालमूलः । तं गुणतोऽनुचिन्तयेत् शुभानु-षन्धो निरनुबन्धो वेति । एवमनुचिन्तयन् कर्म निर्जरणायैव घटत इति निर्जरा-ऽनुप्रेक्षा ॥ ९॥

टी०—यः पुनः कुञालमूलो विपाकस्तपसा द्वादशविधेन परीषहजयेन वा कृतः सोऽवश्यंतयैव बुद्धिपूर्वकः । तमेवंविधं गुणात इति । गुणम्—उपकारकमेव चिन्तयेत् । यस्मात् स तादशो विपाकः शुभमनुबध्नाति, अमरेषु तावदिन्द्रसामानिकादिस्थानानि अवाप्नोति । मनुष्येषु च चक्रवर्तिवलमहामण्डलिकादिपदानि लब्ध्वा ततः सुखपरम्परया मुक्ति-मवाप्सतीति शुभानुबन्धो निरनुबन्धो वेति । वाशब्दः पूर्वविकल्पापेक्षः । तपःपरीपह्न्जयकृतो विपाकः सकलकर्मक्षयलक्षणः साक्षान्मोक्षायैव कारणीभवतीति ॥ ननु च यदि बुद्धिपूर्वको देवादिफँलः शुभानुबन्धो विपाकस्तत आगमेन सह विरोधः "नो इह लोगद्वाए तवं अहिहेज्जा" (अ०९, उ०४, स०४) भण्यते, न सुम्रक्षुणा देवादिफलिमष्टं, सहितं(१) मोक्षार्थमेव घटते, यदान्तरालिकं फलं देवादि तदानुषङ्गिकं, इक्षुवनसेके दणादिसेकवत् ।

१ 'परिशटनं' इति ख-पाठः । २ 'वा निर्जरणक ' इति वा-पाठः । ३ ' महितै ' इति च-पाठः । ४ 'देशादिकृतः' इति ख-पाठः । ५ दशवैकालिकाल्येन । ६ छाया-न इह लोकार्यं तपः अधितिष्ठेत् । उ

मनीषितं तु तेन तपःपरीषहजयाभ्यां मोक्षः प्राप्यः। तत्र या प्रवृत्तिस्तपित परीषहजये वा सा बुद्धिपूर्विका विपाकहेतुरिति । तस्मादेवमनुचिन्तयन् कर्मानिजेरणायैव घटते इति निजेरानुप्रेक्षा ॥ ९ ॥

पञ्चास्तिकायात्मकमित्यादिना लोकानुप्रेक्षास्त्ररूपं निरूपयति---

भा०—पश्चास्तिकायात्मकं विविधपरिणाममुत्पत्तिस्थित्यन्यतानुग्रहप्रलय-युक्तं लोकं चित्रस्वभावमनुचिन्तयेत् । एवं द्यस्य चिन्तयतस्तत्त्वज्ञानविद्युद्धि-भवतीति लोकानुमेक्षा ॥ १०॥

टी०—पञ्चास्तिकायात्मकमित्यादिना । पञ्चास्तिकाया धर्मा-ऽधर्मा-ऽऽकाशः पुद्रस्र-जीवाख्यास्ते आत्मानः—स्वरूपमस्येति, लोकमित्युपरिष्टाद् वक्ष्यति । विविधो—नानाप्रकारः परिणामो यस्येति, तमेवंविधपरिणामं दर्शयति — उत्पत्तिस्थितीत्यादि । उत्पत्तिर्द्धिविधा— प्रतिक्षणवर्तिनी कालान्तरवर्तिनी च । प्रतिक्षणवर्तिनी च अविभाव्यान्त्य-

उत्पत्तेर्द्वविष्यम् प्रलयानुमेया, प्रतिक्षणमन्यथाऽन्यथा चोत्पद्यन्ते परिणमन्ते भावा अस्ति-कायाः । कालान्तरवर्तिनी मृद्भव्यं पिण्डाद्याकारेण मृद्भावं प्रैक्षीणमपहाय विण्डादिरूवेण परिणमते । स्थिति:-अवस्थानं [ अस्तिकाय इति ] अस्तिकायरूवेण सर्वदा व्यवस्थानातु । धर्मास्तिकायादिव्यपदेशमजहतः ते सर्वदा व्यवतिष्ठन्ते वचनार्थपर्यायैः। अन्यता तृत्पत्तिस्थितिभ्यामन्यत्वं-विनाशः । सोऽपि द्विविधः-क्षणिकः कालान्तरवर्ती च । विवक्षितक्षणाद् द्वितीयक्षणेऽन्यत्वमवश्यमभावीत्यवस्थान्तरापत्तिरेव विनाशः, न निरन्वयः कचिदस्ति प्रलेयः । स्थित्युत्पत्ती अनुप्रहकारिण्यो सन्वानाम् । घटो हि सम्रत्प-मस्तिष्ठंश्र जलाहरणधारणादिरूपेणानुगृह्णाति । प्रलयोऽपि कालान्तरभावी भवत्यनुग्राहको विनाशसंज्ञितः । कुण्डलार्थिनः कटकविनाशवत् । अत एव(भिः?) उत्पत्त्यादिभिर्युक्तमुत्परया-दिपरिणतिस्वभावं लोकं जीवाजीवाधारलक्षणं क्षेत्रम् । अत एव चित्रस्वभावमिति । चित्रो-नानाप्रकारः स्वभावः-स्वरूपं यस्य सुखदुःखप्रकर्षापकर्वरूपत्वात् वैचित्र्याच कर्म-परिणतेः । एवं ह्यस्य चिन्तयतस्तत्त्वज्ञानविद्युद्धिभेवतीति लोकानुप्रेक्षा । एवम्-उक्तेन प्रकारेण लोकस्वरूपमभिध्यायतस्तत्त्वेषु जीवाजीवादिषु पदार्थेषु विशुद्धं-निर्मलं श्रुहादिदोपरहितं ज्ञानं भवति । यथा भगवद्भिरुक्तम् (आवश्यके ?)—"सैव्व(व्वाई) ठाणाई असासगाइं" ति । न कचिदस्मिन् व्यावर्णितलक्षणे लोके किश्चित् स्थानमस्ति शाश्चतं पॅत्रात्यन्तिकी निष्टतिरात्मनो भवतीत्याह । परलोकनिरपेक्षस्य च मोक्षायैव चेतोवृत्तिरनुगुणा भवतीति लोकानप्रेक्षा ॥

९ ' उत्पत्तिस्थित्यनन्तानुप्रहप्रलययुक्त ' इति ङ-पाठः । २ 'प्रकीर्णमय ' इति ङ-न्व-पाठः । ३ छाया— सर्वाणि स्थानानि अशाश्वतानि इति । ४ 'यत्रीत्पत्तिकी' इति घ—पाठः ।

अनादी संसारे इत्यादिना बोधिदुर्लभत्वानुप्रेक्षां निरूपयति---

भा०—अनादौ संसारे नरकादिषु तेषु तेषु भवग्रहणेष्वनन्तकृत्वः परिवर्त-मानस्य जन्तोविविधदुःखाभिहतस्य मिथ्यादशेनाद्यपहतमतेज्ञीनदशेनावरणमी-हान्तरायोदयाभिभृतस्य ।

टी॰—अनादाविति सर्वेकालावस्थायिनि । संसारे किस्वेस्पेण नरकादिष्वित्याह,
तेषु तेषु भवग्रहणेष्विति । तेष्वेत्र नरक-तिर्यङ्गमनुष्या-ऽमरभत्रग्रहणेषु पुनः पुनश्रकवत्
परिश्रमतोऽनन्तकृत्वः प्राणिनः शारीरमानसैर्नानाप्रकारैर्दृः खैरालीढस्य तस्त्रार्थाश्रद्धानाविरतिप्रमादकषायादिभिरूपहतमतेः, ज्ञानावरणाद्यद्याभिभूतस्य-ज्ञानावरणादिकभेचनुष्टयं
धातिकमे विशेषतो मोहनीयं सम्यग्दर्शनादिमार्गस्य विधातकमित्येतदाह ।

भा०—सम्याद्शीनादिविशुद्धो बोधिरुर्लभो भवतीत्यनुचिन्तयेत् । एवं स्रस्य बोधिदुर्लभत्वमनुचिन्तयतो बोधि प्राप्य प्रमादो न भवतीति बोधिरुर्लभ-त्वानुप्रेक्षा ॥ ११ ॥

टी०—सम्यग्दर्शनादीत्यादि । सम्यग्दर्शनविरत्यप्रमादकषायविशुद्धो बोधिदुर्लभो भवतीति विभक्तिविषरिणामेनाभिसम्बन्धनीयम् । जन्तुना दुर्लभ इति । षाठभेदः बोधिशब्देनात्र चारित्रमेव विवक्षितम् । अथवा पाठान्तरं सम्यग्दर्शना-दिर्बिशुद्धो बोधिः सम्यग्दर्शनादिरेव बोधिरपगनसकलशङ्कादिदोषरहितो दुःखेन लभ्यत इति । एवं बोधिदुर्लभत्वमनुचिन्तयतो बोधिं प्राप्य प्रमादो न भवतीति बोधि-दुर्लभत्वानुमेक्षा ॥

स्वाख्यातधर्मानुप्रेक्षाप्रतिपादनायाह—

भा॰—सम्यग्दर्शनद्वारः पश्चमहाव्रतसाधनो द्वाद्शाङ्गोपदिष्टतत्त्वो गुप्त्यादिविशुद्धन्यवस्थानः संसारनिवीहकः।

टी०—सम्यग्दर्शनद्वार इत्यादि । तद्मार्थश्रद्धानलक्षणं सम्यग्दर्शनं तत् द्वारं-मुखं पस्य धर्मस्येति । निह सम्यग्दर्शनप्रतिष्ठामन्तरेण महाव्रतादिलामः समस्ति । प्रागेव सम्यग्दर्शनं द्वारभूतं धर्मानुष्ठानस्येति प्रतिपादयति, सम्यग्दर्शनद्वारेण धर्मावगाह इति । पश्च महाव्रतानि साधनं यस्येत्यनेन समस्तम्लोत्तरगुणपरिग्रहः । आचारादीनि दृष्टिवाद्पर्यन्तानि द्वादशाङ्गानि—अईदाप्तप्रणीतागमः तेनोपदिष्टं तत्त्वं स्वरूपं यस्य धर्मस्य, चरणकरणलक्षणस्येत्यर्थः । गुप्तिसमितिपरिपालनविद्युदं व्यवस्थानमस्येति । गुप्तिभिः समितिभिश्र परिपालनं—परिरक्षणं विद्युदं-निर्मलं व्यवस्थानं-स्वरूपावस्थानं यस्य स

१ स्वरूपे इति ग-पाठः। २ 'दर्शनाधारभूतं ' इति छ-पाठः। ३ 'धर्माचार्यस्यः इति छ-पाठः।

तथोक्तः । संसारो नरकादिगतिचतुष्टयं तसान्निर्वाहको निस्तौरकः । न चासावमावीभवति मुक्तावस्थायामित्याह—

भा०—निःश्रेयसप्रापको भगवता परमेषिणाऽईताऽहो स्वाख्यातो धर्म इत्येवमनुचिन्तयेत् । एवं ह्यस्य धर्मस्वाख्यातत्वमनुचिन्तयतो मार्गाच्यवने तद्नुष्ठाने च व्यवस्थानं भवतीति धर्मस्वाख्यातत्वानुचिन्तनानुप्रेक्षा ॥१२॥७॥

टी०—निःश्रेयसपापक इति । निश्चितं श्रेयो निःश्रेयसं-स्वाँत्मन्येवावस्थानं सम-स्तकभीपेतस्य निःश्रेयसप्रच्यते तस्य प्रापकः, तस्य पर्यायान्तरस्योत्पादक इत्यर्थः । यशाविभवादियुक्तो भगवान्, परमर्षितिति समधिगतसकरुज्ञानस्तीर्थकरनामकर्मोदयात् तीर्थस्य प्रणायकः चन्दनपूजाद्यहीं इहिन् तेनामोधवचनेन स्वाख्यातो अहो इत्याश्चर्ये नापनेण केनचिदेवं कथितः, सुष्टृत्सगीपवादलक्षणः, ख्यातो धर्म इत्येवमस्य धर्मस्वाख्यातन्त्वमनुष्यन्तयतो मार्गाच्यवने तद्नुष्टाने वाऽवस्थानं भवतीति । मार्गी-रत्नत्रयं मुक्तेः पन्थाः तस्मादच्यवनम्-अप्रच्यवनमनपेतत्वम्। तदिति मार्गस्य सम्बन्धः, तस्यानुष्टानं-श्रद्धानं स्वाध्यायिकया चरणम् । एतदेव परमार्थतोऽच्यवनं मार्गाद् यथोक्तित्रयाऽनुष्टान-मित्येषा धर्मस्वाख्यातत्वानुचिन्तनानुपेक्षा ॥ ७॥

भा०--- उक्ता अनुप्रेक्षाः । परीषहान् वक्ष्यामः---

टी०--- उक्ता अनुप्रेक्षाः सोदाहरणाः । सम्प्रति परीषहान् वक्ष्याम इति

परीवहसहने सूत्रम्—मार्गाच्यवन-निर्जरार्थं परिषोढव्याः परी-हेत् षहाः ॥ ९-८ ॥

भा०—सम्यग्दर्शनादेमीक्षमार्गाद्च्यवनार्थं कर्मनिर्जरार्थं च परिषोढव्याः परीषहा इति ॥ ८ ॥

टी०—अर्थशब्दः प्रत्येकमिसम्बध्यते—मार्गोच्यवनार्थं निर्जरार्थं च। परीषहाधिसहने मार्गाच्यवनं प्रयोजनम्। कदाचित् क्षिष्टचित्तः क्षीबत्वात् सहनासमर्थः सन्मार्गात् प्रच्यवेतापि अतस्तत्सहनादरः मार्गः, तस्य तु सम्यगधिसहमानस्य गिरेरिव निष्प्रकम्प-चेतसो निराकुर्लेध्यानस्य जायते कर्मनिर्जरा। एतदेवाह—सम्यग्दर्शनादेरित्यादिना। तस्वार्थश्रद्धाँनादिलक्षणो मार्गो निर्धृतेरात्यन्तिकयाः, तस्या मार्गीन्मा प्रच्योष्महीति सद्यन्ते

१ 'निःसारकः ' इति च-पाठः । २ 'मर्षिणाऽहो स्थातो धर्म' इति श-पाठः । ३ 'स्वास्थाततत्त्व॰ ' इति ध-पाठः । ४ 'आत्मन्येव ' इति ख-पाठः । ५ 'विभावादि ' इति ध-पाठः । ६ 'कुलस्य ध्यानैक(१)जायते ' इति श-पाठः । ७ 'अद्यानाश्रद्धानादि ' इति श-पाठः ।

परीषद्दाः । तथा ज्ञानावरणादिकर्मक्षपणार्थे च (परि)सोढव्याः सिद्धि[प्रस्थान]प्राप्तिकारणसंव-रिव होतः परिषोढव्याः, परीषद्दा इति निर्वचनम् । समन्तादापतन्तः श्कुत्पिपासादयो द्रव्यक्षेत्रकालभावापेक्षाः सोढव्याः—सिहतव्याः परीपद्दा भण्यन्ते । "कृत्यव्युटो बहुलं" (पा० अ० ३, पा० ३, स० ११३ ) इति करणाधिकरणाभ्यामन्यत्रापि कर्मणि घप्रत्ययः । परिसद्धन्त इति परीषद्दाः ॥ ८ ॥

कियन्तस्ते किंनामानः किंस्वरूपाश्चेत्याह-

भा॰---तद्यथा---

टी०-तद्यथेति सङ्ख्यादिनिह्नपणोपक्रमणम् ।

सूत्रम्—श्चित्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनास्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्या-शय्याऽऽकोशवधयाचनाऽलाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कार-पुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानादर्शनानि ॥ ९–९ ॥

टी०—श्चुितपासेति सूत्रम् । श्चुित्पपासादयः परीपद्दा द्वाविंशतिनीमतः श्चुदादि-नामानः । स्वरूपमपि शब्दार्थेनावेदितमेव । सङ्ख्वधादीनां त्रयाणामपि प्रदर्शनं करोति भाष्यकारः—

भा०—क्षुत्परीषहः १ पिपासा २ शीतं ३ उष्णं ४ दंशमशकं ५ नाग्न्यं ६ अरतिः ७ स्त्रीपरीषहः ८ चर्यापरीषहः ९ निषद्या १० शम्या ११ आक्रोशः १२ वधः १३ याचनं १४ अलाभः १५ रोगः १६ तणस्पर्शः १७ मलं १८ सत्कार-पुरस्कारः १९ प्रज्ञाऽज्ञाने २०-२१ अदर्शनपरीषहः २२ इति ॥

टी०—क्षुद्धेदनामुद्ति शेषवेदनातिशायिनी सम्यग् विषद्दमानस्य जठरान्त्रविदाहिनीमागमविद्दितेन विधिना क्षुधां शमयतोऽनेषंणीयं च परिद्दरतः क्षुत्परीषद्दजयो मवति । अनेषणीयग्रहणे तु न विजितः स्यात् क्षुत्परीषदः । एवं पिपासापरीषदः । एवणीयभावे तु प्राणिद्यालुना समस्तमनेषणीयं परिद्दरता शरीरस्थितिः कार्या । शीतपरीषद्दज्यस्तु शीते पति महत्यपि जीर्णवसनः परित्राणवर्जितो नाकस्यानि वासांसि गृह्णाति शीतत्राणाय । आगमविद्दितेन विधिना एषणीयमेव कस्यादि गवेषयेत् परिभ्रञ्जीत वा । नापि शीतार्तोऽग्नि ज्वालयेत् । अन्यज्वालितं वा नासेवेत । एवमनुतिष्ठता शीतपरीषद्दज्यः कृतो भवति । एवमनुतिष्ठता शीतपरीषद्दज्यः कृतो भवति । एवमनुतिष्ठता शीतपरीषद्दज्यः कृतो भवति । एवमनुतिष्ठता शीतपरीषद्दज्यादि वा । अत

१ 'श्रुधादि ' इति च-पाठः । १ 'ऽनैषणायां च०' इति क-ख-पाठः ।

उष्णमापितं सम्यक् सहेत । न चातपत्राधुष्णवीरणायाददीतेति । दंशमशकादिभिः दश्यमानी-ऽपि न ततः स्थानादपगच्छेत्, न च तदपनयनार्थं धूमादिना यतेत, न च व्यजनादिना निवारयेदित्येवं दंशमञ्चाकपरीपहजयः कृतः स्यात्, नान्यथेति ।

नाग्न्यपरीषहस्तु न निरुपकरणतैव दिगम्बरमौतादिवत् । किं तिर्हे ? प्रवच-नोक्तविधानेन नाग्न्यम् । प्रवचने तु द्विप्रकारः कल्पः-जिनकल्पः स्थविरकल्पश्च । तत्र स्थविरकल्पे परिनिष्पन्नः, क्रमेण धर्मश्रवणसमनन्तरं प्रवज्याप्रतिपत्तिः । ततो द्वादश्च वर्षाणि स्रेत्रग्रहणं पश्चात् द्वादश् वर्षाण्यर्थग्रहणं ततो द्वादश्चवर्षाण्य-

स्थविरकल्पः नियतवासी देशदर्शनं कुरुते । कुर्वसेव च देशदर्शनं निष्पादयति

शिष्यान् । शिष्यनिष्पत्तेरनन्तरं प्रतिपद्यते अभ्युद्यतिहारम् । स च त्रिविधः-जिनकल्पः शुद्धः परिहारो यथालन्द्श्य। तत्र जिनकल्पप्रतिपत्तियोग्य एव जिनकल्पं प्रतिपत्तुकामः प्रथममेव तपःसन्वादिभावनाभिरात्मानं भावयति । भावितात्मा च द्विविधे

परिकर्मणि प्रवर्तते । यदि पाणिपात्रलिधरस्ति ततस्तदनुरूपमेव परिकर्माचेष्टते । अथ

पाणिपात्रलब्धिनीस्ति ततः प्रतिग्रहधारित्वपरिकर्मणि प्रवर्तते । तत्र यः

पाणिपात्रलिधसम्पन्नस्तस्योपियत्रयंतया रजोहरणं ग्रुखवित्तिका च ।
कल्पप्रहणात् त्रितिधश्रतिविधः पश्चिविधो वा । प्रतिप्रहधारिणस्तु नवप्रकारोऽवर्यतया, कल्पप्रहणाद् दश्चिध एकादश्चिधो (द्वादश्चिधो) वा उपिधरागमाभिहितः । एवंविधं नाम्यमिष्टम् ।
दश्चिधसामाचार्यां चेमाः पश्च तेषां सामाचार्यः आप्रच्छनं मिथ्यादुष्कृतमावस्यका निशीथि(षेधि ?)का गृहस्थोपसम्पच । उपिरतनी वा त्रिप्रकारा सामाचारी आवश्यकादिका । श्रुतसम्पदिष तेषामाचारवस्तु नवमस्य पूर्वस्य जधन्यतः । तत्र हि कालपरिज्ञानं न्यक्षेण, उत्कर्षेण
दश्च पूर्वाणि भिन्नानि, न सम्पूर्णानि । वज्यवभनाराचसंहननाश्च ते वज्यकुद्ध्यकत्यश्वयः ।
स्थितिरिष तेषां क्षेत्रादिका अनेकभेदा । क्षेत्रतस्तावद् जन्मना सद्भावेन च सर्वास्वेव कर्मभूमिषु, संहरणतः कदाचित् कर्मभूमावकर्मभूमौ वा, अवसर्पिण्यां कालतः तृतीयचतुर्थयोः
समयोजन्मतः त्रिचतुर्थपश्चमीषु सद्भावः । चतुर्थ्यां लब्धजन्मा पश्चम्यां प्रव्रजति । उत्सर्पिण्यां
दुष्पमादिषु त्रिषु कालविभागेषु जन्म, द्वयोस्तु सद्भावः । सामायिकच्छेदोपस्थांप्ययोर्जिनकस्यप्रतिपत्तिभरणयोः । एवं तीर्थपर्यायागमेवेदादिकाऽपि स्थितिरुपयुष्ट्यागमानुसारेण वाच्या ।

नतु चाचेलक्यादिर्दशविधः कल्पः। तत्राचेलक्यं स्फ्रुटमेवोक्तम्। तत्र च मध्यमतीर्थ-वर्तिनां सामायिकसंयतानां चतुर्विधः कल्पोऽवस्थितोऽवृष्ट्यंतया करणीयः। यथाऽऽह—

अवस्थितकरुपस्य "शय्यातरिषण्डत्यागः कृतिकर्म च तथा वतादेशः। चातुर्विष्यम् पुरुषश्येष्ठत्वं हि, चत्वारोऽवस्थिताः करुपाः॥१॥"

१ 'त्राणाया ॰ 'इति ख-पाठः । २ 'तत्र ग्रहणं 'इति ख-पाठः । ३ 'स्थापनयोः ' इति ग-पाठः । ४ ' नेपादि 'इति ख-पाठः ।

षड्विधश्रानवस्थितः कल्पः। यथोक्तम्-

अनुबस्थितस्य " आचेलक्योदेशिक-नृपपिण्डत्याग-मासकल्पाश ।

षाङ्किष्यम् वर्षाविधिः प्रतिक्रमणविधानं वाऽनवस्थिताः कल्पाः ॥ १ ॥ "

अाद्यचरमतीर्थक्करतीर्थवर्तिनां तु दशविषो व्यवस्थितः कल्पः ।

अस्य तु पुनर्भगवतस्तीर्थे श्रीवर्धमानचन्द्रस्य ।

स्थित एवेष्टः कल्पः स्थानेषु दशस्विप यथावत् ॥ १ ॥

किं पुनः कारणमेतदेवं तीर्थकृतां विषमग्रुपदेशनम् ?

'' आर्जेव-जडा अनार्जेव-जडा वृष्यम्-वीरतीर्थकाल्मवाः।

मनुजा यस्मात् तस्मात्, कल्पः स्थित एव स प्रोक्तः ॥ १ ॥"

सत्यप्रक्तमाचेलक्यम् । तत् तु यथोक्तं तथा कर्तव्यम् । तीर्थकरकल्पस्तावदन्य
एव, मित-श्रता-ऽविश्वानिनः प्रतिपश्चारित्रास्तु चतुर्ज्ञानिन इति युक्तमेव तेषां पाणिपात्रमोजित्वमेकदेवदृष्यपरिग्रहाश्च । साधवस्तु तदुपदिष्टाचारानुष्टायिनो जीर्णखण्डितासर्वतनुप्रावरणाः श्रुतोपदेशेन विद्यमानवंविधवाससोऽप्यचेलका एव । यथाऽऽपगोत्तरणे शाटकपरिवेष्टितिश्वराः पुरुषो नम्न उच्यते सवस्रकोऽपि, तथाऽत्र गुह्यप्रदेशस्थगनाय गृहीतचोलपट्टकोऽपि नम्न एवेति । योषिच काचित् परिजूणशाटिकापिधाना तन्तुवायमाह—नमाऽहं, देहि
मे शाटिकामिति । एवं साधवोऽप्यमहाधनमृत्यानि खण्डितानि जीर्णानि च विश्रतः श्रुतोपदेशाद् धर्मबुद्धचा नाग्न्यभाज एवेति । चारित्रस्त्रे शुद्धपारिहारिकान् वक्ष्यामः ॥

यथालन्दिकास्तु भण्यन्ते । लन्दमिति कालस्याख्या । तच पञ्चरात्रं, तेषां हि पञ्चको गच्छः, सामाचारी तु तेषां जिनकल्पिकेस्तुल्या, सूत्रप्रमाणभिक्षाचर्याकल्पान् विद्वाय, तत्रा-परिसमाप्ताल्पसूत्रार्थास्तु गच्छप्रतिबद्धाः । परिसमाप्तार्थास्त्वप्रतिबद्धाः । तत्र केचित् जिन-कल्पिकाः केचित् स्थविर्कल्पिका यथालन्दिनः । तत्र जिनकल्पिकाः निष्प्रतिकर्मशरीराः

समुत्पन्नरोगाश्विकित्सायां न प्रवर्तन्ते, नेत्रमलाद्यपि नापनयन्ति । स्थिविरकल्पिकास्तृत्पन्नरोगं गच्छे प्रक्षिपन्ति । गच्छोऽपि प्रामुक्तेषणीयेन परिकर्म
करोति मैषजादिना । स्थिवरकल्पिकास्त्वेकैकप्रतिग्रहधारिणः सप्रावरणाः । जिनकल्पिकानां
तु वस्तपात्राणि भाज्यानि । एकत्र पश्चपश्चरात्रचारिण एते । गणप्रमाणं जघन्यतस्त्रयो गणाः,
ज्ञत्य उत्कृष्टाः । मिक्षाचर्या तु तेषां पश्च पश्चेत, एकैकवीथौ चरन्तः पश्चिमः षट्कैर्मासकल्पं
परिसमापयन्ति । स्थितास्थितकल्पयोश्व द्वयोरपि ते भवन्ति । एवमेते जिनकल्पिकादयो
गच्छनिर्गतास्तत्र यद्येवंविधं नाम्यमिष्यते तद्यं नागमोपरोधः । अथ परिधानकपरित्यागमात्रं ततस्तदप्रमाणकं न मनांसि प्रीणयति जैनेन्द्रज्ञासनानुसारिणामिति । स्थिवरकल्पकास्तु
चतुर्दशिविधोपधयः उत्सर्गापवाद्वयवहारिणः औपग्रहिकोपिधधारिणश्च । प्रवर्व्यादिद्वार-

१ 'महार्घमूल्यानि' इति छ-पाठः । २ 'काद् वक्ष्यामः' इति छ-पाठः । ३ 'एकत्र पश्चरात्र' इति छ-पाठः । ४ 'किश्पकयो' इति छ-पाठः । ५ 'ततो' इति छ-पाठः । ६ 'औषधमाहिको' इति छ-पाठः । ७ 'बारणाख' इति छ-पाठः ।

समिष्यग्याः आचार्यो-पाध्याय-स्थितर-भिक्षु-क्षुक्तकिमागाः मासकस्यविद्दारिणः परि-तन्तकमूल्यवसनस्थिगिताप्रिमभागाः वर्षाकल्पादिपरिभोगकारिणः दश्चविधसामाचार्यनुष्टायिनः उद्गमोत्पादनैषणादिशुद्धाहारोपिधश्चय्यासेविनश्चेति । एवं जिनकल्पिकादीनां गच्छवासिनां च पारमर्षप्रवचनानुसारिणां नाग्न्यपरीषहजयः सम्भवतीति, नान्येषाम्।

अरतिः उत्पद्यते कदाचिद् विहरतः तिष्ठतो वा सूत्रोपदेश्चेन, तत्रोत्पनारतिनाऽपि

सम्यग्धर्मारामरतेनेव भवितन्यम्, एवमरतिपरीषहज्ञयः स्यादिति ।

स्त्रीणामङ्गप्रत्यङ्गसंस्थानहसितललितविभ्रमादिचेष्टाश्चिन्तयेत् न जातुचित्, चक्षुरिप न तासु निवेशयति मोक्षमार्गार्गलासु कामबुद्धचा, एवं स्त्रीपरीषहजयः कृतो भवति ।

तर्जितालस्यो प्रामनगरकुलादिष्यनियत्वसतिर्निर्ममत्वः प्रतिमासं चर्यामाचरेदित्येवं चर्यापरीषहजयः।

निषीदन्त्यस्यामिति निषद्या-स्थानं स्त्रीपश्चपण्डकविवर्जितमिष्टानिष्टोपसर्गजयिना तत्रानुद्विग्रेन निषद्यापरीषहजयः कार्यः ।

शाय्या-संस्तारकः मश्रकादिपट्टो वा मृदुकठिनादिभेदेनोचावचः प्रतिश्रयो वा पांसूत्कर-प्रचुरः शिशिरे बहुधर्मको वा तत्र नोद्विजेत कदाचनेति शय्यापरीषहजयः।

आक्रोद्याः-अनिष्टवचनं, तद् यदि सत्यं कः कोपः ? शिक्षयति हि मामयम्रुपकारी, न पुनरेवं करिष्यामीति । असत्यं चेत् सुतरां कोपो न कर्तव्य इत्याक्रोशपरीषहजयः।

वधः - ताडनं पाणिपार्ष्णिलताकशादिभिः । तदपि शरीरमवश्यंतया विध्वंसत एवेति मत्वा सम्यक् सहितव्यम्, अन्यदेवेदमात्मनः पुद्गलसंहतिरूपम्, आत्मा पुनने शक्यत एव ध्वंसियतुम् । अतः स्वकृतकर्मफलम्रुपनतिमदं ममेति सम्यक् सहमानस्य वधपरीषहजयः ।

याचनं मार्गणं भिक्षोर्वस्त्र-पात्रा-ऽम्न-पान-प्रतिश्रयादेः परतो रुब्धव्यं सर्वमेव। शालीन-तया च न याच्यां प्रत्याद्रियते, साधुना तु प्रागरम्यभाजा याचनमवश्यमेव कार्यमित्येवं याच्यापरीषद्वयो विधेयः।

अलाभस्तु याचिते सित प्रत्याख्यानं विद्यमानमविद्यमानं वा न ददाति, यस्य स्वं तत् कदाचित् वा दत्ते, कदाचिन्न, कस्तत्रापरितोषो न यच्छित सित १। यथोक्तम् (दशके अ०५, उ०२)—"वहुं परघरे अत्थि" इत्यादि । अलाभेजि समचेतसैव अविकृतस्वान्तेनैव भवितव्यमित्यलाभपरीषहजयः।

एतच्छाया यथा---

१ 'अनृतं ' इति दुः-पाठः । २ ' याचनया ० ' इति दुः-पाठः ।

३ सम्पूर्ण पयं साक्षीमृतपाठरूपेण दस्यते श्रीजिनसूर्प्रणीतायां प्रियङ्करनृपकथायां (पृ० २२), तच्चेवम्— "बहुं परचरे अत्थि विविद्दं खाइमं साइमं ।

न तस्य पंडिओ कुप्पे इच्छा दिव्य परो न:वा ॥"

बहु परगृहेऽस्ति विविधं खादिमं स्वादिमम् । न तत्र पण्डितः कुप्येत् इच्छ्या दवात् परो न वा ॥

रोगो-अवरा-ऽतीसार-कास-श्वासादिः, तस्य प्रादुर्भावे सत्यपि न गच्छनिर्गताश्विकि-त्सायां प्रवर्तन्ते । गच्छवासिनस्त्वल्पबहुत्वालोचनया सम्यक् सहन्ते, प्रवचनोक्तेन वा विधिना प्रतिक्रियामाचरन्तीति रोगपरीषद्दजयः।

अश्विषरतणस्य दर्भादेः परिमोगोऽनुज्ञातो गच्छनिर्गतानां गच्छवासिनां च, तत्र येषां शयनमनुज्ञातं निष्पन्नानां तेषां (निशायां ते तान् ?) दर्भान् भूमावास्तीर्य संस्तारको- त्तरपृष्टकौ च दर्भाणाम्रपरि विधाय शेरते, चौरापहृतोपकरणो वा प्रतनुकसंस्तारकादिपद्दो वाऽत्यन्तजीर्णत्वात् तथ।पि तं परुषकुशदर्भादितृणसंस्पर्शं सम्यगधिसहते यस्तस्य तृणस्परी- परीषहजयः।

रजः परागमात्रं मलस्तु स्वेदवारिसम्पर्ककिटिनीभूतो वषुषि स्थिरतामितो प्रीष्मोष्म-संम्पातजनित्वर्मजलाद्रेतां गतो दुर्गन्धिर्महान्तमुद्रेगमुत्पादयति । तदपनयनाय न कदाचिद्भि-वेकाद्यमिलाषं करोतीति मलपरीषद्वजयः ।

सत्कारो भक्तपानवस्त्रपात्रादिना परतो योगः, पुरस्कारः सद्भृतगुणोत्कीर्तनं वन्दना-भ्युत्थानासनप्रदानादिव्यवहारश्च, तत्रासत्कारितोऽपुरस्कृतो वा न द्वेषं यायात्, न दूषयेत् मनोविकारेणात्मानमिति सत्कारपुरस्कारपरीषहजयः।

प्रज्ञायतेऽनयेति प्रज्ञा-बुंद्धचितशयः, तत्प्राप्तौ न गर्वमुद्धहत इति प्रज्ञापरीषहजयः । प्रज्ञाप्रतिपक्षेणाल्पबुद्धिकत्वेन परीषहो भवति । नाहं किश्चिजाने मूर्खोऽहं सर्वपरिभूत इत्येवं परितापैम्रुपागतस्य परीषहः, तदकरणात् कर्मविपाकोऽयमितिपरीषहजयः ।

क्कानं तु श्रुताख्यं चतुर्दश पूर्वाण्येकादशाङ्गानि, समस्तश्रुतधरोऽहमिति गर्वप्रद्वहते, तत्रागर्वकरणात् ज्ञानपरीषहजयः । ज्ञानप्रतिपक्षेणाप्यज्ञानेनागमश्र्न्यतया परीषहो भवति, क्कानावरणक्षयोपश्रमोदयविज्ञम्भितमेतदिति, स्वक्रतकर्म फलपरिमोगादपैति तपोनुष्ठानेन चेत्येवमालोचयतो ज्ञानपरीषहजयो भवति ।

अद्दीनपरीषहृत्तु सर्वपापस्थानेभ्यो विरतः प्रकृष्टतपोऽनुष्ठायी निःसङ्गश्चाहं
तथापि धॅमीधमीत्मदेवनारकादिभावाश्वेक्षे, अतो सृषा समस्तमेतदिति अदर्शनपरीषहः।
तत्रैवमालोकयेत्—धमीधमी पुण्यपापलक्षणो यदि कर्मरूपौ पुद्रलात्मकी,
धर्माधदर्शने हेतवः
ततस्तयोः कार्यदर्शनादनुमानसमिधगम्यत्वम् । अथ श्वमाक्रोधादिकौ
धर्माधमी, ततः स्वानुभवत्त्रादात्मपरिणामरूपत्वात् प्रत्यक्षविरोधः। देवास्त्वत्यन्तरतसुखासक्तत्वान्मनुष्यलोके च कार्याभावात् दुष्पमानुभावाच न दर्शनगोचरमायान्ति । नारकास्तु
तीव्रवेदनातीः पूर्वकृतकर्मोदयनिगडबन्धनवशीकृतत्वादस्वतन्त्राः कथमायान्तीत्येवमाकोचयतः अदर्शनपरीषहजयो भवतीति। इतिशब्द इयत्ताप्रदर्शनार्थः।।

१ 'सन्पात ' इति वा-पाठः । २ 'बुद्धिरातिशयः ' इति ख-पाठः । ३ 'तापस्तस्य ' इति वा-पाठः । ४ 'धर्मास्म' इति ख-पाठः । ५ 'यतथः दर्शन ' इति ख-पाठः ।

भा॰-एते द्वार्विशतिर्धर्मविष्नहेतवो यथोक्तं प्रयोजनमभिसन्धाय राग-द्वेषी निहत्य पैरिषोडच्या भवन्ति ॥ ९ ॥

टी॰ — एत इति । श्रुदादयोऽदर्शनान्ताः प्रत्यक्षीकृता द्वार्विशातिरिति न न्यूना नाधिकाः क्षमादिदशलक्षणकस्य धर्मस्य विष्नहेतवः — अन्तरायकारणभूताः । यथोक्तं संवराख्यं प्रयोजनमभिसमीक्ष्य अभिसन्धाय संवरफलं चाभिसन्धाय मोक्षं रागद्वेषौ निहत्येति । केचिद् रागादुदयमासादयन्ति केचिद् द्वेषादिति, अतः सर्व एवैते प्रादुःष्यन्तः समापतिताः समन्तात् परिषोद्वया भवन्तीति ॥ ९ ॥

पश्चानामेवेत्यादिना सुत्रं सम्बधाति--

भा०--पश्चानामेव कर्मप्रकृतीनामुद्यादेते परीषहाः प्रादुर्भवन्ति । तचथा--ज्ञानावरण-वेदनीय-दर्शनचारित्रमोहनीया-ऽन्तरायाणामिति ॥

टी०—पञ्चानामेव न पण्णां न चतस्णां कर्मप्रकृतीनामुद्याद् विपाकादेते द्वाविञ्चतिः परीषहाः समुपजायन्ते। काः पुनस्ताः पञ्च कर्मप्रकृतय इति नामग्राहमाचष्टे—ज्ञानावरणस्य वेद्यस्य मोहनीयस्य। तच मोहनीयं द्विप्रकारं-दर्शनमोहनीयं चारित्रमोहनीयं च। तथा अन्तरायस्येत्येवमेताः पञ्च प्रकृतयः। तत्र कः परीषहः कस्य गुणस्थानेषु चेत्याह—

## सूत्रम् -- सूक्ष्मसम्पराय-छद्मस्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥ ९-१० ॥

भा० — सुक्ष्मसम्परायसंयैते छद्मस्थवीतरागसंयैते च चतुर्दश परीषहाः संम्भवन्ति, क्षुतिपपासाशीतोष्णदंशमशकचर्याप्रज्ञाज्ञानालाभशय्यावधरोगतृण-स्पर्शमलानि ॥ १०॥

टी०—स्इमेत्यादि । स्वामिविशेषावधारणम् । चतुर्दशानां परीषहाणां सम्परायः कषायो लोभाख्यस्तस्य बादराणि खण्डानि परिशाटितानि नवमे गुणस्थाने । दशमे तु गुणस्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने वद्यन्ते । ततः स्थाने स्थाने यस्यासौ स्थानसम्परायः, शमकः क्षपको वा संयतो मूलोत्तरगुणसम्पन्नस्तिस्मन् स्थानम्परायसंयते अमी चतुर्दश परीचहाः सम्भवन्ति, उदयमासादयन्तीतियावत् । छग्न-आवरणं तत्र स्थितश्छग्नस्थः, सावरणज्ञान इति । वीतः—अपेतो रागः सकलमोहोपर्शमात् समस्तमोहश्चयाच यस्य, क्रमेणे-कादशद्वादशगुणस्थानवर्तिनौ संयतौ परिगृद्धते । छन्नस्थवीतरागसामान्याचैकवचनम् । स्थानसम्परायश्च छग्नस्थवीतरागश्चेति द्वन्दः । तयोश्चतुर्दशैते भाष्यपरिपठिताः परीषहाः श्चुदा-दयो मलावसानाः ॥ १० ॥

९ 'परीषद्दाः 'इत्यधिको घ-पाठः । २-३ 'यतेः 'इति ग-पाठः । ४ 'भवन्ति 'इति घ-पाठः । ५ 'अळाभप्रज्ञाङ्गानशय्या 'इति ग-पाठः । ६ 'शमसमस्तन्योह 'इति ख-पाठः ।

भवस्थकेवलिनः श्लेषकर्मकारणामावाद् वेदनीयसम्भवाच तदाश्रया एव परीषहा भवन्तीत्याह—

## सूत्रम्-एकादश जिने ॥ ९-११ ॥

टी०-अस्य भाष्यम्-

भा०-एकाद्दा परीषहाः सम्भवन्ति जिने वेदनीयाश्रयाः । तद्यथा--क्षेत्रहिनः परीषहाः श्लुतिपपासाद्यीतोष्णद्दामदाकचर्याद्यावधरोगतृणस्पद्यमिल-परीषहाः ॥ ११ ॥

टी० एकादशैव परीषहाः पूर्वोक्तचतुर्दशकमध्यादपनीय अमृत् प्रज्ञाञ्चानाला-माल्यांस्त्रीत् एकादश शेषा मवन्ति वेदनीयकर्माश्रया जिने । मोहपुरःसरेषु ज्ञानदर्शना-वरणान्तरायेषु क्षयमात्यन्तिकम्रप्रपातेषु घातिकर्मसु उत्पन्नसकलञ्ज्ञेयग्राहिनिरावरणज्ञानो जिनः केवलीतियावत् । तत्रान्त्योपान्त्ययोर्गुणस्थानयोर्जिनत्वं, तत्र सम्भवः ॥ ११ ॥

सर्वेषां परीषद्दकारणानां कर्मणाग्रुद्यसम्भवमङ्गीकृत्याह-

## सूत्रम्-बादरसम्पराये सर्वे ॥ ९-१२ ॥

भा०-बाद्रसम्परायसंयते सर्वे द्वार्विशतिरपि परीषहाः सम्भवन्ति ॥१२॥

टी०—बादरः स्थूलः सम्परायः कषायस्तदुदयो यस्यासौ बादरसम्परायः संमतः। स च मोहप्रकृतीः कश्चिदुपशमयतीत्युपशमकः । कश्चित् श्वपयतीति श्वपकः । तत्र सर्वेषां द्वार्विद्यातेरिप श्चदादीनां परीपहाणामदर्शनान्तानां सम्भव इति उक्ता गुणस्थानेषु यथा-सम्भवं परीपहाः ॥ १२ ॥

सम्प्रति कर्मप्रकृतिष्वन्तर्भावकथनायाह-

## सूत्रम्--ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने ॥ ९-१३ ॥

भा०--ज्ञानावरणीयोद्ये प्रज्ञाञ्ज्ञानपरीषहौ भवतः ॥ १३॥

टी०—प्रज्ञा चाज्ञानं च प्रज्ञाऽज्ञाने। प्रज्ञापरीपहोऽज्ञानपरीपहश्च ज्ञानावरणे भवतः। ज्ञानावरणक्षयोपशमात् प्रज्ञाऽज्ञानं च। सत्येव हि ज्ञानावरणे तस्य क्षयोपशमः। ज्ञानावरणो-दयाच अप्रज्ञा-निर्वुद्धिकत्वमज्ञानं चेति। कथं पुनिर्देष्धभयं रुभ्यते। १ तुल्या हि संहिता अप्रज्ञा च ज्ञानं च अप्रज्ञाज्ञाने ज्ञानावरणोदये भवत इत्युभयथाऽपि स्पष्टं भाष्यम्।। १३॥

९ 'भवपरीषहा 'इति इम्पाटः । २ 'उत्तरगुण ० 'इति इम्पाटः । ३ 'रिदं कम्पाते ' इति कुम्पाटः, 'रिद्मुद्यं रूम्पते 'इति तु च्यम्पाटः ।

## सूत्रम--दर्शनमोहा-जन्तराययोरदर्शनालाभौ ॥ ९-१४ ॥

भा०—दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ यथासङ्ख्यं दर्शनमोहोद्येऽदर्श-नपरीषहः । लाभान्तरायोद्येऽलाभपरीषहः ॥ १४ ॥

टी०—दर्शनमोहः-अनन्तानुबन्धिनो मिध्यात्वादित्रयं च, यथासङ्ख्यमिति क्रमेण दर्शनमोहे अदर्शनपरीषदः । अन्तराये अलाभपरीषदः । अदर्शनम्-अश्रद्धानं देवा-दिसन्नावविषयम्, अतो मिध्यात्वानुबन्धाद् दर्शनमोहेऽन्तःपात इति ॥ १४ ॥

## सूत्रम्—चारित्रमोहे नाय्या-ऽरति-स्री-निषद्या-ऽऽक्रोश-याचना-सत्कारपुरस्काराः ॥ ९-१५ ॥

भा०-चारित्रमोहोद्ये एते नाग्न्याद्यः सप्त परीषहा भवन्ति ॥ १५ ॥

टी०—दर्शनमोहवर्जं शेषं चारित्रमोहनीयम् । चारित्रं मूलोचरगुणसम्पन्नान्मोह-नात् पराङ्ग्रुखत्वाचारित्रमोहनीयम् । तदुदये सत्येते नाग्न्याद्यः सप्त परीषहा भवन्ति । नाग्न्यं जुगुप्सोदयात् । अरत्युदयादरितः । स्त्रीवेदोदयात् स्त्रीपरीषदः । निषद्या-स्थानासेवित्वं मयोदयात् । क्रोधोदयादाक्रोशपरीषदः । मानोदयाद् याच्ञापरीषदः । लोमो-दयात् सत्कार (पुरस्कार)परीषद् इति ॥ १५ ॥

## सूत्रम-वेदनीये शेषाः ॥ ९-१६ ॥

भा०—वेदनीये शेषा एकादश परीषहा भवन्ति ये जिने सम्भवन्ती-त्युक्तम् (अ०९, सू०११)। कुतः शेषाः १ एभ्यः प्रज्ञा-उज्ञान-दर्शना-उल्लाभ-नाग्न्या-उरति-स्त्री-निषद्या-ऽऽक्रोश-याचना-सत्कारपुरस्कारेभ्य इति ॥१६॥

टी०—वेदनीयकर्मोद्ये शेषाः एकाद्श परीषहाः सम्पतिन्त । कुतः शेषाः ? उपर्युक्तेभ्योऽन्ये शेषाः । के पुनरुपर्युक्ताः ? प्रज्ञा-ऽज्ञाने अद्शीना-ऽलाभी सप्त च नाम्पा-द्यः, एभ्यः शेषाः केवेलिनो ये सम्भवन्ति । एकादश जिने प्रागुक्ताः श्रुत्पिपासा-शीतोष्णदंशमशकचर्याश्रय्यावधरोगतृणस्पर्शमलपरीषहाख्या इति ॥ १६ ॥

एवमेते व्याख्यातनिमित्तलक्षणिवकल्पाः आबादरसम्परायात् सर्वे भवन्ति । परतस्तु नियताः । तत् किमेते कदाचित् सर्वेष्वेकस्य जन्तोर्योगपद्येन सम्भवन्ति न वा? सम्भवन्ति सम्भवन्ति । परतस्तु वन्तीत्याह—

९ ' तुवेधात् ' इति घ-पाठः । २ 'ततः ' इति स्त्र-गठः । ३ 'केविविनि ' इति घ-पाठः ।

## सूत्रम-एकादयो भाज्या युगपदैकोनविंशतेः॥ ९-१७॥

भा०-एषां द्वार्विद्यातेः परीषहाणामेकाद्यो भजनीया युगपदेकस्मिन्
जीवे आ एकोनर्विद्यातेः । अत्र द्यीतोष्णपरीषही युगपक्ष
<sup>योगपदोन परी-</sup> भवतः, अत्यन्तविरोधित्वात् । तथा चर्याद्यानिष्णापरीषहाः षहाणामेकस्य सम्भवे द्योरभावः ॥ १७ ॥

टी०-एकाद्य इति तद्भुणसंविज्ञानो बहुवीहिः । अथवैकशेषः । एकथासावादिश्रे कादिः, एक आदिर्येषां ते एकादयः, एकादिश्र एकादयश्र एकादयः । तदेते सार्विचातिः परीषहा भाज्या-विकल्प्या युगपदेकस्मिन् यतौ । तत्र कस्यचिदेकः कस्यचिद् द्वौ कस्यचित् त्रयस्तावद् यावदेकोनविंशतिरविरोधात् युगपदेकत्रोदयन्ते, विरोधात् तु न द्राविंशतिरप्येक-स्मिन युगपदिति । माज्या इति णिजन्ताद्यत् । णिजपि चौरादिकः । आ एकोनर्विदातेरिति एकेनोना विंशतिरिति तत्र समासः । तृतीयेति योगविभागास्त्रजः प्रकृतिभावः । आङ्कः, ऊनार्थाभिधायी चात्र नञ् । एकेनोना विंशतिरित्यर्थः । विंशतिशब्दस्य द्विदशवर्गनि-र्वृत्तत्वात् द्वौ दशकौ परिमाणमस्य सङ्घस्य विशतिः। एकवचनान्तता एकत्वेन निपातनात्। बहुत्वाद् बहुवचनमिति चेत् न, एकार्थत्वाद् युथ-वनादिवत्। कथं पुनरेकोनार्वेशतिः समस्ति युगपत् न पुनद्वीविंशतिरपीत्याह — अत्यन्तविरोधादिति । शीवोष्णयोरसहावस्थानलक्षणो विरोधः परस्परपरिद्वारेण स्थितिः। अत्यन्तग्रहणं पर्यायनयवि अक्षाप्राधान्यख्यापनार्थम्। शीतो-ष्णपर्यायावत्यन्तभिष्मौ विरुद्धौ, तयोश्रैकस्मिन् काले नैकत्वेनावस्थानम्। द्रव्यार्थिकस्य तु तदेव 📍 द्रव्यमपास्तसमस्तपर्यायं शीत्मुष्णं चेत्युत्थितासीनपुरुषवद् उत्फणविफणीभूतसर्पवद् वा नास्ति कश्चिद् विरोधः । तथा चर्या शय्या-निषद्यानामेकस्य सम्भवे द्वयोरभावः । चर्यायां सत्यां निषद्या-शस्ये न स्तः । निषद्यायां तु शस्या-चर्ययोरभावः । शस्यायां पुनार्निषद्या-चर्ये न भवतः इति त्रयो वर्ज्यन्त इति ॥ १७ ॥

उक्तः परीषद्दजयः । सम्प्रति प्रस्तावप्राप्तं चारित्रग्रुच्यते-

सूत्रम्—सामायिक-च्छेदोपस्थाप्य-परिहारविशुद्धि-पञ्जविधत्वम् सूक्ष्मसम्पराय-यथारूयातानि चारित्रम् ॥ ९–९८ ॥

भा०--सामायिकसंयमः १ छेदोपस्थाप्यसंयमः २ परिहारविशुद्धिसंयमः ३ स्क्ष्मसम्परायसंयमः ४ यथाख्यातसंयमः ५ इति पश्चविधं चारित्रम् । तत् पुलाकादिषु ( अ० ९, सू० ४८ ) विस्तरेण वक्ष्यामः ॥ १८ ॥

९ ' भा ' इत्यधिको ग-पाटः । २ ' एकाशर्विश्वतेः एकेन न विश्वतिरिति नम्समासः ' इति स्वन्याटः ।

टी०-सामयिकादयः कृतद्वन्द्वाः प्रथमाबहुवचनेन निर्दिष्टाः, केचित् विच्छित्रपद-मेव सूत्रमधीयते, एकमेव चारित्रं समुदाये मा प्रापदिति, तच नातीव स्त्रपाठविभर्शः मन्यामहे, सामायिकमेवेदं छेदोपस्थाप्यादिभेदेन झापितम्, यतो ज्वः परमार्थत एकमेव चारित्रं संयम इति अभेदं मन्यमानो भाष्यकृदाह सामायिक-संयम इत्यादि । सर्वसावद्ययोगविरतिलक्षणं सामायिकं, तद्विशेषा एव छेदोपस्थाप्यादयः. विश्वद्धतराध्यवसायविशेषाः सावद्ययोगविरतेरेव । तत्र शब्दनिर्मेदः-रागद्वेषविरहितः समः अयो-गमनम् । सकलिकयोपलक्षणमेतत् । सर्वेव किया साधोररक्त-सामायिक-द्विष्टस्य निर्जराफला । समस्यायः समायः, समाय एव सामायिकमिति डाब्टस्य निष्पक्तिः स्वार्थिकः ठक् । समाये वा भवं सामायिकं, समायेन 'निर्वृत्तं सामायिकं, समायस्य वा विकारः तन्मयः सामायः, स प्रयोजनमस्येति वा, सर्वत्र यथाऽभिष्रेतेऽर्थे ठक् । तच सामायिकं द्विप्रकारम्-इत्वरकालं यावज्जीविकं च । तत्राद्यं प्रथमान्त्यतीर्थकर-तीर्थयोः प्रवज्याप्रतिपत्तावारोपितं शस्त्रपरिज्ञाध्ययनादिविदः श्रद्दधतः सामायिकस्य छेदोपस्थाप्यसंयमारोपणविशिष्टतरत्वाद् विरतेः **है**विध्यम जहातीत्यत इत्वरकालम् । मध्यमतीर्थकृतां विदेहक्षेत्रवर्तिनां च यावज्जीविकं-प्रवज्याप्रतिपत्तिकालादारभ्य-आप्राणप्रयाणकालादवतिष्ठते । प्रथमान्त्यतीर्थकर-विष्याणां सामान्यसामायिकपर्यायच्छेदो विशुद्धतरसर्वसावद्ययोगविरताववस्थानं विविक्ततर-महावतारोपणं छेदोपस्थाप्यसंयमः। छेदोपस्थापनमेव छेदोपस्थाप्यम् । पूर्वपर्याय-च्छेदे सति उत्तरपर्याये उपस्थापनं भावे यतो विधानात् । तदपि छेदोपस्थाप्यस्य द्विधा, निरतिचार-सातिचारभेदेन । तत्र शिक्षकस्य निरतिचारम-धीतविशिष्टाध्ययनविदः मध्यमतीर्थकरशिष्यो वा यदोपसम्पद्यते चरम-तीर्थकरशिष्याणामिति । सातिचारं तु भग्नमूलगुणस्य पुनर्वतारोपणात् छेदोपस्थाप्यम् । उभयं चैतत् सातिचारं निरतिचारं च स्थितंकस्प एवं, आद्यन्ततीर्थेङ्करयोरेवेत्यर्थः। परिद्वारः -तपोविशेषस्तेन विशुद्धं परिहारविशुद्धिकं चेति । तदपि द्विधा-निर्विश्यमानकं निर्विष्टकायिकं च । तत्र निर्विश्यमानकम्-आसेव्यमानकं, परिहारविशुद्धेः भुज्यमानकमित्यर्थः, निर्विष्टकायिकमासेवितम्रुपभुक्तम्, तत्सहयोगात् **डिविधत्वम** तद्जुष्टायिनोऽपि निर्विध्यमानकाः ताच्छील्ये शक्तां वा चानश्च । निर्वेशः-उपगोगः, निर्विशमानकास्तत् उपशुक्तानाः, निर्विष्टकायिकास्तु निर्विष्टः कायो येषामस्ति ते निर्विष्टकायिकास्तत्सद्दयोगात् तेनाकारेण तपोऽनुष्टानद्वारेण परिश्वकः कायो

९ 'निर्वर्तितं' इति स-पाठः । २ 'सामाम्ययतिपर्याय' इति घ-पाठः । ३ 'विधसे' इति घ-पाठः । ४ 'वास्ममतिवारं-' इति च-पाठः ।

यैरिति परिश्वकतादृ विधतपसः, निर्विष्टकायिका इत्यर्थः । परिहारविश्चद्धिकं च तपः प्रतिपन्नानां नवको गच्छः । तत्र परिहाराचारिणश्चत्वारोऽनुपरिहारिणोऽपि चत्वारः कल्पस्थित एकः. वाचनाचार्य इत्यर्थः । सर्वेऽपि ते श्रुताद्यतिशयसम्पन्नाः तथापि रुच्या (रुद्धा ?) कल्पस्थित एकः कश्चिदवस्थाप्यते । तत्र ये कालभेदेन विहितं तपोऽनतिष्ठन्ति ते परिहारिणः । नियताचाम्लभक्तास्त्वनुपरिहारिणस्तेषामेवाभिसराः, तपोग्लानानां परिहारिणां सहायके वर्तन्ते । कल्पस्थितोऽपि नियताचाम्लभक्त एव । तच तपः परिहारिणां ग्रीप्मे चतुर्थपष्टाष्ट्रमभक्तलक्षणं जघन्यमध्यमोत्कृष्टं क्रमेणैव । शिशिरकाले पष्टाष्टमदशमानि जघन्य-मध्यमोत्कष्टानि । वर्शस्वष्टमदश्चमद्वादशभक्तानि जघन्यमध्यमोत्कृष्टानि । पारणाकालेऽप्या-चाम्लमेव पारयन्ति । उक्तविधानं तपः पंण्मासं कृत्वा परिहारिणोऽनु-परिहारिवशुद्धिः परिहारित्वं प्रतिपद्यन्ते । अनुपरिहारिणश्च परिहारिणो भवन्ति । तेऽपि संयमस्य सीमा षण्मासान् विद्धते तत् तपः, पश्चात् कल्पस्थित एकाक्येव षण्मासाविधिकं परिहारतपः प्रतिपद्यते । तस्य चैकोऽनुपरिहारी भवति, तन्मध्ये अपरश्रेकः कल्पस्थित इति, एवमेष परिहारविश्रद्धः संयमो श्रादशिमासिः परिसमाप्तिम्पयाति । परिसमाप्ते तु तस्मिन प्रनस्तदेव केचित् परिहारतपः प्रतिपद्यन्ते स्वशक्त्यपेक्षाः, केचिद् वा जिनकल्पम्, अपरे तु गुच्छमेव वा विश्वन्तीति । परिहारविश्चद्धिकाश्च स्थितकल्प एव प्रथमचरमतीर्थकरतीर्थयोरेव, न मध्यमतीर्थेष्विति । सक्ष्मसम्परायसंयमस्त श्रेणिमारोहतः प्रपततो वा भवति ।

श्रेणिरपि द्विप्रकारा-औपग्रमिकी क्षायिकी च । तत्रौषशिमिकी अनन्तानुबन्धिनो मिथ्यान्तादित्रयं नपुंसकस्त्रीवेदौ हास्यादिपद्कं पुंवेदः अप्रत्याख्यानात्रणाः संज्वलनाश्चेति । अस्याश्च आरम्भकोऽप्रमत्तसंयतः । अपरे तु ब्रुवते—''अविरतदेशप्रमत्ताप्रमत्तविरतानामन्यतमः प्रारमते, स चानन्तानुबन्धिनश्चतुरोऽपि समकमेव शमयति अन्तर्भृहतेन, ततो श्वेणी दर्शनत्रिकं, ततोऽनुदीणं पुमानारोहक्षपुंसकवेदं, ततः स्त्रीवेदं, योषिदारो-हन्ती, प्राण् नपुंसकवेदं, ततः पुरुषवेदं, ततोऽप्रतिरिधरोहन् प्राक् स्त्रीवेदं, ततः पुरुषवेदं, ततोऽपि हास्यादिषद्कं ततः ( नपुंसक )पुंवेदं, ततोऽप्रत्याख्यानानां प्रत्याख्यानावरणानां च युगपदेव द्वौ क्रोधौ संज्वलनक्रोधान्तरितौ शमयति, पश्चात् संज्वलनक्रोधं, पुनद्वौ मानौ, पश्चात् संज्वलनमानं, पुनद्वौ मागै, ततः संज्वलनमागां, पुनद्वौ लोभौ, पश्चात् संज्वलनलोभम् । सङ्ख्येयानि खण्डानि कृत्वा क्रमेण चोपशमय्य पश्चिम-खण्डमसङ्ख्येयानि खण्डानि करोति । ततः प्रतिसमयमसङ्ख्येयभागमुप्रशमयन् समस्तमन्त-भृहतेन शमयति । तांश्चासङ्ख्येयभागान् शमयन् सूक्ष्मसम्परायसंयमी भवति । अत्यन्तवि-श्वद्धाध्यवसायो दश्चमगुणस्थानवर्ती, श्रेण्यारोहे च वर्धमानविश्वद्धाध्यवसायस्य विश्वद्धमवतरतः

<sup>🤊 &#</sup>x27; वण्मासी' इति छ-च-पाठः । २ 'हारिणं' इति छ-पाठः । ३ 'सावधिकं' इति ध-च-पाठः ।

संक्रिष्टाध्यवसायस्य संक्रिष्टं, सूक्ष्मः-श्रुक्षणावयवः सम्परायः-कषायः संसारश्रान्तिहेतुर्यत्र तत् सूक्ष्मसम्परायम् । स चोपशान्तकषायोऽपि स्वल्पप्रत्ययलामाद् द्वद्ग्धाञ्जनद्भुमवदुद्कासेच-नादिप्रत्ययलामादङ्कुरादिरूपेण मस्मच्छनाप्तिवद् वा वाच्विन्धनादिप्रत्ययतः स्वरूपसुपद्र्शय-ति, तद्वदसौ सुखविद्यक्तादिषु ममत्वसमीरणेन सन्धुक्षमाणः कषायाप्तिश्वरणेन्धेनमामूलतो दहन् प्रच्यान्यते प्रतिविशिष्टाध्यवसायादिति । क्षायिकी तु श्रेणिरनन्तानुवन्धिनो मिथ्यात्वमिश्र-सम्यक्त्वानि अप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणाः नपुंसकस्त्रीवेदौ हास्यादिषद्कं पुंवेदः संज्वल-नाश्च, अस्याश्रीरोहकः अविरतदेशप्रमत्ताप्रमत्ताविरतानामन्यतमो विश्रुध्यमानाध्यवसायः। स

श्रापकश्रेणी-वर्णनम् भागे चेषामिमाः षोडश प्रकृतीः क्षपयति नरकतिर्यग्गती एतदानुपूर्व्यी

पकदित्रिचतुरिन्द्रियजांतीयातपोइचोतस्थावरसाधारणसूक्ष्मनामानि, ततो निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानद्धीः, ततोऽष्टानां शेषं, ततोऽनुदीण वेदं जघन्यं पूर्ववत्, ततो हास्यादिषट्कं,
ततोऽप्युदितं वेदं, ततः संज्वलनानामेकेकं क्रमेण क्षपयति, सावशेषे च पूर्वसंज्वलनकषाये उत्तरं
क्षपियतुमारभते । सर्वत्र पूर्वशेषं चोत्तरेणेव सह क्षपयति यावत् संज्वलनलोभसङ्ख्येयभागः ।
तमि सङ्ख्येय(भाग)मसङ्ख्यानि खण्डानि कृत्वा प्रतिसमयमेकेकं खण्डं क्षपयति, तदा[पि] सक्ष्मसम्परायसंयमी भवति । समस्तमोहनीयोपशमे तु एकादशगुणस्थानप्राप्त उपशानतकषायो यथाख्यातसंयमी भवति । क्षपकस्तु सकलमोहाणवमुत्तीणों निर्मन्थो यथाख्यातसंयमी जायते । अथशब्दो यथाशब्दार्थे । यथा ख्यातः संयमो भगवता तथाऽसावेव, कथं च
ख्यातः १, अकषायः, स चैकादशद्वादशयोर्गुणस्थानयोः, उपशान्तत्वात् क्षीणत्वाच कषायामाव
इति । एवं पञ्चिचचं चारित्रमष्टविधकमेचयरिक्तीकरणात् । तच पुलाकादिषु विस्तरेण
वक्ष्यामः पुलाकादिसूत्रे उपरिष्टात् (अ०९, सू०४८), पुलाकादिभदेषु सामायिकादिसंयमः पञ्चप्रकारोऽपि पञ्चसु पुलाकादिनिर्मन्थेषु विस्तरेण—प्रपञ्चन भाविष्यत इति ॥१८॥

उक्तं चारित्रं, प्रकीर्णकं च तवः, सम्प्रत्यनशनादिकं तपो भण्यते—

बाह्यतपसः सूत्रम्—अनशना-ऽवमौदर्य-वृत्तिपरिसङ्ख्यान-रसपरि-षड्विधता त्याग-विविक्तशय्यासन-कायक्केशा बाह्यं तपः॥९-१९॥

टी०—द्विविधं तपः-बाह्यमभ्यन्तरं च, तत्र बाह्याभ्यन्तरशब्दार्थः प्राङ् निरूपितः । तदेकैकं पोढा । तत्र बाह्यस्य तावद् भाष्यकारो भेदानाचष्टे पडिप सूत्रं विदृण्वन्—

१ 'न्यनादिमामूल 'इति घ-पाठः । २ 'स्त्वारोह्कः 'इति च-पाठः । ३ ' जातिरातपो ' इति घ-पाठः ।

भा०-अनदानं १ अवमौद्र्यं २ वृत्तिपरिसङ्ख्यानं ३ रसपरित्यागः ४ विविक्तद्यायासनता ५ कायक्षेद्राः ६ इत्येतत् षड्विघं बाद्धं तपः ॥ "सम्यव् योगनिग्रहो गुप्तिः" (अ० ९, सू० ४) इत्यतः प्रमृति सम्यगित्यनुवर्तते, संयमरक्षणार्थं कर्मनिर्जरार्थं च चतुर्थषष्ठाष्ट्रमादि सम्यगनदानं तपः ॥

टी॰—अनदानमवमौद्र्यं वृत्तिपरिसङ्ख्यानमित्यादि। प्राक्त प्रकृतः सम्यक्शन्दो-ऽनुवर्तते। स च विशेषणम्—सम्यगनशनं सम्यगवमोदर्यम्, एवं च सर्वत्र वृत्तिपरिसङ्ख्या-नादिष्वपि। किं पुनर्विशेषणेन न्यावर्त्यते १, नृपशत्रुतस्करकृताहारिनरोधादि तथा पङ्किनिमिश्च-माजीवादिहेतोः उपहत्मावदोषस्य हि न संयमरक्षणं न च कर्मनिर्जरेत्यतः

सम्यन्त्रहणे हेतवः सम्यन्त्रहणम् । यस्तु प्रवचनोदितश्च(श्रा)द्भतया स्वसामर्थ्योपेश्चो द्रव्यक्षे-त्रकालभावाभिज्ञः क्रियाश्चाहापयश्वहोरात्राभ्यन्तरकार्याः करोत्यनशना-

दितपः स कमिनिर्जरामाण् मनतीत्येनैमर्थमनुनर्त्यते । सम्यग्रहणं बालतपः प्रतिषेधार्थं च । संयमः सप्तदशभेद उक्तः (अ०९, स०६), चारित्रं वा पश्चप्रकारं संयमः । तत्परिपाल-नाय रसत्यागादि सम्यक्तपो भनति । कमं ज्ञानावरणादि तस्य निर्जरा-आत्मप्रदेशेभ्यः परिशांटनम् । यथोक्तम् (प्रशामरत्तो श्लो० १५९)—यद्वद् विशेषणादुपचितोपीत्यादि । तपश्च प्रायः सर्वे समये प्रतीतं शुभाशुभकर्मक्षयायेत्येवं कर्मनिर्जरणार्थं चेत्युक्तम् । चश्चदः समुचयार्थः । तत्रानशनमादावेव, आहारगवेषणे यत्नवानपि संयतः केनचिद-तीचारकलङ्केन युष्यत एवेति तत्परिहारायोपन्यस्तं सप्रपश्चं चतुर्थपष्टाष्टमादीत्यादिना, अश्चनम्-आहारस्तत्परित्यागोऽनश्चानम् । तद् द्विधा-हत्वरं यावज्जीवकं च । तत्रेत्वरं

क्त्यरमनशनम् नमस्कारसहितादि । चतुर्थभक्तादि तु भु<u>ष्यकारेणोपन्यस्तमतीत्वर-</u>त्वादितरदुपेक्षितम् चतुर्थभक्तादि षण्मासपर्यवसानमित्वरमनशनं भगवतो महावीरस्य तीर्थे । यावज्जीविकं तु त्रिविधम्—पादपोपगमनं, इङ्गिनी, भक्तप्रत्याख्यान-

मिति । तत्र पाद्पोपगमनं द्विधा सन्याघातमन्याघातं च । सतोऽप्या-श्वानस्य भेदप्रभेदाः युषो यदोपकान्तिः क्रियते समुपजातन्याधिनोत्पन्नमहावेदनेन तत् सन्याघातम् । निन्धांघातं तु प्रव्रज्याशिक्षापदादिक्रमेण जराजजीरित-

शरीरः करोति यदुपहितचतुर्विघाहारप्रत्याख्यानी निर्जन्तुकं स्थण्डिलमाश्रित्य पाद्प इवैकेन
पाद्योगमनापावदुत्कान्ताः प्राणास्तदेतत् पाद्योपममनाख्यं अनशनम् । इक्तिनी
श्रुतविहितिकयाविशेषस्तद्विशिष्टं मरणमिक्तिनीमरणम् । अयमपि हि

१ ' व्यावृत्यते ' इति क्-पाठः । २ ' त्येवमनु ' इति क्-पाठः । ३ ' शटनं ' इति च-पाठः । ४ सम्पूर्णं पद्यं यथा--

<sup>&</sup>quot; यद्वद् विशोषणादुपचितोऽपि यत्नेन जीर्यते दोषः । तद्वत् कर्मोपचितं निर्जरयति संवृतस्तपसा ॥"

प्रवच्यादिप्रतिपत्तिक्रमेणैवायुवः परिहाणिमवबुध्य आत्तिनजोपकरणः स्थावरजन्नमप्राणि-विवर्जितस्यण्डिलस्थायी एकाकी कृतचतुर्विधाहारप्रत्याख्यानः छायात इंडिन्यनशनम उष्णं उष्णाच्छायां सङ्कामन् सचेष्टः सम्यग्ज्ञानपरायणः प्राणान् जहाति। एतदिक्किनीमरणमपरिकर्मपूर्वकं चेति । भक्तप्रत्याख्यानं तु गच्छमध्यवर्तिनः, स कदाचित् त्रिविधाहारप्रत्याख्यायीति, कदाचिचतुर्विधाहारप्रत्याख्यायी, पर्यन्ते कत-भक्तप्रत्याख्याना-समस्तप्रत्याख्यानः समाश्रितमृदुसंस्तारकः सम्रत्मृष्टशरीराद्युपंकरणममत्वः स्वयमेवोद्घाहितनमस्कारः समीपवर्तिसोधुदत्तनमस्कारो वा उद्वर्तनपरि-वर्तनादि कुर्वाणः समाधिना करोति कालमेतद् भक्तप्रत्याख्यानं मरणमिति ॥

उक्तमनशनम् । अवमौदर्यमुच्यते-

भा॰-अवमौद्र्यम्। अवम्मित्यूननाम। अवमेमुद्रमस्य ( इति ) अव-मोदरः। अवमोदरस्य भावः अवमौदर्यम् ॥

टी॰-अवमीदर्यम् । अवममित्यूननामेत्यादि । अवमं-न्यूनग्रुद्रमस्येत्य-वमोदरः तद्भावोऽवमौद्धे-न्यूनोद्रता ॥ कवलप्रमाणनिरूपणार्थमाह-

भा॰ उत्कृष्टावकृष्टी च वर्जियित्वा मध्यमेन कवलेन ब्रि--सवमीदर्थस्य विधमवमीद्यं भवति । तद्यथा—अल्पाहरू वमवौद्यं, उपा-त्रैविध्यम् र्धावमीद्र्यं, प्रमाणप्राप्तात् किञ्चिद्नावमीद्र्यमिति । कवलपरि-सङ्ख्यानं च प्राग् ब्रात्रिशद्भयः कवलेभ्यः ॥

टी॰—उत्कृष्टावकुष्टावित्यादि । उत्कृष्टो विकृत्य मुखवित्ररं यत्नतो महाप्रमाणं कृत्वा यः प्रक्षिप्यते, अवकृष्टस्त्वत्यन्तलघुकः, तौ वर्जियत्वा मध्यमेन कवलेनाविकृत-स्वम्रुखप्रमाणेनावमौद्यं कार्यम्, तच त्रिविधमवमौद्यं तद्यथेत्यादिना प्रत्यक्षीकरोति— अल्पाहारावमीद्र्यमित्यादि । तत्राहारः पुंसो द्वात्रिंशत्कवलप्रमाणः । कवलाष्टकाभ्यवहारी-Sल्पाहारावमीदर्यम् । उपाचीवमीदर्यं द्वादश कवलाः, अर्धसमीपम् उपार्ध, द्वादश कवलाः, यतः कवलचतुष्टयप्रक्षेपात् सम्पूर्णमर्धं भवति । प्रमाणप्राप्ताहारो द्वात्रिंशत्कवलः । स चैकेन कवलेन न्यूनः किश्चित्नावमीद्र्ये भवति। इतिशब्दः प्रकारार्थः । प्रमाणप्राप्तावमीद्र्ये चतु-

विंशतिः कवलाः । [भागद्वयावमीदर्यं पोडशं कवलाः] त्रिविधे चावमीद्र्ये पुरुषप्रमदानां एकैककवलहासेन बहूनि स्थानानि जायन्ते। सर्वाणि च तान्यवमीदर्थ-कवलसङ्ख्या विशेषाः । कवलपरिसङ्ख्यानं चेति पुरुषस्य द्वात्रिंशत्, योषितो-

sष्टाविंशतिः, अतो विमागः कार्यः ।।

१ 'साधुकृत ' इति ग-पाठः । २ ' ममूनसुदर॰ ' इति ग-पाठः ।

भा०--वृत्तिपरिसङ्ख्यानमनेकविधम् । तद्यथा--- उत्क्षिप्तनिक्षिप्तान्तप्रान्त-चर्यादीनां सक्तुकुल्माषौद्नादीनां चान्यतममभिगृह्यावशेषस्य प्रत्याख्यानम् ।

टी० - वृत्तिसङ्ख्यानमनेकविधमित्यादि । वर्त्यते यया सा वृत्तिः-भैक्षं तस्याः परिसङ्ख्यानं-परिगणनं, आगमविहितोऽभिग्रहो दक्तिभिक्षयोर्वि-दत्तीनां भिक्षाणां वा । तत्र दत्तिर्यदेकमुखेन प्रक्षिपति पात्रकादौ शेषः पटलकेन वा दौहनकादिना वा । भिक्षा त इस्तेनोरिक्षप्य यद ददाति कंडुच्छुकेन अीदङ्किकया वा तत् परिगणनम् एकां दक्ति ग्रहीष्याम्यद्य द्वे तिस्रो वा इत्यादि । एवं भिक्षाणामपि परिगणनं गोचरश्रवेशकाले करोति । तद्यथेत्यादिना अभिग्रहा-नेकविधत्वं दर्शयति — उत्किसनिक्षिसान्तेत्यादिना । उत्क्षिसं पटलका-दिकं कडुच्छुकादिनोपकरणेन दानयोग्यतया दायकेनोद्यतं तादशं यदि लप्स्ये ततो ग्रहीष्यामि, नावशिष्टमित्युत्क्षिप्तचर्या-उत्क्षिप्ताभ्यवहरणमिति । तथा परो निश्चिप्तचेरकः पूर्वोक्तविपरीतप्राही। इत्यमुत्क्षिप्तचर्यादीनामन्यतममभिग्रहमभिगृह्य पर्यटित मिक्षाये। सक्तुकुल्माषौदनादीनां चेत्यनेन द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावविभक्तानमिग्रहान् सूचयति। तत्र द्रव्यतः सक्तुकृल्माषात्रशुष्कौदनम् । आदिशब्दात् तक्रं एककमाचाम्लपर्णकं मण्डकान् वा प्रहीप्ये, क्षेत्रतो देहलीं जङ्कयोरन्तः कृत्वा, कालतो विनिष्टत्तेषु सर्वभिक्षाचरेषु, भावतो इसनरोदनादिन्यापृतो निगडादिनद्धोऽकाक्षः कृततमालपत्रो वा दायको ददाति यत्, तदेवै-मन्यतमं द्रव्याद्यभिगृह्य शेपप्रत्याख्यानं वृत्तिपरिसङ्ख्यानं तप इति ॥

भा॰ - रसपरित्यागोऽनेकविधः । तद्यथा - मद्य-मांस-मधु-नवनीतादीनां रसविकृतीनां प्रत्याख्यानुं विरसरुक्षाद्यभिग्रहश्च ॥

टी०—रसपरित्यागोऽनेकिविध इत्यादि । रस्यन्ते-खाद्यन्तेऽतिशयेनेति रसाः । तत्परित्यागो हि तत्परिहारः । सोऽनेकप्रकारस्तद्धहुत्वादेव । तद्यथेत्यादिना रसान् प्रत्यक्षी-करोति, मद्य-मांसेत्यादि । तत्र मद्यं गौडिपष्टद्राक्षाखर्जूरादिद्रव्यसम्भारोपजातमदसामर्थ्यं विषगरादिवज्जीवमस्वतन्त्रं करोति, अस्वतन्त्रथ तद्वशः कार्याकार्यविवेकश्चन्यः प्रश्रष्टस्मृति-संस्कारो न किश्चित्राचरित गहिंतम् । [ अतो नित्यावपरिहार्यद्रव्यक्षेत्रकालभावापेक्षयाऽनुयु-क्तितः शुद्धेनागमानुसारिणा यथायुक्तमाचरणीयं, ] सर्वथा तत्परित्यागस्तपः । मांसं तु प्राणिश्व-रीरावयवः, तच प्राणव्यपरोपणमन्तरेण दुष्प्रापम्। प्राणातिपातथ स्वश्ररिरसम्भूतदुःखानुमानेन न शक्यः प्राह्मेन कर्तु, स्वयं न करोतीत्यन्यः कार्यत इत्येतदिप न, अन्योऽपि नैव कार्यते । न

१ 'प्तान्तप्रान्त ' इति ध-पाटः । २ 'कटुच्छकेन ' इति कु-च-पाटः । ३ 'उदक्किकया ' इति ग-च-पाटः । ४ 'चरकां ' इति क्र-पाटः ५ 'देवमद्रच्या ' इति क्र-पाट-

पानुमोदनीयः । स्वयमेव क्कर्वन् म्रुनिना साधुभ्यो दास्यामीति, एवं कृतकारितानुमितिभः परिहारः सर्वथा म्रुम्भोरूपिदृष्टः शासनप्राणायिना सर्वज्ञेनेति । अथ यत् कृतकारितानुमितपिर्श्युद्धमोदनादिवत् तत् किमिति न वर्ण्यते ? । तदिप गार्थ्यपरिहारार्थं यतयः परिहरन्त्येव द्रव्यादिचतुष्ट्यापेक्षाः ॥ ननु चैवमोदनादयोऽपि गार्थ्यपरिहार्रणा त्याज्याः ?, नैतदेवम्, मांसरसो हि सर्वरसातिशायी दृष्यतमश्च किल । तत्र चावन्यंमावि गार्थम् । न चैवमोदनादयः ॥ ननु च क्षीर-द्धि दृतादयोऽपि रसा दृष्या एवेति, उच्यते—तेऽपि हि म्रुम्भक्षोः सर्वदा नैवानुज्ञाता भगवद्भिः । यदाऽप्यनुज्ञातास्तदाऽपि मात्रया तप्तायोभाजनप्रक्षिप्तदृत्थादिविन्दुक्षयवन्न चरणवाधाये प्रत्यलाः । परेणाप्यवश्यमिदमभ्युपेयं, न नियोगतोऽभ्यवहर्तव्यं सर्वमेव, त्रिकोटिपरिश्चद्धश्चाहिगजाश्चनरमांसाभ्यवहारप्रसङ्गात् । तस्मान्न सर्वमेव त्रिकोटिपरिश्चद्धमभ्यवहार्यम् । मद्यपाने चातिप्रसङ्गः । अथ मद्यपानं प्रकृति-सावद्यमित परिहियते । एतद्प्यसत् प्राणातिपातसम्बन्धात् रसातिश्यगाध्यीच । मांसमिष प्रकृतिसावद्यमेव । अपि च-मद्यमुपश्चक्षते युक्तितो येन न तेषु किश्चिद्वद्यमुपलभ्यते । तस्मान्मांसरसपरित्यागः श्रेयानिति । मधु त्रिप्रकारम्-माक्षिकं कौत्तिकं

मधुनस्त्रेविष्यं नवनीतस्य च चातुर्विष्यम् तस्मान्मासरसपरित्यागः श्रयानित । मधु त्रिप्रकारम्—माक्षकं कात्तिकं श्रामरं च । एतदपि प्राण्युपवातनिष्पन्नमेवेति परिहार्यं द्रव्यादिचतुष्ट-यापेक्षयेति । गो-ऽमहिष्य-ऽजा-विकानां नवनीतं चतुर्धा । स चापि रसो वृष्य इति परिहार्यः । आदिग्रहणात क्षीर-दिध-गुड-घृत-तैलाख्याः

पञ्चावरुध्यन्ते : विकृतयः । तत्र क्षीरविकृतिः पञ्चप्रकारा गो-महिष्य-ऽजा-विको-ष्ट्रीणाम् । दिध-विकृतिरिप करभीवर्जानां चतुःप्रकारैव । गुडविकृतिरिक्षुविकारः । फाणितादि प्रसिद्धं, खण्ड-

श्रीरादिविकृती-नां विविधता दशमी घृताद्यवगाहिनिष्पना। अवगाह्यक्तिरपूपादिका। साऽपि

आदिप्रहणादागृहीतेव। एवमेतासां रसिवकृतीनां प्रत्याख्यानं तपः। एता हि वृष्यत्वाद् वाजीकरणप्रसिद्धेश्व, न सर्वदाऽभ्यवहार्याः, चित्तविकारहेतुभूतत्वात्। एवं च विकृतयोऽन्वर्थ-सञ्ज्ञां लभन्ते। अतो ग्रुग्नुक्षुणा ललनाऽङ्गप्रत्यङ्गविलोकनवत् प्रत्याख्येयाः। इत्थं च रसपरि-त्यागलक्षणं विशिष्टं तपः। विरस्रस्क्क्षाचाभित्रह्म्बेत्यनेन विनापि विकृतिभिः शक्यं प्राण-संरक्षणं यतिनेति दर्शयन्ति। विगतरसं विरसम्, विकृतिभिरसंस्ष्ष्टं विरसं वा। तस्माद् रसात् प्रच्युतं स्क्षं कोद्रवाम्लपर्णकम्। आदिग्रहणादन्तप्रान्तपरिग्रहः।।

भा०—विविक्तशय्यासनता नाम एकान्तेऽनाबाघेऽसंसक्ते स्नीपैशुपण्डक-वर्जिते ।

९ 'प्रणायिना ' इति क-पाठः । २ ' षण्डकविनर्जिते' इति ख-पाठः ।

टी॰—विविक्त शय्यासनता नामेति। शय्याग्रहणेन प्रतिश्रय-फलक-संस्तारकप्रहणम्। आसनग्रहणेन पीठवृत्तिकादिविविक्तं गर्हितजनसम्पातरिहतं अचलाशुपिरादि च । विविक्तं च तत् शय्यासनं च विविक्तश्य्यासनं तद्भावो विविक्तश्य्यासनता। नामशब्दो वाक्यालङ्कारार्थः अभिधानवचनो वा। अस्यैव विवरणमेकान्तेऽनाबाध इत्यादि, पर्यायकथनेन व्याख्यानम्। विविक्तम्—एकान्तम् अनावाधम् असंसक्तं स्त्रीपशुपण्डकवर्जितमिति पर्यायाः। अथवा एकान्ते इति। 'अम गत्यादिषु' (पा० धा० ४६६) ''सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्थाः' इति वचनादमनम्—अन्तः श्रुतज्ञानं तद्व्यापार एवैको यत्र वाचना-प्रच्छनादिभिरुत्सपति तदेकान्तम्। अनावाधे इति। आवाधः—शरीरोपधातः, स न विद्यते यत्र तदनावाधम्। असंसक्ते इति स्क्ष्मस्यूलजन्तुरिहते। स्त्रीपशुपण्डकवर्जित इति। स्त्रियो—मानुष्यः पश्चो—गो-मिहिष्य-ऽजा-विकाद्याः पण्डका—नपुंसकानि। वस्तुतश्चारित्रोपधातं एवैष सर्वः॥

तदेवैकान्तादिगुणयुक्तं प्रतिश्रयादि देशयति-

भा०—ग्रून्यागार-देवकुल-सभा-पर्वतगुहादीनामन्यतमस्मिन् समाध्यर्थः संलीनता ॥

टी०—शून्यागारेत्यादिना। शून्यागारं शून्यगृहमदोषम्। देवकुलं दुर्गाद्यायतनादि । समा यत्र प्राइमनुष्याः समवायमं कक्षत । सम्प्रति तु न तत्र समवयन्ति। पर्वतगृहा—पर्वतिवतं गिरिनगरादाविव लयनानि। आदिप्रहणादन्यदिष जीर्णोद्यानमध्यवितं मण्डपकादि परिगृद्यते। एषां यथोक्तानां अन्यतमस्थाने व्यवस्थानम्। किमर्थमिति चेत् समाध्यथम्। समाधिक्रानदिश्चन-चारित्र-तपो-वीर्यात्मकं पञ्चधा। समाधानं समाधिः ज्ञानादीनामपरिहाणिष्टेद्धिः। इत्यन्मियं संलीनता तपोविशेषः। इन्द्रियाणि संयम्य सस्वान्तानि क्रोधादिकषायकदम्बकं च विविक्तं शय्यासनमासेवमानस्य संलीनता भवति। प्राप्तेष्विन्द्रियविषयेषु मवितव्यमरक्तद्विष्टेन कषायसंलीनता। क्रोधस्य तावदुदयनिरोधः, प्राप्तोदयस्य च वैकल्यापादनम्, एवं शेषाणामपि। तथा अकुशलमनोनिरोधः कुशलचित्तोदीरंणं वा। एवं वागिप वाच्या। कायव्यापारस्तु सम्रुत्पन्नप्रयोजनस्य यत्नवतः संलीनताव्यपदेशमञ्जते। विना तु प्रयोजनेन निश्वलासनमेव श्रेयः। विविकक्तचर्या तु भाष्यकृतैवोक्ता।

भा०—कायक्केद्दोऽनेकविषः। तद्यथा—स्थानवीरासनोत्कदुकासनैकपार्थ-दण्डायतद्ययनातापनाप्रावृतादीनि ।

टी०—कायक्केशोऽनेकविध इत्यादि। कायः-शरीरं तस्य क्वेशो-बाधनम्। कायात्म-नोरभेदः संसार्थवस्थायामन्योन्यानुगतत्वात् क्षीरोदकादेरिव, अतः कायबाधायामात्मनो बाब्ब-

१ 'एव एतस्सर्वं 'इति च्य-पाटः । २ 'निरूपयति 'इति ख-च्य-पाटः । ३ 'मकूषत 'इति ख-पाटः । ४ 'दाहरणं वा' इति ख-पाटः ।

**ऽवश्यम्माविनी, एकत्वपरिणतेश्र विना संसार्यात्मनः सुखदुः खामाव एव स्याद्, एवमात्मनः** कायद्वारेण क्रेञ्चोपपत्तिः "सम्यम्योगनित्रहो गुप्तिः" (अ० ९, स्०४) इत्येतस्मात् सम्यम्ब्रह-णमनुवर्तते, तच कायक्रेशविशेषणम् । आगमानुसारिणी सम्यक्क्रेशोत्पत्तिः निर्जरायै न्याच्या । स चागमे जनेकप्रकारः कायक्रेश उपन्यस्तः। तद्यथेत्यादिना तदनेकविधत्वं दर्शयति-स्थानबीरासनेत्यादि । स्थानप्रहणादृध्वस्थानलक्षणकायोत्सर्गपरिप्रहः । तस्य चामिप्रहवि-शेषात् स्वशक्त्यपेक्षातः कालनियम अवेन्द्राचतं सकनृपतेरिवावगन्तव्यः । वीरासनं त जात-प्रमाणासनसिश्वविष्टस्याधस्तात समाकृष्यते तदासनं, निवेष्टां च तदवस्य एवास्ते यदा तत्न कायक्रेशाख्यं तपो भवति । तत्राप्यभिग्रहविशेषादेवें स्वसामध्यपिक्षातः कालनियमः। उत्क-द्धकासनं तु प्रसिद्धमेव विनाऽऽसनेन भूमौ वा प्राप्तस्फिग्द्वयस्य भवति । एकपार्श्वशायित्वं त्वधोग्रुख उत्तानमुखस्तिर्यग्व्यवस्थितो वा कालनियमभेदेन यदवतिष्ठते तत तपः काय-क्षेत्राख्यम् । तथा दण्डायतञ्जायित्वं नाम तपः ऋजुकृतशरीरः प्रसारितजङ्घाद्वयश्रलनरहित-" स्विष्ठति यदा तदा तद् भवति । तथा आतापनमपि ऊर्ध्वबाहोरूर्ध्वस्थितस्यै निविष्टस्य निषण्ण-स्य वा प्रज्वितगभस्तिजालस्य सवितुरभिग्नुखस्थितस्य भवति। अप्रावरणाभिग्रहः शिशिर-समये प्रावरणाग्रहणम्। आदिग्रहणात् हेमन्ते अपि रजनीष्वातापनं सन्तापनमात्मनः, शीतार्ति-सदनमित्यर्थः । तथा सलगण्डशायित्वमप्रतिकर्मशरीरत्वमस्नानकं केशोल्छञ्चनमित्येवमेतानि स्थानवीरासनादीनि ॥

### भा०-सम्यक् प्रयुक्तानि बाह्यं तपः।

टी०—सम्यक् प्रयुक्तानि आगमधीदितानि-अनुगता(नि) बाह्यं तपः । यथा-शक्ति विधिनाऽनुष्टेयम्, अन्यथा त्वविधिप्रयोगादात्मानमितरांश्च धर्मावश्यकविधानात् पीड-येदविध्युपयुक्तविषवत् । किं पुनरितो बाह्यात् तपसः फलमवाप्यत इत्याह—

भा०--अस्मात् षड्विधादि बाह्यात् तपसः बाह्यतपसः अनेक-विधं फलम् भवन्ति ॥ १९॥

टी०-अस्मात् षड्विघादपीति । सङ्गत्यागः शरीरलाघवं हिन्द्रियविजयः संयमरक्षणं कर्मनिर्जरा चेत्यनेकं फलमासाद्यते । तत्र निःसङ्गत्वं बाह्याभ्यन्तरोपधिष्यन-

१ 'क्षात्' इति छ-पाठः । २ एतद्वर्णनार्थं विलोक्यतां योगशास्त्रस्य स्वोपज्ञं विवरणं (पृ. १०७)। ३ 'निश्रेष्टा' इति छ-पाठः । ४ 'देतत्' इति छ-पाठः । ५ 'पेक्षात्' इति छ-पाठः । ६ 'नियमस्थस्य' इति च-पाठः । ७ 'चोदनानि नुगता बाह्यं ' इति च-पाठः ।

भिष्वक्षो-निर्ममता । प्रतिदिनमतिमात्राहारोपयोगात् प्रणीताहारोपयोगाच श्ररीरस्य गौरवं, तत्रश्च मासकल्पविहारित्वायोग्यता । तद्वर्जनात् तु शकटाभ्यञ्जनवदुपयोगाद् वा श्ररीरलाघवसुपजायते । तत्रश्चप्रणीतश्ररीरस्योन्मादानुद्रेकादिन्द्रियविजयः । सक्तपानार्थमहिण्डमानस्य
चर्याजनितजनत्परोधामावात् संयमरक्षणं निःसङ्गादिगुणयोगादनशनादितपोऽनुतिष्ठतः श्चमध्यानव्यवस्थितस्य कर्मनिर्जरणमवश्यं भेवतीति ॥ अत्र केचिन्मोद्दान्धतमसङ्घाया(च्छ)न्नाश्चोदयन्ति—आतापनशिरोद्धश्चनानश्चनकायोत्सर्गादिकायक्षेश्चोपक्रमेण न कर्मकायक्षेशस्य विफलः विच्छेदो भवतीति प्रतिजानते । विकल्प्य चैनमर्थ युक्त्या प्रसाधयन्ति ।
दुःखं चेत् पूर्वकृतजं व्यथीं यत्नो न वा क्षयः, कर्माभावो न वा मोक्षो
वेति नाकृतद्वन्दः । यत् तदनेकेनोपक्रमेणातापनादिना प्रयोगेणोपक्रमिकं बुद्धिपूर्वकमात्मानं
तापयतां दुःखसुपजायते तत् किं पूर्वकृतकर्महेतुकमाहोस्विदातापनाद्युपक्रमेणेव जनितमिति ? ।
तत्र यदि प्रथमो विकल्पः पूर्वकृतकर्महेतुकं तदातापनादिजं दुःखमेव तर्हि व्यर्थ एवातापनाद्युपक्रमः । पूर्वकृतकर्मविपाके द्यातापनादिप्रयन्नस्यत्वक्रमेकलोपभोगित्वान्नारकादिग्वित ।
तत्रश्चाहतानामात्मसन्तापनाद्युपक्रमविशेषवैयर्ध्यमन्यजन्मकृतकर्मफलोपभोगित्वान्नारकादिवदिति प्रयोगः । न च तत् पूर्वकृतकर्मजं दुःखं प्रयन्नानुविधायिन्वान्नर्तकीश्च्यम्बदिति ।

अथ द्वितीयो विकल्पः — आतापनाद्युपक्रमजनितमेव दुःखं, न पूर्वक्रतकर्महेतुकम्, एवं ताहें न वा क्षयः, कर्मणां क्षयाभावो वा यत्नवैयर्थ्यं वेति वाशब्दाद् विकल्पः। निह पूर्वकृतस्य पापस्य क्षयः सिद्धचित, तत्फलाप्रतिवेदनात्, अदत्तफलत्वादित्यर्थः। न तस्य कर्मणः परिक्षयः, अदत्तफलत्वात्, इतरादत्तफलकर्मवत्। अथ आतापनादिप्रयत्नोऽपि पूर्वकृतहेतुक एवाभ्युपेयते, न तहिं किथत् पुरुषकारोऽस्तीति प्राप्तः कर्माभावः। असति च पुरुषकारे प्राक्तनस्याकृतत्वादभावः स्यात् कर्मणो यस्यायमातापनादिप्रयत्नं फलमभ्युपगम्यते तद्पिप्राक्तनं कर्म न सिध्यति इत्यत्यन्ताभाव एव कर्मणां प्राप्तः। न वा मोक्षः। अथ योऽसो पापस्य कर्मणो विपाकः सोऽपि कर्मेव प्रतिज्ञायते, अतस्तद्य्योपक्रमिकं कर्म प्राप्नोति, पापविपाकत्वात्। अतो न सिध्यति मोक्षः, पापश्चयासम्भवात्। न वा पापस्य कर्मणः कुशलो विपाक आतापनादिः समस्ति, कुशलस्यापि अकुशलविपाकप्रसङ्गादिति। स एव मोक्षामावप्रसङ्गः। नैवाईतानां पापस्य कर्मणः क्षयः सम्भाव्यते। असञ्चेतिता कृतवन्धतः असञ्चेतितमपि प्राणातिपातादि कुर्वक्षेनसा युज्यते। लोकश्च व्याप्तः स्थावरजङ्गमजन्तुमिः स्थ्मेर्वादरेश्च। तत्र चावश्यम्भावी चङ्क्रमणादिकियासु जन्तुवधः। तथा अप्रकृर्वतोऽपि च पापं परेषामनुत्पादयन्तोऽपि च दुःखं कामकोधशोकभयादीनां निमित्तीभवन्तः पापेन युज्यन्ते। एवमसञ्चेतितवन्धतोऽकृतवन्धत्वः कामकोधशोकभयादीनां निमित्तीभवन्तः पापेन युज्यन्ते। एवमसञ्चेतितवन्धतोऽकृतवन्धत्वः

१ 'चर्याजन्तूप॰ 'इति **ङ-च-**पाठः । २ **भावीति 'इति ङ-च-**पाठः । ३ **'प्रपन्नानु 'इति च-पाठः** । ४ 'कर्मणः 'इति ङ-पाठः ।

जैनानां नास्त्येव मोक्ष इति । अत्रोच्यते — द्विविधः कर्मपरिपाकहेतुर्भग-बद्धिक्तः--स्थितिक्षयस्तपश्च । तत्र प्रणिधानादिगमनमन्तरेण कर्मक्षयः स्थितिश्वयात्। यथोक्तं ( अ० ८, स० १५-१८ )-" आदितस्तिसणामन्तरायस्य च त्रिंशत सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितः, सप्ततिर्मोहनीयस्य, नामगोत्रयोविंशतः त्रयस्त्रिशत साग-रोपमाण्यायुष्कस्य " इति च । स्फुटमिदं प्रणिधानभन्तरेण स्थितिक्षयात् कर्मविनाशः । तथा अपरं कर्मक्षपणार्थमहेता दर्शितं तपो द्विविधम्-अभ्यन्तरं बाह्यं च । एकैकं चापि पड्सेदम् । लोके परसमयेषु च यत् प्रथितं तत् तथो भवति बाह्यम् । अभ्यन्तरमप्रथितं कुशलजनेनैव तु ग्राद्यं तथैतदागीपालाङ्गनादिजनप्रसिद्धमञ्जभक्रमेक्षपणकारीति । रात्रावभोजनं चैकभोजनं निष्प्रतिक्रियत्वं च रोमनख्यारणं दृक्षमूलवीरासनादीनि अज्ञातिपण्डपातोत्थादप्रतिबद्धमटन-मामरणात् । अद्शैनधावनचीवरधारणभूकाष्ठशय्याश्च इत्येवमादयः कायस्य तपोलक्षणम क्टेशा ननु प्रसद्धन्ते सर्वेरिप पाषण्डिभिः । अतस्तपस्तद् भन्नति सिद्धं दुःखसहनार्थितालक्षणं सुखेऽनादरस्तपः कष्टं देहत्यागो वीर्योद्यमौ च विषयेष्वसङ्गत्वं स्वात्म-वशीकरणं च । प्रियधर्माणां च वीर्यसञ्जननं कायक्षेशस्य गुणाः प्रभावना ध्यानदार्ढ्यं च । ततश्चैवं प्रमाणयतो मायास्नवीयस्य 'आईतानामात्मसन्तापनाद्युपक्रमवि-तपसः सार्थकता शेषवैयर्थ्यम्' (पृ० २४२) इति लोकविरोधिनी प्रतिज्ञा । लोके त्वविगानतो-ऽनशनादितपः प्रसिद्धं कर्मक्षयकृत्, तदपहुवानस्य परिस्फुट एव लोकविरोधः। तथा मध्या-हादुपर्योदनादि न भोक्तव्यं बुधियतेनापि। रात्रौ च कालोपस्थायिमिक्षुदर्शननिमित्तगर्भ-पातादीनां च दर्शनाम्न मोक्तव्यं इति । कालविशेषाश्रयणेन नीरुजस्यापि अशनप्रतिषेध उक्तो वृक्षमृलासेवित्वनिष्प्रतिकियत्वादि च कायक्षेशलक्षणं तपः स्त्रागमेऽभ्यपेतिमिति । अतस्तपोऽकिञ्चित्करमित्यागमविरोधः । तथा सर्वज्ञप्रणीतागमानुसारिलोचमीण्ड्याताप-नौदिकः कायक्रेशः प्रतिविशिष्टेष्टफलः आगमचोदितत्वे सति कायक्रेशत्वाद वृक्षमूलासे-वित्वनिष्प्रतिकियादिवत् । अन्यजन्मकृतकर्मफलोपमोगित्वादिति यद्यन्यजन्मकृतं ददाति स्वतन्त्रसेवनोपभोक्तः कश्चिद् व्यापारः, ततो द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावनिरपेक्षत्वादसिद्धो हेतुः। नहि किश्चिदपि द्रव्यादिनिरपेक्षं फलमिष्टं जैनेन्द्रैयेने कर्मणां विपाकोपशमावात्मचेष्टापूर्वको, न तु याद्यच्छिकौ । अतः कथं व्यर्थता लोचमीण्ड्यादिकियायास्तद्दयहेतुकायाः १। यथोक्तम---

> " यदि भाग्यं फलहेतु-नेनु विफलो हेतुनाऽप्यनुपदेशः । न्याय्या पाचयति नृणा-मीहा पुण्यं हि सापेक्षम् ॥ १॥—आर्या

१ 'दिकाय 'इति कु-पाठः । २ 'येतः कर्म 'इति कु-पाठः । ३ ' यादिच्छकादिवत् 'इति च-पाठः ।

उमयोपशमौ ह्युक्तौ, सापेक्षौ कर्मणोः श्रुमाश्चमयोः । स्याद् विफलेहा सर्व, निरपेक्षं कर्म कल्पयतः ॥ २ ॥—आर्या तस्माद्वश्यमावा, अप्यर्थास्ते प्रयोगतः सिद्धाः । न त्विहं नौभिर्भवति, कदाचिद्वुषं सलिलमन्यैः ॥ ३ ॥"—आर्या

तस्मान्मुमुक्षोः श्राद्धस्य प्रवचनानुसारिप्रैवृत्तौ स्ववीर्येण कर्मोदयमाविर्मावयतौ न व्यथं आतापनादिक्रियाकलापः कर्मनिर्जरणफलः ॥ अथ न स्वतन्त्रमेव फलं ददाति कर्म, न तिर्द्दे व्यथंमातापनादि तपः पूर्वकृतं तद् भवति कर्म । न च व्यथों यत्नः, पुरुषप्रयत्नेन विपच्यमानत्वात् । ततश्च नारकदृष्टान्तः साध्यश्चन्यः । नारकीयमपि कर्म [अन्य]जन्मान्तरोपात्तं नरकमवापेक्षमुद्दयति । स्वपरिणामापेक्षं च न व्यथे, निर्जराफलत्वात् । एवं चातापनादिप्रयत्न-स्थानीश्चरत्वमसिद्धं, कर्मापगमहेतुत्वात् । यचोक्तं (ए० २४२) 'न च तत्पूर्वकृतकर्मजं दुःखं प्रयत्नानुविधायित्वात्' इति, तदप्यपेशलम् । यद् यत् प्रयत्नानुविधायि तत् तत् पूर्वकृतकर्मजं न भवति,यथा नर्तकिश्चभङ्गकर्मेति। खदिरशलाकाभीतः किल नश्यन्ननाकुलः सुगतः प्रयत्नवानिष् पादे विद्धः शलाकया। तच्च पादवेधनकर्म प्रयत्नानुविधायि भवति पूर्वकृतकर्मजं चेत्यनेकान्तः ।

"इत एकनवते कल्पे, शत्तया मे पुरुषो हतः । तस्य कर्मविपाकेन, पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः!॥ १॥"

इति तिसद्धान्तः। नर्तकीश्रमङ्गोऽपि पूर्वकृतकर्म एव। श्रमङ्ग इति श्रुवोविंन्यासः—औदारिकश्रीरावयवः। तचौदारिकं पूर्वकृतकर्मजं क्रियाक्रियावतारभेदादिति साधनश्रन्यो दृष्टान्तः। न
च कर्म क्रियेवाईतानाम्। कर्म हि पौद्गलिकिमिष्टं तच पूर्वमिति। अथातापनाद्युपक्रमजनितमेव
तद् दुःखं, न पूर्वकृतकर्मजं, ततः कर्मक्षयाभाव इति यदुक्तं (पृ०२४२,पं०१५) तदसम्बध्यकमानंगेव। यस्मात् पूर्वकृतमेव कर्म द्रव्याद्यपेक्षग्रदेति, न पुनरातापनादिक्रियया तदपूर्वमेवोत्यद्यत्व इत्यज्ञातजैनसिद्धान्तेन वैयाद्ययदि कल्यितं मूढेनेति। तचाशङ्कितमातापनादिप्रयत्नोऽपि पूर्वकर्मकृत एवेति, ततथ पुरुपकाराभाव इत्येतद्य्यज्ञानविज्ञिम्भतम्। जीवकर्मणोरनादिसम्बन्धः।
आत्मा च संसारी सकर्मकः कर्ता। क्रियत इति च कर्म, वीर्यान्तरायक्षयोपशमाच। वीर्य-प्रयत्विशेषः आत्मनः करणजन्यः। करणानि च कर्तृच्यापारापेक्षाणि प्रयत्नमारमन्त इति। ईद्याः
प्रक्रियायां कथं पुरुपकाराभावश्रोत्यद्यते १। तथा अपरग्रक्तमञ्चेन (पृ० २४२,पं० २१) यदि पापस्य
कर्मणो यो विपाकः सोऽपि कर्म, ततो मोक्षाभावः, पापश्चयासम्भवात्। यस्मात् किल तद्य्योपक्रिमकं कर्म तस्याप्यपरो विपाकस्तस्याप्यपर इति कृतो मोक्षः १। अत्राप्यज्ञानमेवापराध्यति।
कर्मपुद्गलानां विपाकोऽनुभावो रसविशेषः। स कर्मैव गुणगुणिनोः कथिवदैक्यात्। तच कर्म

<sup>9 &#</sup>x27;निन्वहानोर्मी भवति ' इति च-पाठः । २ 'प्रवृत्तेः ' इति कु-च-पाठः । ३ 'मानकमेव ' इति ज्ञ-पाठः।

पकं परिश्वटित जीवप्रदेशेभ्यः, न हि ततोऽन्यत् कर्मोपादानमस्ति, कथं मोश्वामावः ?। न चायं नियमः-पापस्य कर्मणः पापेनैव विपाकेन भवितव्यं कुशलस्य च कुशलेनैवेति, स्थित्यतुभावबन्धयोर्विपर्यासवचनात्। यथोक्तम्--

"मूलप्रकृत्यभिषाः, सङ्क्रमयति गुणत उत्तराः प्रकृतीः ।
न त्वात्माञ्मूर्तत्वा—दध्यवसाँनप्रयोगेण ॥ १ ॥—आर्था
शिथिलयति दृढं बन्धं, शिथिलं द्रहयति च कम नर्नुं जीवः ।
उत्कृष्टाश्च जघन्या, स्थितिर्विपर्यासयति चापि ॥ २ ॥—आर्था
तारीकरणं ताम्र—स्य शोषणस्तेमने मृदः क्रमशः ।
दृश्वपरिपाचनं वा, काले तेषूपदृष्टान्ताः ॥ ३ ॥"—आर्था
सङ्क्रमस्य तारीकरणं, स्थितेः शोषणस्तेमने, दृश्वपरिपाचनमित्युदीरणाः ।
"अनुभावांश्च विपर्या—सयति तथैव प्रयोगतो जीवः ।
तीव्रत्वमन्दत्वावस्थासु प्रकृतिष्वभिष्ठासु ॥ ४ ॥—आर्था
यद्वद् वा मन्दं सत्क्षारी—क्रियते दृरिद्वया चूर्णम् ।
वातातपादिमिश्च, क्षारं मन्दीकियेत यथा ॥ ५ ॥"—आर्था

इति । यद्युक्तं ( ए० २४२ ) असञ्चेतिता कृतवन्धतो मोक्षामावः इति तद्ययुक्तम् । यदि सञ्चेतितमेव श्रममशुमं वा बध्यते नासञ्चेतितं, एवं ति न किष्टिन्मध्यादृष्टिरस्ति । न हि साङ्क्ष्यः काणभुजो वा द्विजादिर्वा स्वं दर्शनं मिध्येति सञ्चेत्य प्रतिपद्यते । सर्वोऽपि हि स्वं दर्शनं निश्चितमेव सम्यगित्यभ्युपगच्छति, न मिध्येति सञ्चेतयति । अथैवमाशङ्क्रेयाः—विपरीताभिनिवेशात् तस्य मिध्यादर्शनम् । तदेवं सित रज्जुबुद्धया छिन्दतः सर्पमवश्यम्भाविनी हिंसाप्राप्तिः, विपरीताभिनिवेशात् संसारमोचकयाज्ञिकगलाकार्तप्रभृतीनां च निष्ठतां धर्मोऽय-मेवेति पापमिति वा सञ्चेतनात्र पापं स्यात् । न हि ते अपुण्यमेव सञ्चेतयन्ति । अथ यथा तथा वा प्राणवधे विहिते पापं भवति, ततः सिद्धैव हिंसा नावश्यम् । यदि प्राणी च भवति प्राणिसंज्ञा च भवति वधकचित्तं वाऽस्योत्पद्यते वधितश्य भवति ततो हिंसेति । अथ ते हिंसा-मित्येवं सञ्चेतयन्ति संसारमोचकादयो भिश्चरपि तर्हि सञ्चेतियतुं नियमेन जीववधो भवत्या-रम्म इति ।

यथोक्तम्-

" भूकाष्ठाग्न्यपगोमय-वनवायुवनस्पतीन् पश्चन् प्रेष्यान्। मत्वाऽऽरभमाणस्य, प्राणव्यपरोपणं नियतम्॥ १॥—आर्या

१ 'निगमः ' इति कु-पाठः । २ 'सानान्नयोगेन ' इति कु-पाठः । ३ 'न तु ' इति कु-पाठः ।

४ 'वा द्विजो वा' इत्यधिको कु-पाठः ।

धारम्भे सश्चेतन—मस्त्येतेषां च न तु जिषांसायाम् । इति तदपि तुल्यम्रमये—षामप्यन्याभिसन्धित्वात् ॥ २ ॥—आर्या सश्चेत्यहिंसकीऽतिनृ—ग्रंसस्तेषां तथा तु नारम्भी । बन्धोऽपि तदनुरूपो, बन्धविशेषो हि भाववशात् ॥ ३ ॥"—आर्यो

अजानस्वमन्यमानी वा यः शोणितस्वत्याद्यति मायास्नोस्तस्यानन्तर्यकमबुँद्वबृद्धिन्त्वास्य समस्ति। न च भक्तिशून्यस्य बुद्धोऽयमिति तक्ततोऽशुद्धिरस्ति। यस्य चास्ति भक्तिः स उपासकः कथसुत्पाद्येद् बुद्धस्यास्कः १। न च संशयितस्याश्रद्दधतश्च सश्चेतनिष्टम्। नो चेद् बाह्यारम्भेऽपि सर्वपाखण्डिनां भवेद् दोषः। यत् ते विद्नित निर्प्रत्थानां जीवाः किलेमे इति। आनन्तर्यकमेवं मातापित्रईतां वधेऽवांर्यं स्तूपभिदश्च तथेव चौर्याण्यनृताद्यकुशलानि यथोक्तेन चतुष्ट्यसंयोगेनेति। बालस्य पांसुसृष्टी राज्यं फलित इति वाऽस्ति बुद्धोक्तिः। न च पांसुष्व-स्त्वं व्यक्तम्। सश्चेतयन्ति पांसुन् रन्धनाद्यारम्भोपदेशित्वाच बुद्धस्य हिंसकत्वं प्राप्तं, न तु चेतयति स जन्तुन् काष्टाद्याश्चितकुन्थूदेहिकापिपीलिकादीन् नो चेक्न भवेत् स सर्वज्ञः यद्यसञ्चे-तितः कर्मबन्धो न भवति, ततः सर्व एव प्रयत्नो व्यर्थः स्यात्।

"ईर्यामाषादानी-त्सर्गस्थानशयनाश्चनादिषु च।
वतनं व्यर्थं सर्व, प्रतिलिख्यसमीक्ष्यकरणादि ॥१॥—आर्या
पात्रपरीक्षणग्रुदक-स्नावणग्रुपसम्पदादिनियमाथ।
मावप्रामाण्येन तु, बुद्धस्य भवन्त्यपार्थानि ॥२॥—आर्या
श्वभबुद्धचा श्वभफलदं, यदि च शुमं कर्म तत् समारब्धम्।
श्वभबुद्धचा विप्राणां, पश्चादिवधे कथमधर्मः?॥३॥"—आर्या

यद्प्युक्तं गन्धसम्रद्भकवज्ञन्त्नामापूणों लोकः । तदत्राहिंसकत्वं दुर्लभमिति । उक्तं च-" जीवन्याप्ते लोके, यतेरहिंसा कथं भवेत् कृतस्ना ?।

उद्धिमवगाहमानः, कथं न सङ्घट्टयेत् सलिलम् ? ॥ १ ॥—आर्या

#### अत्रोच्यते--

" इत्येष विप्रलापो, यत्कायाः स्क्ष्मपरिणताः पञ्च । अप्रतिचातिन इष्टाः, स्कन्धप्रतिभेद उक्तश्च ॥ २ ॥—आर्या अपि चाचित्ताः कायाः, प्रचुराः सन्तीह जीवनिर्धुक्ताः । स्याद् येषु यतेर्श्वति-निश्वासप्रभृतिचेष्टासु ॥ ३ ॥—आर्या

१ 'भिनिवेशसन्धित्वात् ' इति ग-पाठः । २ 'बुद्धिबुद्धत्वात् ' इति क्र-पाठः । ३ 'बीयोसू ' इति श-पाठः । ४ 'बीर्याण्य ' इति श-पाठः । ५ 'श्रितं उद्देहिका ' इति क्र-पाठः ।

अपि वा प्रमत्तमाह हिंसकमई स वक्रजडकरणम् ।
सूत्रोदितेन मार्गे प विहारधाप्रमादा एकः ॥ ४ ॥ आर्था
झानस्य हि सगुणो यत्, स्वाध्याय ग्रुमाय कर्मणे यतते ।
नोऽसाध्यं साधियतुं, प्रवर्तते ज्ञानवान् पुरुषः ॥ ५ ॥ आर्या
झानी कर्मक्षपणा र्युप्रत्थितो नो शठः प्रयतमानः ।
सूत्रोदितेन विधिना, न बन्धकः सत्त्वमरणेऽपि ॥ ६ ॥ आर्या
स्याकाम यदा बन्ध श्रुक्षिसस्य प्रमाददोषेण ।
तस्य प्रायित्र्यं, दश्विधमातिष्ठति तदा सः ॥ ७ ॥ आर्या
उपपादिताश्च कायाः, सर्वे मोक्षश्च सर्वतन्त्रेष्टः ।
यदि चैवं नाहिंसा, स्यात् तस्मान्मोश्च एव नजु ॥ ८ ॥ आर्या
ज्ञुवते परामहिंसां, सर्वे धर्मप्रवादिनो छोके ।
तिष्ठति भिक्षावृत्तौ, ज्ञानरतौ सा त्वनारम्भे ॥ ९ ॥ " आर्था

तस्मादसञ्चेतितोऽपि कर्मबन्धः समस्ति जीवन्याप्तेऽपि लोकेऽस्त्यहिंसकः साघुरिति । यथोक्तमनुत्पादयन्तोऽपि दुःखं परस्य कामक्रोधादीनां निमित्ततां प्रतिपद्यमानाः काययोग-द्वारेणैव सायुज्यन्ते । यतः सर्वाङ्गोपाङ्गसुन्दरो स्नुनिर्योपितां कामाप्रिसुद्दीपयित कर्स्यविष्य तद्दर्शनात् प्रद्वेषः । यदि च बाह्यनिमित्तमात्राद् बन्धः, ततो सृगोऽपि व्यहेतुरिति स्यात्, न तस्यापि वधनिमित्तत्वाद् बन्धः । तथा जैनैश्रोद्यते—नैमित्तिकं पापमनिच्छतो मायास्नवीयस्य मांसभक्षणमप्यदोषं स्यात् । एवं चोदित् आह—यदि त्रिविधमान्नयं नोत्पादयित । तद्यथा— मांसरसगृद्धान्नयं तत्पर्येष्टेष्यान्नयं वध्ये नैर्वृण्यान्नयं चेत्येतदप्यज्ञातपरसमयस्य फल्गु वचनम् । यतो यावदात्माधिष्ठितः कायस्तावदप्रमत्तस्य आगमानुसारेण यत्नमानस्य नैवास्त्येनसा योगः । यथोक्तम्—

" यो रक्तो द्विष्टो वा, मृढो वा यं प्रयोगमाचरति । तस्माद्धि तदनुरूपो, बन्धस्तस्याईता प्रोक्तः ॥ १ ॥ "—आर्या

यदा त्वचेतनः कायोपविद्धः सस्वेन तदाञ्त्युत्सृष्टश्चिविधिश्विविधेनेति न तज्जनितः कर्मबन्धोऽस्ति। एतेन काष्टादीनां पुण्यपापप्रसङ्ग उक्तो वेदितव्यः। यथोक्तमार्थे—"यं हि धर्मपुण्यपापिक्रयायामिच्छतः कुद्धस्येव पुण्यार्थिनो निर्प्रन्थिशरोद्धश्चने पापप्रसङ्गात्" इत्यादि सर्व प्रतिहतं बोद्धव्यम्। न च दृष्टान्तः सर्वैर्विकल्पैरुपनेयः, अनुमानामावप्रसङ्गादिति। यथोक्तम्—" मृगस्यापि वधनिमित्तकर्मबन्धः" इति। तत्राप्युक्तमेव पूर्व इति चानुक्तोप-

१ 'कस्याश्चिच' इति ग-पाठः। २ 'पर्येष्याशय' इति छ-पाठः। ३ 'चेति तद्रप्रि देति कृष्टप्राठः।

लम्भोऽयम् । बन्धो हि नः प्रयोगवशात् । न च तस्य हन्यमानस्य तत्र हिंसाप्रयोगोऽस्ति । बौदेशिकाद्यारम्भे चावश्यंभावी जीववर्षः शांक्यानाम् । यथोक्तम्—

" प्रतिसेवासंवासः, प्रतिश्रुतिश्वानुमोदना हीष्टाः । औदेशिकादिनिर्व-र्तने च नियमेन जीववधः ॥ १ ॥—आया भिक्षुनुहिश्य इते, दोषो न तु मांसभक्षणेऽभीष्टः । शाक्यानां सर्वानु-दिश्यारब्धमदन् भिक्षः ॥ २ ॥"—आर्या

कथमदुष्टः ? यस्मात् सङ्घोऽपि हि न भिक्षुन्यतिरेकेणान्योऽस्ति । यस सङ्घाद्विश्य कृतं तद् भिक्षुदेश्चेनैव कृतं, तदन्यतिरेकात् । मायास्नुनवीयश्चोदयति—

> " कथमेषणीयमपि भि-क्षुरदन् हिंसां न सोऽनुमन्येत । परितुष्यति यञ्जब्धना, ग्रहणं नद्यस्त्यसति दोषे ॥ १॥"-आर्या

### जैनेन्द्रास्त्वाहुः---

" इत्येष विष्रलापो, न स तुष्यति येन जीवधाताय । सुखसुत्सपिति मेयं, धर्मोऽनेनेति तुष्यति तु ॥ २ ॥——आर्या नतु देहेन समर्थे—नानेन सुखं तपोऽधितिष्ठामि । इति तुष्यतोऽस्ति न यते—र्मातापितृमैथुनातुमतिः ॥ ३ ॥"——आर्या

### अथ कदाचिदाशङ्कत-

" औद्देशिकादिमोज्यपि, तथैव न तु तुष्यतीत्यपि न युक्तम्। आत्मार्थं हि हितानां, न यतिर्दयते स जीवानाम्॥ ४॥—आर्या हत्वाऽऽत्मार्थं सन्तं, समक्षग्रपहतग्रदीक्ष्य तन्मांसम्। न हि गृह्वाति दयालु-गृह्वन् ननु निर्दयो भवति॥ ५॥—आर्या परम्रहिक्यारच्य-मपि तद् गृह्वन् कथं न विकृपः स्यात्। हत्येष विप्रलाप-स्तद्धचारच्यं स्वभावेन॥ ६॥—आर्या गृहिणा नद्यारम्भः, शक्यो वारियतुं सर्व एव जीवानाम्। स हि धर्मः संसरतां शक्यस्त्वौदेशिकारम्भः॥ ७॥"—आर्या

निवारियतुं यचोक्तमाञ्चयत्रयविशुद्धमदतो मांसं न दोष इति (ए० २४७, पं० १९) तत्रोक्तं रसपरित्यागस्तपसि तत्त्वमिति ॥ १९ ॥

प्रकृतसूच्यते । किश्व प्रकृतं तपस्तत्र वाद्यसुक्तम् । अधुनाऽऽभ्यन्तरसुच्यते । तचाति-भवेन कर्मनिर्दद्दनश्वमस् । अभ्यन्तराणि षद्गं तपांसि

# सूत्रम्---प्रायश्चित्त-विनय-वैयावृत्त्य-स्वाध्याय-व्युत्सर्ग-ध्यानान्युत्तरम् ॥ ९-२०॥

भा०—सूत्रक्रमप्रामाण्यादुत्तरमित्यभ्यन्तरमाह । प्रायिधत्तं १ विनयो २ वैयावृत्त्यं ३ स्वाध्यायो ४ व्युत्सर्गो ५ ध्यानं ६ इत्येतत् षड्विधं अभ्यन्तरं तपः ॥ २०॥

अभ्यन्तरतपो-स्रक्षणम् टी॰--अन्तर्व्यापारभूयस्त्वा-दन्यतीर्थिविशेषतः । बाह्यद्रव्यानपेक्षत्वा-दान्तरं तप उच्यते ॥ १ ॥--अनु०

प्राथिकत्तादीनां ध्यानान्तानां द्वन्द्वः। मूलोत्तरगुणेषु स्वल्पोऽप्यतीचारः चित्तं मिलप्राथिकत्तादीनां व्युत्पत्तिः रित्वात् प्राथिकत्तिमिति । पृषोदरादित्वाच्छव्दसंस्कारः । प्रायो बाहुव्युत्पत्तिः व्युत्पत्तिः वित्तवि प्राथिकत्ति । पृषोदरादित्वाच्छव्दसंस्कारः । प्रायो बाहुव्येन चित्तवि छुद्धिहेतुत्वात् प्राथिकत्तम् । विनीयते येनाष्टप्रकारं कर्मापनीयते स विनयः । श्रुतोपदेशेन व्यावृत्तो—व्ययस्तद्भावो चैयावृत्त्यम् । सुष्टु—मर्यादया
कालवेलापरिहारेण पौरुष्यपेक्षया वाऽऽध्यायः स्वाध्यायः । विविधस्यान्नपानवस्त्रपान्नादेः
संसक्तस्यातिरिक्तस्य च परित्याग उत्सर्गो व्युत्सर्गः । वाकायचित्तानां आगमविधानेन
निरोधो ध्यानम् । उत्तरिमिति पूर्वसूत्रोपन्यस्तवाद्यतपोऽपेक्षया सूत्रानुपूर्वीप्रामाण्यादुत्तरमित्यभ्यन्तरमाह । एतद्पि प्रमुकारमभ्यन्तरं तप इति तदेतदभ्यन्तरं तपः ॥२०॥

भम्यन्तरतपो-भेदनिर्देशः

## सूत्रम्-नव-चतुर्-दश-पञ्च-द्रिभेदं यथाक्रमं प्राग् ध्यानात् ॥ ९-२१ ॥

भा०—तद्भ्यन्तरं तपः नव-चतुर्-द्श-पश्च-क्रिभेदं भवति यथाक्रमं प्राग्
ध्यानात्। इत उत्तरं वक्ष्यामः ॥ २१ ॥ तद्यथा—

टी० — नवादीनां भेदशब्दोपसंहितानां भेदशब्देन बहुवीहिः, द्विपदवृत्तौ समासे समानाधिकरणे बहुलसुत्तरपदलोपविज्ञानस्रष्ट्रमुखन्यायेन । नव च चत्वारश्च दश्च च पश्च च द्वौ च भेदाश्च ते नवच्चतुर्दशपश्चक्रिभेदाः । एते भेदा यस्येत्येकस्य भेदशब्द्स्य लोपः । यथाक्रममिति यथासङ्क्ष्यम् । प्राग्ध्यानात् प्रायश्चित्तादारभ्य यावद् व्युत्सर्ग इति । इतः — अस्मात् सूत्रादुत्तरं यद् वक्ष्यामः प्रायश्चित्तादित्थंभेदमवसेयमिति ॥ २१॥

१ ' उस्सर्गः-परित्यागः ' इति प्रतिभाति ।

तद्यथेत्यनेन सूत्रं सम्बध्नाति । अभ्यन्तरतयोभेदस्याद्यस्य निर्दिष्टविकल्पसङ्खयस्य तद्भेदानामाख्याविशेषप्रेनस्रम्यर्थमिदसुच्यतेऽत्र—

प्रायश्चित्तस्य सूत्रम्—आलोचन-प्रतिकृमण-तदुभय-विवेक-ब्युत्सर्ग-नव भेदाः तप-३छेद-परिहारो-पस्थापनानि ॥ ९—२२ ॥

भा॰—प्रायश्चित्तं नवभेदम् । तद्यथा-आलोचनं, प्रतिक्रमणं, आलोचन-प्रतिक्रमणे, विवेकः, व्युत्सर्गः, तपः, छेदः, परिहारः, उपस्थापनमिति ॥

टी०—आस्रोचनाद्य उपस्थापनान्ताः कृतद्वन्द्वा नपुंसकिलक्केन निर्दिष्टाः । प्रायश्चित्तं नवभेदिनत्यादि विवरणम् । औपसङ्ख्यानिकः सुद् । तद्यथेत्यादिना नवापि भेदान्
विवेकेन दर्शयति । तदुभयमित्येतद् व्याचष्टे—आलोचन-प्रतिक्रमणे इति । तदित्यनेनालोचनं प्रतिक्रमणं च सङ्गृद्दीतम् । एष च तृतीयो भेदः । आलोचनादीन् भाष्यकार एव
क्रमेण विवृणोति । अनया मर्यादया दोषरिहतः कार्याकार्याव्युत्पन्नवालजलिपतवत् सकलमतीचारमाचष्टे—प्रत्यक्षीकरोति प्रकाशयत्यालोचनार्हाय गुरवे । तत्र कश्चिदतीचारः प्रकाशमात्रेणवापोद्यते, यथाश्रुतोपदिष्टव्यापारानुष्टायी मोक्षाय प्रयतमानोऽवश्यकरणीयेषु प्रत्युपेक्षणप्रमार्जनवैयावृत्यस्वाध्यायतपश्चरणाहाराद्यचारिवहारावनिचैत्ययतिवन्दनादिषु कार्येषु अत्यन्तोपयुक्तो निःसपत्वः प्रवर्तते व्यस्तस्थुलातिचारः स्क्ष्मास्रवप्रमादिक्रयाविशुद्धधर्यमालोचनमात्रादेव विश्वध्यति । तस्यालोचनस्यैकार्थाः पर्यायाः—

भारुंचिनस्य भारु—आस्रोचनं विवरणं प्रकाशनमाख्यानं प्रादुष्करण-पर्यायाः मित्यनर्थान्तरम् ॥

टी०—आलोचनं मर्यादनं मर्यादया गुरोनिवेदनम् । पिण्डिताख्यानस्य विवरणं द्रव्यादिभेदेन । प्रकाशनं गुरोश्वेतिस सम्यगतीचारसमारोपणम् । आख्यानं प्रथमं सृदुना चेतसा । प्रादुष्करणं निन्दा-गर्हाद्वारेण । इति-एवमनर्थान्तरम्-एकार्थत्वं परमार्थत इति ॥

प्रतिक्रमणमित्यादि स्वयमेव विवृणोति भाष्यकारः—

भा०-प्रतिक्रमणं मिथ्यादुष्कृतसंप्रयुक्तं प्रत्यवमर्शः प्रत्याख्यानं कायो-

टी०-अतीचाराभिष्धुरूपपरिहारेण प्रतीपं क्रमणम्-अपसरणं प्रतिक्रमणम् । एत-दाह-मिध्या-अठीकपुतसूत्रधुन्मार्गः । दुष्टं कृतं दुष्कृतं चरणविराधनमित्यर्थः । तेन सम्प्र-

९ 'प्रकृत्यर्थ 'इति छ-च-पाठः । २ 'स्थानानि 'इति च-पाठः । ३ 'स्थानमिति ' इति ग-पाठः । ४ 'निष्मन्नः 'इति च-पाठः । ५ 'प्रकटनं 'इति घ-पाठः ।

युक्तः प्रत्यवसर्शः-पश्चात्तायः उत्स्त्रमिदं मया दुष्टं कृतमिति स्वच्छन्दतो न स्त्रा-दुसारेणिति सम्रुपजातविष्रतिसारः प्रतीपमपसपैति प्रत्याख्याति—न पुनरेवं करिष्यामीति प्रत्याख्यानं प्रतिक्रमणं, कायोत्सर्गकरणं चेति । कायस्य—शरीरस्य उत्सर्गः—उज्झनं मावतः कायोत्सर्गः । यस्मात् सुविशुद्धभावस्यापि ममायं कायो बलाशियतितः कायेष्विति न मे भावदोष इति ।

तदेतदेवंविधं प्रतिक्रमणं प्रायिश्वत्तमिहंसकस्य गुप्तिसमितिप्रमादिनो गुरूनासादयतो विनयहानिमाचरत इच्छाकार।दिसामाचारीमप्रयुञ्जानस्य लघुकमृषादत्तमूच्छीवतो विधिशून्य-कासजृम्भितक्षुतवातमोक्षणकन्द्रपेद्दासविक्थादिमतो विद्यितं तदुभयप्रायिश्वत्तनिरूपणायाह—

भा०—एतदुभयमालोचनप्रतिक्रमणे। विवेको विवेचनं विशो-विवेकस्य पर्यायाः धनं प्रत्युपेक्षणमित्यनथीन्तरम्। स एष संसक्तान्नपानोपिध-श्राय्यादिषु भवति॥

टी०—एतदुभयमालोचनप्रतिक्रमणे इति । आलोचनं व्याख्यातं प्रतिक्रमणं च । एतदेवोभयं प्रायिष्ठतं प्रागालोचनं पथाद् गुरुसन्दिष्टस्य प्रतिक्रमणम् । एतचोभयं प्रायिष्ठतं सम्भ्रमभयातुरापत्सहसाऽनाभोगानात्मवशगतस्य दुष्टचिन्तितभाषणचेष्टावतश्च विहितम् । सम्प्रति विवेकप्रायिश्चनावसरः—विवेको विवेचनिमत्यादि । विवेकः—त्यागपरिणामः । विन्वेचनं—भावविश्चद्धिः । विशोधनं—निरवयवता पुनः प्रत्युपेक्षणं प्रस्कोटनमीक्षणमेव वा प्रयत्नेन स्वल्पोऽप्यवयवो नास्तीति । विश्चद्धिरित्येते पर्यायशब्दा अभिन्नमर्थमभिद्धति । विवेकप्राय-श्चित्तस्य विषयं दर्श्वयति—स एष विवेकः संसक्तान्नपानोपकरणादिषु भवतीति । उपयुक्तेन गीतार्थेन गृहीतं प्राक्ष पथादवगतमशुद्धं विवेकार्द्धम् । अन्नपानप्रहणात् पिण्डपरिप्रदः । उपिरोधिकीपप्रहिकलक्षणः । शय्या—प्रतिश्चयः । आदिप्रहणाद् डगलकमस्ममछ(क)भेषजादि-परिग्रदः इत्येवं विवेक एव प्रायिश्चत्ति ॥

सम्प्रति व्युत्सर्गप्रायश्चित्तग्चच्यते-

भा०—न्युत्सर्गः प्रतिष्ठापनमित्यनथीन्तरम् । एषोऽप्य-न्युत्सर्गस्य पर्यायः नेषणीयान्नोपकरणादिषु अशङ्कनीयविवेकेषु च भवति ॥

टी०—च्युत्सर्ग इत्यादि । विशिष्ट उत्सर्गो व्युत्सर्गः-प्रणिधानपूर्वको निरोधः । कौय-वाग्व्यापारस्य, पर्यायान्तरेण व्याचष्टे-प्रतिष्ठापनमित्यनधीन्तरम् । प्रतिष्ठापनश्चदः परि-त्यागार्थः । कायोत्सर्गप्रायश्चित्तस्य विषयमादर्शयति—एषोऽपि कायोत्सर्गः प्रायश्चित्तं भवति । इ ? अनेषणीयादिषु-त्यक्तेषु । तत्रानेषणीयग्रुद्गमाद्यविश्चद्भमन्नपानग्रुपकरणं वा प्रतिष्ठाप्य

१ 'कायव्यापारस्य ' इति क-पाठः ।

कायोत्सर्गः कार्यः । आदिग्रहणाद् गमनागमनविहारश्रुतसावद्यस्वप्रदर्शननौसन्तरणोचार-प्रस्नवणावरणपरिग्रहः । अञ्चाङ्कनीयविवेकेषु चेति । घनसंसक्तसकुद्धितकादिषु न प्राणिनो विवेक्तं शक्यन्त इत्यशङ्कनीयविवेकेषु च सक्तुप्रभृतिषु प्रतिष्ठापितेषु कायोत्सर्गत एव तपः प्रायश्चित्तं भवतीति ॥

तपःप्रायश्चित्तविवक्षया त्वाह---

भा०---तपो बाह्यमनदानादि प्रकीर्णं चानेकविधं चन्द्रप्रतिमादि॥

टी०—तपो बाह्यमनदानादि। प्रायिश्वतिमत्यभ्यन्तरं तपः, अनशनादि तु बाह्यम्। बाह्याभ्यन्तरता च केनचिदंशेनेत्यविरोधः। तत्रानशनग्रहणाचतुर्थभक्तपरिग्रहः, श्रुतानुसान्तरता च केनचिदंशेनेत्यविरोधः। तत्रानशनग्रहणाचाद्यभेदपरिग्रहोऽपि। तत्राद्याः पश्चक दशक-विंग्रति-पश्चिवंशितभेदा लघवो गुरवश्च। मासोऽपि च लघुर्गुरुः। चत्वारश्च मासा लघवो गुरवश्च। षट् च मासा लघुगुरवः मध्यं च। मिन्नमासो लघुगुरुभेदः। सर्वमेतत् तपः प्रायिश्चतं ज्ञानदर्शनचारित्रापराधानुरूपमागमेऽतिचारविशुद्धधर्थम्। सम्प्रति पश्चमन्त्रयवहारप्रमाणेन यतयो भूयसा विशुद्धिमाचरन्ति। तच्च निर्विकृत्याद्यष्टमभक्तान्तम्। तचानेकातिचारविषयम्। यथा उद्देशकाध्ययनश्चेतस्कन्धाङ्गेषु प्रमादिनः कालविनैयातिक्रमादिषु क्रमेण निर्विकृत्याद्याचाम्लान्तमनागादयोगे, आगादे तु पुरस्तादर्धचतुर्थभक्तान्तम्। एव-मादि प्रकीर्णकं चानेकविधं चनद्रप्रतिमादीत्युक्तलक्षणं वाद्ये तपसि प्राक् प्रपश्चनेति।।

छेदप्रायश्चित्ताभिधितसयोवाच--

भा०—छेदोऽपवर्तनमपहार इत्यनर्थान्तरम् । स प्रव्रज्यादिवस-छेदस्य पर्यायाः पञ्च-मास-संवत्सराणामन्यतमेषां भवति ॥

टी० छेदोऽपवर्तनमपहार इत्यमिनार्थाः पर्यायाः । स च छेदः पर्यायस्य महान्रतारोपणकालादारभ्य गण्यते । एतदेवाह मत्रज्योत्यादि । प्रव्रज्यादिवेस-पक्ष-मास-संवत्सराणामन्यतमेषां भवति । प्रव्रज्यादिवसो यत्र महाव्रतारोपणं कृतं तदादिः पर्यायः । तत्र पश्चकादिच्छेदपर्यायस्य यथा यस्य तावद् दश वर्षाण्यारोपितमहाव्रतस्यापराधा- नुरूपः कदाचित् पश्चकच्छेदः कदाचिच दशक इत्यादि यावत् षण्मासपरिमाणच्छेदो लघु- र्गुक्वां, एवंविषेन छेदेन छिद्यमानः प्रव्रज्यादिवसमप्यपहरतीति । अस्य च विषयस्तपसा मर्वितः तपसोऽसमर्थस्तपश्चाश्रद्दधानः तपसा च यो न दाम्यत्यतिपरिणामकश्चेत्यादि ॥

सम्प्रति मूलप्रायश्चित्तमभिघीयते-

भा०-परिहारो मासिकादिः। उपस्थानं पुनर्दक्षिणं पुन-उपस्थापनस्य पर्यायाः अरणं पुनर्वतारोपणमित्यनर्थान्तरम् ॥

९ 'श्रुताक्रेषु 'इति कु-माठः । २ 'विनयता 'इति कु-पाठः । ३ 'दिवसादिपक्ष • 'इति ग्र~पाठः ।

भा॰—तदेतस्रवविधं प्रायिश्वत्तं देशं कालं शक्तिं संहननं संयमविराधनां च कायेन्द्रियजातिगुणोत्कर्षकृतां च प्राप्य विशुध्यर्थं यथाऽहं दीयते चाचर्यते च॥

ही०—तदेतन्नवविधं प्रायश्चित्तमित्यादि । तदेतदित्यालोचनादेः परामर्शः । नवविधमिति खर्कुतसूत्रसिनवेशमाश्रित्योक्तम् । आर्षे तु दश्धा विंश-प्रायश्चित्तप्रकारा-तिधा वाऽभिहितं प्रायश्चित्तं वक्ष्यमाणनिर्वचनम् । देशो निर्गुणः किले णां सङ्ख्या क्षेत्रम् । कालः ख्रिग्धो रूक्षः साधारणश्च । शक्तिः प्रायश्चितकारिणो वीर्य-सामर्थ्यम् । संहननं वज्रर्षभनाराचादि । संयमः सप्तदशमेदः समस्तो वा मूलगुणोत्तरगुणकलापः तस्य विराधना-खण्डनमतिचरणम् । चशन्दः समुचयार्थः । तौ विराधनां विश्विनष्टि-कायेन्द्रियेत्यादि । कायाः पृथिव्यादयः षटसङ्ख्याः । तत्रा-वनि-जल-ष्वलन-पवन-प्रत्येकवनस्पतिषु सङ्घट्टन-परितापना-ऽवद्रावणविषयमन्यादृशं प्रायश्चित्त-मन्यादक् साधारणवनस्पतावन्यादशं च द्वि-त्रि-चतुः-पश्चेन्द्रियकायेषु इत्यमुपयुच्य यथावद देयम् । एवं कालादयोऽपि पर्यालोचनीयास्तदनुरूपं च देयमिति । तथा एक-द्वि-त्रि-चतु:-पश्चेन्द्रियप्राणिप्रत्युपेक्षणेन च विभजनीयं प्रायिश्वतम् । अथवा एक-द्वि-त्रि-चतु:-पश्चेन्द्रियजातिद्वारेण गुणा राग-द्वेष-मोहाः तेषामुत्कषी-ऽपकर्ष-मध्यावस्थाः समीक्ष्य मृग-राज-गवादिव्यापादक्वत् तत्कृतां च विराधनां प्राप्य अतिचारविशोधनार्थं यथाः ईमपराधा-नुहुएं दीयते चाचर्यते च प्रायिश्विमिति ॥

९ 'मूलं व्रता ' इति क्र-पाठः । २ 'यावत्कृतं ' इति क्र-पाठः । ३ 'लिक्ने वा स्थाप्यः ' इति क्र-पाठः । ४ 'कृत-स्तत्र ' इति क्र-पाठः । ५ 'खिलक्षेत्रं ' इति क्र-चा-पाठः ।

सम्प्रति प्रायश्चित्तमिति शब्दं ब्युत्पादयति —

भां०—'चिती सञ्ज्ञानविद्युद्धयोः' धातुः । तस्य चित्तमिति भवति निष्ठान्तमीणादिकं च ॥ एवमेभिरालोचनादिभिः कृच्छैस्तपोप्रायधित्तराष्ट्रस्य विद्योषैजीनताप्रमादः तं व्यतिक्रमं प्रायश्चेतयित, चेतयंश्च न
पुनराचरतीति । अतः प्रायश्चित्तमपराधो वा प्रायस्तेन विद्युध्यत
इति । अतश्च प्रायश्चित्तमिति ॥ २२ ॥

टी०—चिती सञ्ज्ञानिवृद्धयोघीतुरित्यादि । भीमसेनात् परतोऽन्येवैयाक-रणर्थद्वये पिठिनो घातुः सञ्ज्ञाने विश्वद्धां च । इह विश्वद्धचर्थस्य सह सञ्ज्ञानेन प्रहणम् । अथवा 'उनेकार्था धातव' इति सञ्ज्ञाने पिठितो विश्वद्धाविप वर्तते । भाष्यकृता चोपयुज्यमान-मेवार्थमभिसन्धाय विश्वद्धिरिप पिठिता तस्य चित्तमिति रूपं भवति निष्ठान्तमौणादिकं च चेततीति चित्तं विश्वद्धचतीत्यर्थः । भावविश्वद्धिप्रजायमानां सञ्ज्ञानीते चेतति—प्रणिद्धान इति । 'अजृष्ट्यसिभ्यः कः' (उणादिसुन्ते ३७७) क्तस्य च निष्ठासञ्ज्ञा । औणादिकं चैतच्छव्दरूपं चित्तमिति नान्यलक्षणमन्वेष्यम् 'उणादयो बहुलं' (पा० अ० ३, पा० ३, पा० १) इति चित्तेरिप कः कर्तरि । केन पुनः प्रकारेण विश्वद्धिरित्याह—एवमेभिरित्यादि । उक्तलक्षणरालोचनादिभिः पारश्चिकावसानैः कृच्लैः—दुष्करेस्तपो-विश्वोज्जेनिताप्रमादः कृताप्रमादः, अप्रमत्त इत्यर्थः । तं च मृलोत्तरविषयं व्यतिक्रममितिचारमुप्युक्तः प्रायो—बाहुल्येन चेतयित । प्रायोग्रहणमत्यन्तस्कृत्मातिचारव्युदासार्थम् । चेत्यंश्च-सञ्चानाने न पुनराचरित—आसेवते ताद्यमपराधिनत्यतः प्रायश्चित्तमुच्यते । प्रायःशब्देन वाऽपराधोऽभिधीयते । तेनालोचनादिना सृत्रविहितेन सोऽपराधो विश्वद्धचर्यत्यप्रति । अत्यश्च-अस्माच हेतोः प्रायश्चित्तमिति ॥ २२ ॥

उक्तं प्रायश्चित्तम् । अधुना विनयोऽभिधीयते । तत्प्रतिपादनायाह-

विनयस्य चातुः सूत्रम् — ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः ॥ ९-२३ ॥

भा॰—विनयश्चतुर्भेदः। तद्यथा—ज्ञानविनयः, द्र्जीनविनयः, चारित्रवि-नयः, उपचारविनय इति। तत्र ज्ञानविनयः पश्चविघो मतिज्ञानादिः।

टी॰—ज्ञानादयः कृतद्वन्द्वाः प्रथमाबहुवचनेन निर्दिष्टाः । एतद्विवरणायाह—विनय-श्वतुर्भेद् इति । विनयनिर्वचनग्रुपरि व्याख्यास्यते तांश्वतुर्धा भेदानामग्रांहमाचष्टे । तद्यथाग्र-ब्दस्तदुपन्यासार्थः । ज्ञानविनय इत्यादि । तत्र-तेषु चतुर्षु भेदेषु ज्ञानविनयस्तावत् पत्र-

१ 'चिती सन्दाने 'इति पाणिनीये (धा॰ ३९)। २ 'महणमा' इति ख-पाटः।

विधो मितज्ञानादिः। आदिग्रहणात् श्रुता-ऽवधि-मनःपर्याय-केवलज्ञानपश्रानिवनयस्य रिग्रहः । अस्मिन् सित ज्ञानादिपश्चके भक्तिवेहुमानो ज्ञानस्वरूपपञ्चविधत्वम् श्रद्धानं तिद्विषयं श्रद्धानं च ज्ञानविनयः । श्रुते च विश्लेषः—"केाले
विणए बहुमाणे उवहाणे" इत्यादि ॥

वर्शनविनयस्य भा०—दर्शनविनयस्त्वेकविध एव सम्यादर्शनविनयः। एकविधत्वम्

टी०—द्रीनविनयस्त्वेकविघ एव । ''तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्'' (अ०१,स०२) इत्येकलक्षणत्वादेकविघ एव सम्यग्दर्शनविनयः । तथाऽहत्प्रणीतस्य च धर्मस्याचार्यो-पाध्याय-स्थविर कुल-गण-सङ्घ-साधु-संभोगा(मनोज्ञा १)नां चानासादनाप्रशम-संवेग-निवेदा- नुकम्पाऽऽस्तिक्यानि च सम्यग्दर्शनविनय इति ॥

भा०—चारित्रविनयः पश्चविधः। सामायिकविनयादिः । औपचारिक-विनयोऽनेकविधः—

टी॰ —सामायिकादयः प्रागुक्तलक्षणाः सामायिकादिस्वरूपश्रद्धानपूर्वकं चानुष्टानवि-धिना च प्ररूपणमित्येष चारित्रविनयः। औपचारिकेत्यादि। उपचरणं उपचारः श्रद्धान-पूर्वकः क्रियाविशेषलक्षणो व्यवहारः, स प्रयोजनमस्येत्यौपचारिकः। स चानेकप्रकारः। तस्य विषयनिर्देशार्थमाह —

भा०—सम्यग्द्र्शनज्ञानचारित्रादिगुणाधिकेषु अभ्युत्थानासनप्रदानवन्द्ना-नुगमनादिः । विनीयते तेन तस्मिन् वा विनयः ॥ २३ ॥

टी०—सम्याद्द्रीनेत्यादि । सम्यक्तवज्ञानचरणानि गुणास्तैरभ्यिषका ये ग्रुनयः । आदिग्रहणाद् दश्विधसामाचारीसम्पत्परिग्रहः तेषु । अभ्युत्थानासनप्रदानेत्यादि । अभिग्रुखमागच्छति गुणाधिके उत्थानमासनादभ्युत्थानं अदृष्टपूर्वे च साधुवेषमाजि कार्यमभ्युत्थानम् तद्नन्तरमासनप्रदानं ततो चन्दनप्रतिपत्तिः । गच्छतः कतिचित् पदान्यनुगमनमनुत्रजनम् । आदिग्रहणान्मुकुलितकरकमलद्वयस्य ललाटदेशे न्यासोऽञ्जलप्रग्रहः, वस्नादिपूजासत्कारः । सद्भूतगुणोत्किर्तनं सन्मानः । विनयशब्दिनर्भेदप्रदर्शनायाह—विनीयते श्विप्यतेऽनेनाष्ट्रप्रकारं कर्मेति विनयः । पचाद्यचि करणसाधनम् । विनीयते चास्मिन् सति ज्ञानावरणादिरजोराश्चिरिति विनयः । अधिकरणसाधने च ॥ २३ ॥

१ सम्पूर्णा माथा तच्छाया चैवम्--

<sup>&</sup>quot;काले विषए बहुमाणे उवद्दाणे तह अनिन्हवणे । वंजण अस्य तहुभए अहविहो नाणमासारो ॥ " [काले विनये बहुमाने उपधाने तथा अनिह्यने । व्यञ्जनेऽर्थे तहुभये अष्टविधो हाने आवारः ॥]

सम्प्रति वैयाष्ट्रस्यमुच्यते-

वैयाष्ट्रत्यस्य सूत्रम्—आचार्यो-पाष्याय-तपस्वि-शैक्षक-ग्लान-गण-<sup>दशविधता</sup> कुल-सङ्घ-साधु-समनोज्ञानाम् ॥ ९–२४ ॥

**टी**०—आचार्यादीनां समनोज्ञान्तानां कृतद्वन्द्वानां षष्ठीबहुबचनेन निर्देशः ॥

भा०—वैयावृत्त्यं दश्वविधम्। तद्यथा—आचार्यवैयावृत्त्यं, उपाध्यायवैया-वृत्त्यं, तपस्विवैयावृत्त्यं, शिक्षकवैयावृत्त्यं, ग्लानवैयावृत्त्यं, गणवैयावृत्त्यं, कुलवै-यावृत्त्यं, सङ्घवैयावृत्त्यं, साधुवैयावृत्त्यं, समनोज्ञवैयावृत्त्यं, इति व्यावृत्त्तभावो वैयावृत्त्यमिति व्यावृत्तकर्म वां॥

टी० वैयावृत्त्यं द्शविधमित्यादि । आचार्यादिमेदाद् दश्धा । तान् दश प्रकारान् नामग्राहमाख्याति — आचार्यवैयावृत्त्यमित्यादिना । वैयावृत्त्यशब्द्व्युत्पादनायाह — व्यावृत्त्त्यादि । व्यावृत्त्यादि । व्यावृत्त्त्यापरप्रवृत्तः, प्रवचनचोदितिक्रियाविशेषानुष्ठानपरः, तस्य यो भावः — तथाभवनं तथापरिणामस्तद्वैयावृत्त्यम् । व्यावृत्त्तकर्म वेति । तथाभूतस्य यत् कर्म क्रियते तद् वैयावृत्त्यम् । पूर्वत्र क्रियाक्रियावतोः प्राधान्यमुत्त्रं क्रियाया इति । तच वैयावृत्त्यं यथासम्भवं क्षेत्रवस्तिप्रत्यवेक्षणभक्तपानवस्त्रपात्रभेषजशरीरश्चभूषणतदादेशगमनविद्यामन्त्रप्रयोगसाध्यादिः । आचार्याद्वदेशेनाचार्यादीनां यत् कर्तव्यं तत्र व्ययता ।।

भा०—तन्नाचार्यः पूर्वोक्तः (अ०९, सू०६) पश्चविधः । आचारगोचरउपाध्यायशब्दस्य विनयं स्वाध्यायं वाऽऽचार्यादनु तस्मादुपाधीयत इत्युपाध्यायः,
अर्थः सङ्ग्रहोपग्रहानुग्रहार्थं चोपाधीयते सङ्ग्रहादीन् वाऽस्योपाध्येतीत्युपाध्यायः । द्विसङ्ग्रहो निग्रेन्थः आचार्यो-पाध्यायसंग्रहः । त्रिसङ्ग्रहा
निग्रेन्था आचार्यो-पाध्याय-प्रवर्तिनीसङ्ग्रहाः ॥

टी० — आचार्यः पूर्वोक्तः पश्चिवध इत्यादि। आचरत्याचरयति वेत्याचार्यः। 'कृत्यल्युटो बहुलं' (पा० अ० ३, पा० ३, स० ११३) वचनात। पूर्वोक्त इति ('उत्तमः) क्षमामार्दवा'दिस्त्रं (पृ० १८९) पश्चप्रकारः —प्रवाजकः १ दिगाचार्यः २ श्रुतोद्देष्टा ३ श्रुतसम्रदेष्टा ४ आम्नायवाचक ५ श्रेति। आचारो ज्ञानादिमेदः पश्चधा। तस्य गोचरो-विषयो यथास्वं तद्विषयो विनयस्तमाचारगोचरिनन्यं स्वाध्यायं पश्चप्रकारं वक्ष्यमाणं आचार्याद्यक्षाः साधवोऽनुपश्चात् तस्मादुपाधीयत इत्युपाध्यायः अपादानसाधनो वस्र् । सङ्ग्रहोपमहानुम्रहार्यं चेति । वस्त्रपात्रप्रदानात् सङ्ग्रहः। अन्यानमेषजमदानाद् उपग्रहः। एतद्र्थं चोपाधीयते —सेव्यत

१ 'च' इति घ-पाठः। २ 'त्तरिकवाया ' इति छ-पाठः।

इत्युपाध्यायः पृषोदरादित्वात् । सङ्ग्रहादीन् वाऽस्योपाध्येतीति संग्रहोपग्रहानुग्रहान्-वाऽस्य सम्बन्धिनस्तत्समीपभवांस्तत्कृतानुपाध्येति स्मरतीति उपाध्यायः द्विसङ्ग्रहो निर्प्रन्य इति । सङ्गृद्यतेऽनेनेति सङ्ग्रहः । द्वाभ्यां सङ्गृद्धते इत्यर्थः ॥

का पुनरियं प्रवर्तनीत्याह-

भा०-प्रवर्तनी दिगाचार्येण व्याख्याता । हिताय प्रवर्तते प्रवर्तयति चेति प्रवर्तनी ॥

टी०—प्रवर्तनी दिगाचार्येण व्याख्यातेति । दिगाचार्यो दिश्चामनुजानाति । सिचाचित्तमिश्रप्रदायीत्यर्थः । तेन व्याख्याता तत्सदृशी द्रष्टव्या श्रुतसकलनिशीथाध्ययना-सम्चित्तकल्पव्यवहारस्तत्र ग्राहिणी संविधा प्राप्तदिगनुज्ञा चात्महिताय प्रवर्तते निःश्रेयसायैव घटते । अन्याश्च प्रवर्त्तयित साध्वीः स्मारणावधारणवारणादिप्रयोगेणेति प्रवर्तनी ॥

भा० — विकृष्टोग्रतपोयुक्तस्तपस्वी । अंचिरप्रवितः विक्षियतव्यः विक्षः, विक्षामहेतीति दीक्षो वा। ग्लानः प्रतीतः । गणः स्थविरसन्तितसंस्थितिः । कुर्लं एकांचार्यसन्तितसंस्थितिः । सङ्घश्चतुर्विधः श्रमणादिः । साधवः –संयताः । सम्भोगयुक्ताः समनोज्ञाः ॥

टी०—विकृष्टेत्यादि । विकृष्टं-दशमादि किश्चिन्यूनपण्मासान्तं उग्रं-भावविशुद्ध-मिनिश्रतमल्यस्त्वस्य वा भयानकमुत्रं तपस्तेन युक्तस्तपस्वीति । अचिरप्रव्रजित इत्यादि । आद्यपश्चिमतीर्थयोर्मध्यमतीर्थेषु च कितिचिद्दानि प्रतिपन्नस्य सामायिकस्य गतानि यस्य सोऽचिरप्रव्रजितः । अनारोपितविविक्तवतो वा ग्रहणासेवनशिक्षामुभयीं चिश्क्षियितव्यः शिक्षः । शिक्षामहैतीति । वा शिक्षाश्चालो वा श्रोक्षः । छत्रादित्वाण्णप्रत्ययः । ग्लानो मन्दोऽपदुर्व्याध्यभिभूतः । प्रतीतः—सुज्ञात एवेत्यर्थः । कुलानि स्थानीयादीनि । कुलं-समुद्रायः । गणः-स्थविरसन्तिसंस्थितः । स्थविरग्रहणेन श्रुतस्थितरपरिग्रहः, न वयसा पर्यायेण् वा, तेषां सन्तिः—परम्परा तस्याः संस्थानं वर्तनं अद्यापि भवनं संस्थितः कुलमाचार्य-सन्तितः—परम्परा तस्याः संस्थानं वर्तनं अद्यापि भवनं संस्थितः कुलमाचार्य-सन्तितः एकाचार्यप्रणेयमाधुसमूहो गच्छः । बहूनां गच्छानां गच्छ-कुलयोर्थः एकजातीयानां समूहः कुलम् । तत्र ये आचार्यगुणोपेतास्तत्सन्तितः संस्थितिः कुलं तेषां प्राधान्यम् । सङ्घश्चतुर्विधः—साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकाः । तत्र ये व्यवस्थिताः ज्ञान-दर्शन-चरणगुणास्ते परमार्थतः सङ्घः स्रमणादिरिति। 'पुर्रूपोत्तरो धर्मः' इति ज्ञापनार्थमुक्तम् । साधवः संयता इति। ज्ञानादिल्र्यणाभिः पौरूपेगीभिः शक्तिमिः साध-इति ज्ञानार्थमुक्तम् । साधवः संयता इति। ज्ञानादिल्र्यणाभिः पौरूपेगीभिः शक्तिमिः साध-

९ 'अविरते प्रव्रजित' इति घ-पाठः । २ 'आचार्य ॰' इति घ-पाठः । ३ 'गुणो यस्तत् ' इति ऋ-पाठ ।

४ "धम्मो पुरिसप्पभवो पुरिसवरदेसिओ पुरिसजिद्धो । लोए वि पहू पुरिसो किं पुण लोगुत्तमे धम्मे ? ॥ " इत्युक्तेस उपवेदामालायां ( गा॰ १६ )। ५ 'लक्ष्याभिः ' इति ग-पाठः ।

यन्तीति साधवो मोक्षम्, संयता इति मूलोत्तरगुणसम्पन्नाः द्वादशिवधसम्भोगमाजः समनो-ज्ञानदर्शनचारित्राणि मनोज्ञानि सह मनोज्ञैः समनोज्ञाः तानि तानि वा सम्मोगकारणानि संविज्ञेष्वपि विद्यन्ते ॥

भा०-एषामन्नपानवस्त्रपात्रप्रतिश्रयपीठफलकसंस्तारादिभिर्धर्मसाधनैरूपग्रहः शुश्रूषा भेषजिक्षया कान्तारिवषमदुर्गोपसर्गेषु अभ्युपपित्तिरित्येतदादि
वैयावृत्त्यम् ॥ २४ ॥

टी०—एषामित्यादि । आचार्यादयः समनोज्ञान्ताः सम्बन्ध्यन्ते एषामित्यनेन । अझ-पानादयः प्रसिद्धाः तैरूपग्रहः—उपकारः । शुश्रूषा—विश्रामणादिका । भेषजिक्रिया-मान्धे सित तद्जुरूपभेषजसम्पादनम् । कान्तारम्—अरण्यम् । श्वापदबहुलत्वाद् विषमदुर्गे—गर्ता-क्रूपकण्टकादिप्रचितम् । उपसर्गो—ज्वराऽ-तीसार-कास-श्वास-मरकादिः । अभ्युपपितः— अभ्युद्धरणं परिपालनं परिरक्षणमन्नपानादि(भिः) यत् तद् वैयाष्ट्रत्यमिति ॥ २४ ॥

सम्प्रति स्वाध्यायोऽभिधीयते—

स्त्राच्यायस्य सूत्रम्—वाचना-प्रच्छना-ऽनुप्रेक्षा-ऽऽम्नाय-पञ्जविघत्वम् धर्मोपदेशाः ॥ ९–२५ ॥

भा०—स्वाध्यायः पञ्चविधः। तद्यथा—वाचना, प्रच्छनं, अनुप्रेक्षा, आप्रायः, धर्मोपदेश इति। तत्र वाचनं शिष्याध्यापनम्। प्रच्छनं
धर्मोपदेशस्य ग्रन्थार्थयोः। अनुप्रेक्षा ग्रन्थार्थयोरेव मनसाऽभ्यासः। आपर्यायाः भायो घोषविशुद्धं परिवर्तनं गुणनं, रूपादानमित्यर्थः। अर्थोपदेशो व्याख्यानं अनुयोगवर्णनं धर्मोपदेश इत्यनर्थीन्तरम्॥ २५॥

टी०—स्वाध्यायः पश्चविध इत्यादि । तद्यथेत्यनेन मेदपश्चकोपन्यासं सूचयति ।
तत्र वाचनेत्यादि । शिष्याणामध्यापनं वाचना कालिकस्योत्कालिकस्य वाऽऽलापकप्रदानम् । प्रन्थः सूत्रार्थः सूत्रार्थः सूत्रामियेयं तद्विपयं प्रच्छनम् । सन्देहे सति प्रन्थार्थयोमेनसाऽभ्यासोऽनुत्रेक्षा । न तु वहिर्वणींचारणमनुश्रावणीयम् । आम्नायोऽपि परिवर्तनं उदात्तादिपरिशुद्धमनुश्रावणीयमभ्यासिवशेषः । गुणनं सङ्ख्यानं पदाक्षरद्वारेण स्र्पादानमेकरूपम् । एका
परिपाटी द्वे रूपे त्रीणि रूपाणीत्यादि । धर्मोपदेशस्तु सूत्रार्थकथनं व्याख्यानमनुयोगवणनमनुयोगद्वारप्रक्रमेण श्रुतचरणधर्मोपदेश इत्यनधीन्तरमिति ॥ २५ ॥

९ 'म्नामा 'इति ग-पाठः । २ 'प्रन्यः सुत्रामि० 'इति ग-ख-पाठः । ३ 'रुपदान• 'इति क-पाठः ।

अधुना व्युत्सर्गी व्याख्यायते-

#### सूत्रम्--बाह्या-ऽभ्यन्तरोपध्योः ॥ ९--२६ ॥

भा०-व्युत्सर्गो द्विविधः-बाह्योऽभ्यन्तरश्च । तत्र बाह्यो द्वादशरूपक-स्योपधेः । अभ्यन्तरः शरीरस्य कषायाणां चेति ॥ २६ ॥

टी॰—व्युत्सर्गो द्विविध इत्यादि । विविधस्योत्सर्गो व्युत्सर्गः । संसक्तासंसक्तपानादेः विधिना प्रवचनविहितेनोत्सर्गो व्युत्सर्गः । स द्विप्रकारः बाह्या-ऽभ्यन्तरमेदात् । तत्रं तयोबीह्यस्य तावद् द्वाद्वारूपकस्योपधेः पात्रतद्वन्धपात्रस्थापनादीनि द्वाद्व रूपाण्यस्येति द्वाद्वारूपकः । उपग्राहकत्वादुपकारत्वादुपिः । अभ्यन्तरः शरीरस्य कषा-याणां चेति । शरीरस्य पर्यन्तकाले विज्ञायािकश्चित्करत्वं शरीरकं परित्यजित—उज्झित । यथोक्तम् (भग० २०२, ५०१, स०९५)—" जं पि य इमं सरीरं इदं कंतं" इत्यादि । कोधादयः कषायाः संसारपरिश्रमणहेतवः तेषां व्युत्सर्गः—परित्यागो मनो-वाक्-कायैः कृत-कारिता-उनुमतिभिश्चेति ।। २६ ।।

सम्यक्तादित्रयं मोक्षसाधनं, तत्रापि ध्यानं गरीयस्तिश्ररूपणायाह—

सूत्रम्-उत्तमसंहननस्यैकात्रचिन्तानिरोधो

ध्यानस्य स्रक्षणम्

ध्यानम् ॥ ९-२७ ॥

भा॰—उत्तमसंहननं वज्जर्षभैनाराचं वज्जनाराचं नाराचं अर्धनाराचं च। तचुक्तस्यैकाग्रचिन्तानिरोधश्च ध्यानम् ॥ २७॥

टी०—उत्तमं-प्रकृष्टं संहननम्-अस्थां बन्धविशेषः । उत्तमं संहननमस्येत्युत्तमसंहननं, तदुत्तमसंहननं चतुर्विधं वज्रर्थमनाराचं वज्ञनाराचं नाराचं अर्धनाराचम् । वज्रं-कीलिका, क्रपमः-पट्टः, नाराचो-मर्कटबन्धः । प्रथमं त्रितंययुक्तम् । द्वितीयसंहनने पट्टो नास्ति । द्वतीये वज्रर्थभौ न स्तः । ततो वज्रर्थभं अर्धवज्रर्थभं नाराचं चेत्यनेन चत्वारो भेदाः प्रतिपाद्याः उत्तमसंहननवाच्याः । उत्तमसंहननप्रहणं निरोधे कार्ये प्रतिविशिष्टसामर्थ्यप्रतिपादनार्थम् । तस्यो-क्तमसंहननस्य एकाग्रचिन्तानुरोधां ध्यानम् । अग्रम्-आलम्बनं एकं च तद्ग्रं चेत्येकाग्रं, एकालम्बनमित्यर्थः । एकस्मिन्नालम्बनं चिन्तानिरोधः । चलं चित्तमेव चिन्ता, तिमरोधस्त-स्येक्त्रावस्थापनमन्यत्राप्रचारो निरोधः । अतो निश्चलं स्थिरमध्यवसानमेकालम्बनं छबस्थविषयं ध्यानम् । केवलिनां पुनर्वोकाययोगनिरोध एव ध्यानम्, अभावान्मनसः । नद्यवाप्तकेवलस्य

१ छाय।---

यदिष च इदं शरीरमिष्टं कान्तम् ।

२ 'भमर्थवस्रानाराचं च 'इति घ-पाठः । ३ 'नाराचं कीलका 'इति ग्र-पाठः । ४ 'त्रिनयन 'इति ख्-पाठः । ५ 'मन्यत्रायवा निरोधः 'इति ख-पाठः ।

मनोव्यापारः समस्ति, सकलकरणप्रामनिरपेक्षत्वादिति । तद्युक्तस्येति तेन प्रतिविशिष्टेन सैह-ननत्रयेणाद्येन चतुर्वियेन वा युक्तस्य-सम्पन्नस्य । एकाग्रचिन्तानिरोधः । ज्युब्दाद् वाक्-काय-निरोधश्च ध्यानम् । अत्र च ध्याता संसायीत्मा ध्यानस्वरूपमेकाग्रचिन्तानिरोधः । ध्यातिध्यान-मिति भावसाधनः । कालतो मुहूर्तमात्रं चतुःप्रकारमार्तादिभदेन । ध्येयप्रकारास्त्वमनोन्नविषय-संप्रयोगादयः । शोकाकन्दनविलपनादिलक्षणमार्तं, उत्सन्नबद्धादिलक्षणं रोद्रं, जिनप्रणीत-भावश्रद्धानादिलिङ्गं धर्म्यं, अत्राधाऽसम्मोहादिलक्षणं ग्रुक्तम् । फलं पुनस्तिर्यङ्-नरक-देवगत्यादि-मोक्षाव्यमिति क्रमेण उत्तमसंहननपदार्थलभ्यो ध्याता अभिहितः । ध्यानस्वरूपं भावसाधनता च विज्ञेया ॥ २७ ॥

सम्प्रति ध्यानकालप्रमाणनिरूपणायाह—

# ध्यानस्य कालमानम् सूत्रम् —आ मुहूर्तात् ॥ ९-२८॥

भा०—तद्ध्यानमा मुहृतीत् भवित परतो न भवित दुध्यीनत्वात्।। २८ ।। टी०—आ मुहूर्तादिति । घटिकाइयं मुहृतः । अभिविधावाङ् । अन्तर्मुहृर्तपरिमाणं न परतो मुहृर्तादित्यर्थः । तद्ध्यानमित्यादि । तदेतत् सामान्यलक्षणोक्तं ध्यानं चतुर्विधम-प्यामहृत्तात् भवित, परतो न भवत्यशक्तरेव । यस्मान्मोहनीयकर्मानुभावात् संक्रेशाद् वा विशोध्य वान्तर्महृतीत् परावर्तते । उक्तं च—

'' नान्तर्भ्रहृर्तकालं, व्यतीत्य शक्यं हि जगति सङ्क्रेष्टुम् । नापि विशोद्धं शक्यं, प्रत्यक्षो ह्यात्मनः सोऽर्थः ॥''—आर्या

किं पुनः कारणं परतो न ध्यानमस्तीत्याह—दुध्यानत्वात्। दुरितिशब्दो वैकृते वर्तते। विकृतो वर्णो दुर्वणं इति यथा, एवं विकृतं ध्यानं विकारान्तरमापन्नं दुध्यानिमिति। अथवा व्युद्धो दुःशब्दः। ऋद्धिवियुक्ता यवना दुर्यवनं दुष्कं(ष्टं?) बीजिमिति। एवं दुःशब्दस्य अर्थाः ध्यानलक्षणविनिष्कृक्तं दुध्यानं। अनीष्सायां वा दुःशब्दः। अनीष्सितोऽस्या भग इति दुर्भगा कन्या। एवमनीष्सितं दुध्यानमिति तद्भावो दुध्यानत्वं तस्माद् दुध्यानत्वान्न परतो ध्यानमस्ति।। २८।।

सामान्येन ध्यानलक्षणमभिधाय सम्प्रति भेदकथनायाह—

ध्यानस्य चतुर्विधता सूत्रम्—आर्त-रोद्र-धूर्म्य-शुक्कानि ॥ ९-२९ ॥

भा॰—तचतुर्विधं भवति—तद्यथा आर्त, रौद्रं, धँम्धं, शुक्रमिति ॥ २९॥ तेषाम्—

१ 'ध्यानमिति' इति ग-पाठः । २ 'धर्म ' इति ध-पाठः । ३ 'धर्म ' इति घ-पाठः ।

दी० कृतद्वन्द्वान्यार्तादीनि नपुंसकबहुवचनेन निर्दिष्टानि तश्चतुर्विघं भवती-त्यादि । तद्व्यानं सामान्येन लिखतं चतुर्विधं भवति चतुर्घा भिद्यते । चतन्नो विधा यस्य तश्चति । विधाप्रदर्शनायाह तथ्येति । आर्ते, रीद्रं, धर्म्यं, शुक्कमिति । तत्रार्तस्य शब्दनिर्भेदामिधानम् । ऋतशब्दो दुःखपर्यायवाच्याश्रीयते । अर्तेर्गमिकियापरिस्पन्दिनो निष्टाप्रत्ययान्तः । तस्मादागतार्थे तद्वितप्रत्ययो णित् । आर्ते दुःखभवं दुःखानुवन्धि चेति । तथाचामनोज्ञविषयप्रयोगो दुःखम् । वेदना च नेत्र-शिरोदशनादिका दुःखमेव । तथा मनोज्ञविषयविषयोगोऽशमैव । निदानमपि चित्तदुःखासिकयेव क्रियत इत्यपपन्नः प्रत्ययार्थः । तथा रोदयत्यपरानिति छद्रो दुःखस्य हेतुः तेन कृतं तत्कर्म वा रोद्रं प्राणिवधवन्धपरिणत आत्मेव छद्र इत्यर्थः । धर्मः क्षमादिदश-लक्षणकस्तस्मादनपेतं धर्म्यम् । शुक्रं शुचि निर्मलं सकलकर्मक्षयहेतुत्वादिति । शुग्वा दुःख-मष्टप्रकारं कर्म तां च शुचं कृमयति-ग्लपयित निरस्यति शुक्रं इत्येतावदेव ध्यानं चतुर्विध-मिति ॥ २९ ॥

तेषामित्यनेन सूत्रं सम्बधाति-

# सूत्रम्-परे मोक्षहेतू ॥ ९-३० ॥

भा०—तेषां चतुर्णा ध्यानानां परे धर्म्य-शुक्ते मोक्षहेतू भवतः। पूर्वे स्वार्तरौद्रे संसारहेतू इति ॥ ३०॥

टी० तेषां चतुर्णामित्यादि । यानि प्रस्तुतानि ध्यानानि तेपामार्त-रोद्र-धर्म-शुक्कानां चतुर्णा ध्यानानां स्त्रसिववेशमाश्रित्य परे धर्म्य-शुक्के मोक्षहेत् मुक्तेः कारणतां प्रतिपद्यते । तत्रापि साक्षात् मुक्तेः कारणीभवतः । पाश्चात्यां शुक्कध्यानभेदो सक्ष्मिक्रयमप्रतिपाति व्युपरत-क्रियां वा निवर्ति, धर्म्यध्यानं पुनराद्याभ्यां सह शुक्कभेदाभ्यां पारंपर्येण मोक्षस्य कारणं भवति, न साक्षादिति । तत्रश्चेतद्धर्म्यध्यानादि देवगतेर्भुक्तेश्च कारणं, न मुक्तेरेव । अर्थादिदमगम्यमान-माह—पूर्वे त्वार्तरोद्धे संसारहेत् इति । आर्त-रोद्धयोः संसारहेत्वैत्व, न जातुचिनमुक्तिहेतुता । संसारश्च नारकादिभेदश्चतुर्गतिक इति । परमार्थतस्तु रागद्धेषमोहाः संसारहेतवः । तदनुगतं चार्तरोद्धरूपमपि प्रकृष्टतमरागद्धेपमोहभाजः, अतः संसारपरिश्रमणहेतुता तयोरिति ।। ३० ।।

भा॰-अत्राह-किमेषां लक्षणमिति १। अत्रोच्यते-

टी०—सम्प्रति ध्येयप्रकाराः विषयविषयिविकल्पनिमित्तभेदेनोच्यन्ते—अन्नाहेत्यादि। सम्बन्धो लक्ष्यते येन तल्लक्षणं विलापशोकादि। अमनोज्ञविषयसम्बन्धे कन्दति शोचतीति लक्ष्यते आर्तध्यायी।।

१ 'तस्प्रदर्शनाय' इति उक्त पाठः । 'विधानप्र॰' इति च पाठः ।

भार्तस्य प्रथमो सूत्रम्—आर्तममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तदिप्रयोगाय विकल्पः स्मृतिसमन्वाहारः॥ ९–३१ ॥

भा॰—अमनोज्ञानां विषयाणां सम्प्रयोगे तेषां विषयोगार्थे यः स्मृति-समन्वाहारो भवति तदार्तध्यानमित्याचक्षते ॥ ३१॥ किश्चान्यत्—

दी० आर्तमनोज्ञानां इत्यादि। आर्तशब्दः पूर्ववद् व्याख्येयः। अयं चापरप्रकारः। अर्तिभातुर्दुः खार्थः। तस्यार्तिरिति रूपम्। अर्तिश्र—दुः खं शारीरं मानसं आर्तशब्दस्य वानेकप्रकारं तस्यां भवमार्ते ध्यानम्। अमनोज्ञा-अनिष्टाः शब्दादयः तेषां सम्बन्धे इन्द्रियेण सह सम्पर्के सित चतुर्णा शब्द-स्पर्श-रस-गन्धाना-मेकस्य च योग्यदेशावस्थितस्य द्रव्यादेस्तेनं विषयिणा श्राह्यश्राहकलक्षणे सम्प्रयोगे सित तिक्षप्रयोगायिति। तिदत्यमनोज्ञविषयाभिसम्बन्धः। तेषाममनोज्ञानां शब्दादिनां विप्रयोगः अपगमस्तद्र्थं विष्रयोगायानिष्टशब्दादिविषयपरिहाराय यः स्मृतिसमन्वाहारस्तदार्तम् । स्मृतिसमन्वाहारो नाम तिद्वप्रयोगादेवानुश्रहप्रतिपत्तीच्छया य आत्मनः प्रणिधानविशेषः स समन्वाहारः स्मृतेः कथमहमसादमनोज्ञविषयसम्प्रयोगाद् विद्युच्येयेति। स्पर्वतेऽनेनित स्मृति-र्मनोऽमिधीयते। स्मृतिहेतुत्वाद् वा स्मृतिर्मनः। तस्याः स्मृतेः प्रणिधानरूपायाः समन्वाहरणं समन्वाहारः। अमनोज्ञविषयविष्रयोगोपाये व्यवस्थापनं मनसो निश्रलमार्तध्यानं केनोपायेन वियोगः स्यादित्येकतानमनोनिवेशनमार्तध्यानिस्थर्थः।। ३१।। किश्रान्यदिति सम्बन्नाति।

प्रकारान्तरमन्यदस्यार्तस्यास्तीत्याह—

वार्तस्य व्रितीयो सूत्रम् —वेदनायाश्च ॥ ९--३२॥

टी०—वेदनं-वेदनाया अनुभवः। अनन्तरसूत्रमनुवर्तते तदिमसम्बक्षन् भाष्यकृदाह— भा०—वेदनायाश्चामनोज्ञायाः सम्प्रयोगे तिष्ठप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहार आर्तिमिति ॥ ३२॥ किञ्चान्यत्—

टी०—वेदनाया अमनोज्ञाया इत्यादि । सुखा दुःखा चोभयी वेदना । तत्रा-मनोज्ञायाः सम्प्रयोगे वेदनायाः प्रकृपितपवनपित्तश्लेष्मसित्रपातिनिमित्तेरुपजातायाः शूल-शिरःकम्पञ्चराक्षिश्रवणदशनादिकायास्त्र द्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्याहारो ध्यानमार्तमेष द्वितीयो विकल्पः । किश्वान्यदित्यार्तप्रकारान्तरं दर्शयति—

१ 'स्वेन' इति स पाठः।

भार्तस्य कृतीय- सूत्रम्—विपरीतमनोज्ञानाम् ॥ ९-३३ ॥

भा॰—मनोज्ञानां विषयाणां मनोज्ञायाश्च वेदनाया विषयोगे तत्सम्प्रयो-गाय स्मृतिसमन्वाहार आर्तम् ॥ ३३॥ किश्चान्यत्—

टी॰—मनोज्ञा-अभिरुचिता इष्टाः प्रीतिहेतवः तेषां विपरीतं संयोजनं कार्यम् । मनोज्ञानामित्यादि । मनोज्ञानां विषयाणां वेदनायाश्च मनोज्ञायाः विपरीतप्रधानार्थामिसम्बन्धो विपरीतशब्देन कियत इत्याह—विप्रयोगे तत्सम्प्रयोगायेत्यादि। तत्सम्प्रयोगार्थः
तत्सम्प्रयोगाय सम्प्रयोगप्रयोजनः स्मृतेः समन्वाहारः । कथं न नाम भूयोऽपि तैः सह
मनोज्ञविषयैः संप्रयोगः स्यान्ममेति । एवं प्रणिधत्ते दृढं मनस्तद्प्यार्तमिति ॥ ३३ ॥

किञ्चान्यदिति तरीयमार्तप्रकारं दर्शयति—

बार्तस्य चतुर्थो सूत्रम्-निदानं च ॥ ९-३४॥

टी०—निपूर्वाद् दातेर्रुवनार्थस्य ल्युटि रूपम् । निदायते—स्र्यते छप्यते येनात्महितमै-निदानशब्दस्य कान्तिकात्यन्तिकानावाधसुखलक्षणं तिम्नदानमिति । चशब्दः सम्रुचये । सिद्धिः । एष चार्तप्रकार इत्यर्थः ।

भा॰—कामोपहतचित्तानां पुनर्भवविषयसुखगृद्धानां निदानमार्तध्यानं भवति ॥ ३४ ॥

टी०—कामोपहतिचित्तानामित्यादि । काम-इच्छाविशेषः शब्दाद्युपयोगविषयः । अथवा मदनः कामः चिरम्रम्रतपोनिष्ठाय कर्मक्षपणक्षमदीर्घदर्शितया खल्पस्य विनश्वरस्थावितृप्तिकारिणः सुरमनुजसुर्खेश्वर्यसौभाग्यादेः कृते तत्रैव कृतदृद्धप्रणिधाना बहृविनश्वरं सतततृप्तिकारणमुक्तिसुखमनुपममेवमन्य, प्रवर्तमानाः कामोपहृतचेतसः पुनर्भवविषयगृद्धा विद्धिति
यित्रदानं तदार्तध्यानं निदानरूपम् । एष एवार्थो विभक्त्यन्तरेण प्रतिपादितः । कामोपहृतचित्तानां पुनर्भवविषयसुखगृद्धानां निदानमार्तध्यानं भवतीति । तस्येतस्यार्तध्यानस्य
चतुःप्रकारस्यापि शोकादीनि लक्षणानि भवन्ति । येरार्तध्यायी लक्ष्यते करतलपर्याप्तप्रमलानवदनः शोचित क्रन्दति विलपति हा हा अहो धिक् कष्टं हुं मानस्योरस्ताढं परिदेवते
दीर्घ निश्वसिति कवोष्णं शून्यव्याक्षिप्तचित्त इवोपलक्ष्यते । तथा कलहमायामात्सर्यास्त्रया
अरतिः स्रीभोजनकथासुहृत्स्वजनानुरागाश्व तस्य लक्षणानि भवन्ति परिस्फुटानीति ॥ ३४॥

इत्थमार्तध्यानं समेदकमिधायाऽधुनास्यैव ध्यातारः खामिनो निरूप्यन्ते इति तद-र्थमाह—

१ 'मवगम्य ' इति स्त्र पाठः । २ 'पर्यस्तप्रम्छान ०' इति ग्र-पाठः, 'पर्यन्तप्रलान ॰ ' इति तु कु-पाठः । ३ 'मारस्तासने ' इति कु-पाठः ।

आर्तध्यानस्य स्वामिनः सूत्रम्—तद्विरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् । ९–३५॥ भा०—तदेतदार्तध्यानं अविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानामेव भवतीति ॥ ३५॥

टी०—तद्त्यार्तमभिसम्बध्यते । तदार्तध्यानमविरतसम्यग्दष्टचादीनां त्रयाणां स्वामिनां सम्भवति । एतस्य त्रयः स्वामिनश्रतुर्थ-पश्चम-पष्टगुणस्थानवर्तिनः क्रमेणाविरत-देशिवरतप्रमत्तसंयताः । अविरतश्चासौ सम्यग्द्दष्टिश्चेति अविरतसम्यग्द्दष्टिः प्रत्याख्यानाव-रेणोदये सति विरतिलक्षणस्य संयमस्याभावाद्विरतसम्यग्द्दिः । आह् च—

" आष्टुष्वन्तिं प्रत्या—ख्यानं स्वल्पमपि येन जीवस्य । तेनाप्रत्याख्याना─वरणास्ते नञ्ज् हिंसोऽल्पार्थः ।। १ ।।—आर्या प्रत्याख्यानावरणसद्दक्त्वाद् वा तत् तथा भवति सिद्धम् । न त्वज्ञाह्मणवचने, तत्सद्दशः प्रुरुष एवेष्टः ।। २ ।।"—आर्या

औपशमिक-क्षायोपशमिक-क्षायिकमेदाच त्रिविधं सम्यग्दर्शनं, तद्योगात् सम्यग्दिष्टः देशिवरतः संयतासंयतः हिंसादिभ्यो देशतो विरतत्वात् संयतः, अन्यतः सावद्ययोगादिनवृत्त इति स एवासंयतः, सोऽविरतसम्यग्दिष्टिस्थानादसंख्येयानि विशोधिंस्थानानि गत्वा अप्रत्या- ख्यानावरणकपायेषु क्षयोपश्चमं नीतेषु प्रत्याख्यानावरणकपायोदयात् कृत्स्नप्रत्याख्यानाभावाद् देशिवरतः। आह च—

"तस्माद्विरतसम्यग्-दृष्टिस्थानाद् विशोधिमुपगम्य।
स्थानान्तराण्यनेका-न्यारोहित पूर्विविधिनेव ॥१॥—आर्या क्षपयत्युपशमयति वा, प्रत्याख्यानादृतः कपायांस्तान्।
सततो येन भवेत् त-स्य विरमणे बृद्धिरत्येऽन्या॥२॥—,,
तस्य तथेव विशोधि-स्थानान्यारोहतोऽतिसङ्ख्यानि।
गच्छिन्ति सर्वथाऽपि, प्रकर्यतस्ते क्षयोपशमम् ॥३॥—,,
श्रावकथर्मो द्वादश्य-मेदः सञ्जायते ततस्तस्य।
पञ्चित्रचतुःसङ्ख्य-व्रतगुणशिक्षामयः शुद्धः ॥४॥—,,
सर्वं प्रत्याख्यानं, येनावृण्यन्ति तद्मिलपतोऽपि।
तेन प्रत्याख्याना-वरणास्ते निर्विशेषोक्ताः ॥५॥"—,,

इदानीं प्रमत्तसंयतः । तस्मादसङ्ख्ययानि विशोधिस्थानान्यारोहतस्तृतीयकषायेषु प्रकर्षात् क्षयोपश्मं गतेषु सर्वसावद्ययोगप्रत्याख्यानविरतिर्भवति । उक्तं च—

१ 'संयतानां' इति ख-पाठः । २ 'वरणो देशविरति' इति च-पाठः । ३ 'संयतीसंयतः ' इति घ-पाठः । ४ 'धितस्थानानि ' इति च-पाठः । ५ 'शमनीयेषु ' इति घ-पाठः ।

"देशविरंतोअप ततः, स्थानात् स विशोधिग्रुत्तमां प्राप्य । स्थानान्तराणि पूर्व-विधिनैव संयात्यनेकानि ॥ १ ॥ —आर्या क्षपयत्युपशमयति वा, प्रत्याख्यानावृतः कषायांस्तान् । सततोदयेन भवेत्, तस्य विरमणे सर्वतोअपि मतिः ॥ २ ॥—,, छेदोपस्थाप्यं चा-वृत्तं सामायिकं चैरित्रं वा । स ततो लभते प्रत्या-ख्यानावरणक्षयोपशमात् ॥ ३ ॥ —,,

तस्येदानीं महाव्रतगुप्तिसमितियुक्तस्य कपायनिष्रहाद् इन्द्रियद्माच निरुद्धाश्रवस्य निर्वेदा दिवैराग्यभावनाभिः स्थिरीकृतसंवेगस्य यथोक्तद्वाद्यप्रकारतपोयोगात् सिश्चतानि कर्माणि निर्जर्यतः सूत्रानुसाराद् यतमानस्यापि मोहनीयकर्मानुभावात् सङ्क्रेशाद् वा विशोध्या वाञ्न्तर्भृहु-र्तात् परावर्तते । ततः सञ्ज्वलनकपायोदयाद् , इन्द्रियविकथाप्रमादाद् , योगदुष्प्रणिधानात् , कुश-लेष्वनादराच प्रमत्तसंयतो भवति, तस्मात् सङ्क्रेशाद्धायां वर्तमानः प्रमत्तसंयतः । एते त्रयोऽप्यार्वियायिनो भवन्ति, आर्तध्यानस्वामिन इत्यर्थः । एतदार्तध्यानमविरतादीनामेव भवति, नाप्र-मत्तसंयतादीनामित्यर्थः । तदेतदार्तं नातिसंक्रिष्टकापोतनीलकृष्णलेश्यानुयायि द्रष्टव्यमिति॥३५॥ सम्प्रति रोद्रध्यानं सस्वामिकमभिधित्सुराह—

रौद्रध्यानस्य सूत्रम्—हिंसा-ऽनृत-स्तेय-विषयसंरक्षणेभ्यो रौद्र-स्वामिनः मविरतदेशविरतयोः॥९–३६॥

भा०—हिंसार्थमनृतवचनार्थं स्तेयार्थं विषयसंरक्षणार्थं च स्मृतिसमन्बा-हारो रौद्रध्यानं, तद्विरतदेशविरतयोरेव भवति ॥ ३६॥ ँ

टी०—हिंसा अनृतं स्तेयं विषयसंरक्षणं चेति द्वन्दः । ततो द्वन्द्वसमासः । लिङ्गान्यसोत्सन्नवहज्ञानामरणदोषाः । तत्र हिंसानन्दादीनां चतुर्णा प्रकाराणामन्यतमभेदेऽनव-रतमविश्रान्त्या प्रवर्तमानस्य बहुकृत्वः सिश्चतदोष उत्सन्नशब्दवाच्यः । यथोत्सन्नकालान्तर-प्रुपचितमिति । तथा हिंसानन्दादिषु चतुर्ष्विप प्रवर्तमानस्याभिनिविष्टान्तःकरणस्य बहुदोषता अज्ञानदोषता तेष्वेव हिंसादिषु अधर्मकार्येष्वभ्युद्यकार्यबुद्धिच्यपाश्रयस्य चैकतानविधाना-वलम्बतसंसारमोचकस्येव भवति । अथवा नानाप्रकारेषु हिंसानन्दायुपायेषु प्रवर्तमानस्य प्रचण्डकोधाविष्टस्य महामोहाभिभूतस्य तीव्रवधवन्धसंक्षिष्टाध्यवसायस्य नानाविधदोषता, पाठान्तरच्याख्यानं तृतीयविकल्पस्य । तुर्यदोषस्तु मरणावस्थायामपि हिंसानन्दादिकृतः खल्पोऽपि पश्चात्तापो यस्य नास्ति तस्यामरणान्तदोषतेति ।। ३६ ।।

९ 'विरतेऽपि' इति ख-पाठः । २ 'चरित्रं' इति ख-पाठः । ३ 'प्रमोदात्' इति ख-पाठः । ४ भाष्यस्य भिवरणं समुपलभ्यतेऽनन्तरसूत्रटीकायाम् । ५ 'हिंसादिषु' इति चा-पाठः ।

आर्तरौद्रे व्याख्याते । सम्प्रति धर्मध्यानव्याख्यावसरः । तच सभेदं सस्वामिक-माख्यायते—

धर्मध्यानस्य चातुः सूत्रम् —आज्ञा-ऽपाय-विपाक-संस्थानविचयाय धर्ममप्र-विध्यं तरस्वाः मनस्य मत्तसंयतस्य ॥ ९–३७॥

भा०—आज्ञाविचयाय अपायविचयाय विपाकविचयाय संस्थानविचयाय च स्मृतिसमन्बाहारो धर्मध्यानम् । तद्रमत्तसंयतस्य भवति ॥ ३७॥ किश्चान्यत्—

टी०—आज्ञादीनां कृतद्रन्द्वानां विचयशब्देन सह पष्टीसमासः। आज्ञादीनां विचयः—पर्यालोचनम्। विचयशब्दः प्रत्येकमिसम्बध्यते । आज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयशब्दात् ताद्ध्यें चतुर्थी। धर्मशब्दो व्याख्यातः। अप्रमत्तसंयतस्येति स्वामिनिर्देशः। तत्राज्ञा—सर्वज्ञप्रणीत आगमः। तामाज्ञामित्यं विचिनुयात्—पर्यालोचयेत्—पूर्वापरविशुद्धामितिनपुणा-मशेषजीवकायिहितामनवद्यां महार्थां महानुभावां निपुणजनविज्ञेयां द्रव्यपर्यायप्रपञ्चवतीमनाद्य-निधनां "देचेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं न कयाइ णासी" इत्यादि (नन्दी सू०५८) वचनात्। तत्र प्रज्ञायाः परिदुर्वलत्वादुपयुक्तेऽपि सूक्ष्मया शेष्ठुप्या यदि नावैति भूतमर्थं सावरणज्ञानत्वात्। यथोक्तम्—

" नहि नामानाभोग-च्छबस्थस्येह कस्यचित्रास्ति । ज्ञानावरणीयं हि, ज्ञानावरणप्रकृति कर्म ॥ १ ॥"—आर्या

तथाप्येवं विचिंन्वतोऽवितथवादिनः क्षीणरागद्वेषमोहाः सर्वज्ञा नान्यथाव्यवस्थितमन्यथा-वयन्ति भाषन्ते वाऽनृतकारणाभावात् । अतः सत्यमिदं शासनमनेकदुःखगहनात् संसारसाग-रादुत्तारकमित्याज्ञायां स्मृतिसमन्वाहारः । प्रथमं धर्मध्यानमाज्ञाविचयाख्यम् ।

अपायिवचयं द्वितीयं धर्मध्यानमुच्यते । अपाया-विपदः शारीर-मानसानि दुःखानीति पर्यायास्तेषां विचयः अन्वेषणिमहामुत्र च रागद्वेषाकुलितचेतोष्ट्वत्यः सच्चा मूलोत्तरप्रकृति-विभागापितजन्मजरामरणार्णवश्रमणपरिखेदितान्तरात्मानः सांसारिकसुखप्रपश्चेष्वविद्वप्तमानसाः कायेन्द्रियादिष्वास्त्रवद्वारप्रवाहेषु वर्तमाना मिध्यात्वाज्ञानाविरतिपरिणतिमिनिष्टत्ताः । प्रातिप-दिकात् तादध्यें चतुर्थीवहुवचनम् । हिंसाये हिंसाये हिंसाप्रयोजनं रौद्रं भवति ध्यानम् । एवमनृताय स्तेयाय विषयसंरक्षणाय चेति वाच्यं रौद्रमित्युक्तं निर्वचनं प्राक् । अविरत्य

१ छाया-

इत्येतद् द्वादशाङ्गं गणिपिटकं न कदापि नासीत्। २ ' विचित्रता' इति च-पाठः।

देशिवरतश्च कृतद्वन्द्वौ स्वामिनौ रौद्रध्यानस्य निर्दिष्टौ षष्ठीद्विवचनेन । अविरत-देशिवरतयोस्तु रौद्रध्यानमेतावस्य ध्यातारावित्यर्थः । एतदेव माष्यकारो विवृणोति-हिंसार्थमित्यादिना । स्पष्टमेव ताद्ध्यं दर्शयति । "प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा" (अ०७, स०८) तच सम्बव्यापादनोद्वन्धपरितापनताडनकरचरणश्रवणनासिकाऽधरवृपणशिश्नादिच्छेदनस्वभावं हिंसानन्दम् । तत्र स्पृतिसमन्वाहारो रौद्रध्यानम् । ये च जीवव्यापादनोपायाः परस्य च दुःसो-त्पादनप्रयोगास्तेषु च स्पृतिसमन्वाहारो हिंसानन्दमिति प्रथमो विकल्पः ।

प्रवलरागद्वेषमोहस्य अनृतप्रयोजनवत् कन्याक्षितिनिक्षेपापलापिशुनासत्यासद्भृतघाता-मिसन्धानप्रवणमसद्भिधानमनृतं तत्परोपधातार्थमनुपरततीव्ररोद्राशयस्य स्मृतेः समन्वाहारः । तत्रैवं दृढप्रणिधानमनृतानन्दमिति ।

स्तेयार्थं स्तेयप्रयोजनमधुनोच्यते । तीत्रसङ्क्रेशाध्यवसायस्य ध्यातुः प्रवलीभूतलोभप्रचाण् राहितसंस्कारस्य अपास्तपरलोकापेक्षस्य परस्वादित्सोरकुशलः स्मृतिसमन्वाहारः । द्रव्यहरणोपाय एव चेतसो निरोधः प्रणिधानमित्यर्थः ।

विषयसंरक्षणार्थं चेति चतुर्थो विकल्पः। चशब्दः समुचये। विषयपरिपालनप्रयोजनं च भवति रोद्रं ध्यानम् । विषमिव यान्ति विसर्पन्ति परिश्वज्यमानाः। विषयशब्दस्य पृषोदरादित्वात् संस्कारः। अथवा 'षिज् बन्धने' (पा० धा० १४७८) भोक्तारं विशेषण विविधं वा सिन्वन्ति बध्नन्तीति विषयाः शब्दादयः। तत्साधनानि च चेतनाचेतनव्यामिश्रवस्तुनि विषयशब्दवाच्यानि। विषीदन्ति वा प्राणिनो येषु परिश्वज्ञानास्ते विषयाः। यथोक्तं (प्रशमरतौ श्लो० १०७)—

" यद्यपि निषेव्यमाणा, मनसः परितुष्टिकारका विषयाः । किम्पाकफलादनवद्, भवन्ति पश्चादतिदुरन्ताः ॥ "—आर्या

विषयाणां च संरक्षणमुक्तं परिग्रहेर्ष्वैप्राप्तनष्टेषु काङ्क्षाञ्चोकौ प्राप्तेषु रक्षणमुपभोगे चा-वितृतिः। इत्थं च विषयसंरक्षणाहितकौर्यस्य ग्लेच्छमिलम्खचािप्रक्षेत्रमृहायादिभ्यः सम्रदिता-युभस्यानायुभस्य वा रक्षतः तीत्रेण लोभकषायेणानुरक्तचेतसः तद्गतप्रणिधानस्य तत्रेव स्मृति-समन्वाहारमाचरतो विषयसंरक्षणानन्दम् रोद्रं भवति ध्यानम् । तच्चेतद्विरतस्वामिकम् । तो च पूर्वोक्तलक्षणौ । तयोरेव च भवत्येतत् प्रमत्तसंयतादीनामिति । रोद्रध्यायिनः तीवसंक्रिष्टाः कापोर्तनीलकृष्णलेक्यास्तिस्नस्तदनुगमाच नरकगतिमूलमेतत् । पर्याप्तमादाय कर्मजालं दुरन्तं

<sup>9 &#</sup>x27;ये च न्यापादनो 'इति ख-पाठः। २ 'प्रसंगा 'इति च-पाठः। ३ 'ष्वप्राप्तनष्टेषु 'इति च-पाठः। ४ 'त्येव त(?) प्रमत्त 'इति ग-पाठः। ५ 'संक्रेशाः' इति ख-पाठः। ६ 'नीललेश्या 'इति ख-पाठः।ः

नरकादिगतिषु दीर्घरात्रमपायैर्युज्यन्ते । केचिदिहापि कृतवैरानुबन्धाः परस्परमाक्रोशवधबन्धा-द्यपायभाजो दृश्यन्ते क्रिश्यन्ते इत्यतः प्रत्यवायप्रायेऽस्मिन् संसारेऽत्यन्त्वोद्वेगाय स्पृतिसमन्वाहा-रतोऽपायविचयं धर्मध्यानमाविर्भवति ।

तृतीयं धर्मध्यानं विपाकविचयाख्यप्रच्यते—विविधो विशिष्टो वा पाको विपाकः— अनुभावः । अनुभावो रसानुभवः । कर्मणां नरक-तिर्यक्ष-मनुष्या-अन्तरमवेषु तस्य विचयः—अनु-चिन्तनं मार्गणं तदर्पितचेताः । तत्रैव स्मृतिं समन्वाहृत्य वर्तमानो विपाकविचयाध्यायी भवति । ज्ञानावरणादिकमष्टप्रकारं कर्म प्रकृति-स्थित्य-अनुभाव-प्रदेशभेदिमष्टानिष्टविपाकपरिणामं जघन्य-मध्यमोत्कृष्टस्थितिकं विविधविपाकम् । तद्यथा—ज्ञानावरणाद् दुर्मेधस्त्वम् । दर्शनावरणाचक्षुरादि-

कर्माष्टकस्य पाद विपरीतग्राहिता चारित्रविनिष्टत्तिथ । आयुषोऽनेकभवग्रादुर्भावः । महिनी-फलानि नाम्नोऽग्रुभग्रशस्तदेहादिनिर्वृत्तिः । गोत्रादुचनीचकुलोपपत्तिः । अन्तराया-

दलाभ इति । इत्थं निरुद्धचेतसः कर्मविपाकानुसरण एव स्मृतिसमन्वाहारतो धर्म्यं भवति ध्यानमिति ॥

संस्थानिवयं नाम चतुर्थं धंर्मध्यानपुच्यते—संस्थानम् आकारिवशेषो लोकस्य द्रव्याणां च। लोकस्य तावत् तत्रांधोप्रखमझकसंस्थानं वर्णयन्त्यधोलोकं स्थालिमव च तिर्यग्लोक-मूर्ध्वमधोमझकसमुद्रम्। तत्रापि तिर्यग्लोको ज्योतिर्व्यन्तराकुलः। असङ्ख्येया द्वीप-समुद्रा वलयाकृतयो धर्मा-ऽधर्मा-ऽऽकाश-पुद्रल-जीवास्तिकायात्मका अनादिनिधनसिववेशमाजो व्योम-प्रतिष्ठाः स्वितिवलयद्वीपसागरनरकविमानभवनादिसंस्थानानि च। तथाऽऽत्मानप्रयोगलक्षणम-नादिनिधनमर्थान्तरभूतं शरीराद्, अरूपं कर्तारप्रपभोक्तारं च स्वकृतकर्मणः शरीराकारं, प्रक्ती विभागद्दीनाकारम्। अर्ध्वलोको द्वादशकल्पा असकलसकलिशाकरमण्डलाकृतयो नव ग्रैवेयकाणि पश्च महाविमानानि प्रकाधिवासश्च। अधोलोकोऽपि भवनवासिदेवां नारकाधिवसितः। धर्मा-ऽधर्मावपि लोकाकारा गतिस्थितिहेत्, आकाशमवगाहलक्षणं, पुद्रलद्रव्यं शरीरादिकार्यं, इत्यं संस्थानस्वाभाव्यान्वेषणार्थं स्पृतिसमन्वाहारो धर्मध्यानप्रच्यते। पदार्थस्वरूपपरिज्ञानं तत्त्वाव-बोधस्तत्वाववोधाच क्रियानुष्ठानं तद्नुष्ठानान्मोक्षावाप्तिरिति। तदेतद्ममत्तसंयतस्य भवति धर्मध्यानं प्रमत्तसंयतस्यानाद् विश्वद्वचमानाध्यवसायोऽप्रमत्तस्थानमामोति। यथोक्तम्—

" निर्ज्ञाता एव तथा, विशोधयोऽसङ्ख्यलोकमात्रास्ताः । तरतमयुक्ता या अधि-तिष्ठन् यतिरप्रमत्तः स्यात् ॥ १ ॥"—आर्या

१ 'चारित्रेतिनिवृत्तिश्व' इति क्र-पाठः । २. 'धर्म्यध्यानं' इति क्र-पाठः । ३ 'तत्राधातुस्रगत्नक' इति क्र-पाठः । ४ 'देवनार' इति क्र-पाठः । ५ 'स्थान एव नरतच्छमाणकामाप्नोति ' इति ग-पाठः ।

अतो विश्वद्धाद्धायां वर्तमानोऽप्रमत्तसंयतस्तस्य च भगवतो धर्मध्यानादितपोयोगैः कर्माणि श्वपयतो विशोधिस्थानान्तराणि आरोहतः ऋद्विविशेषाः प्रादुर्भवन्त्यणिमादयः । उक्तं हि—

> " अवगाहते च स श्रुत—जलिं प्राप्नोति चावधिज्ञानम् । मानसपर्यायं वा, विज्ञानं वा कोष्टादिबुद्धिर्वा ॥ १ ॥—आर्या चारणवैकियसर्वी-पधा[व]द्यावापि लब्धयस्तस्य । प्रादुर्भवन्ति गुणतो, बलानि वा मानसादीनि ॥ २ ॥"—,,

अत्र च श्रेणिप्राप्त्यिममुखः प्रथमकपायान् दृष्टिमोहत्रयं चाविरतसम्यग्दृष्टिदेशविरत-प्रमत्ताप्रमत्तसंयतानामन्यतम उपशमश्रेण्याऽभिमुख्यादुपशमयति, क्षपकश्रेण्याभिमुख्यात् क्षप-यति । यथोक्तम्—

" क्षपयित तेन ध्याने—न ततोऽनन्तानुविन्धिनश्रतुरः ।

मिथ्यात्वं संमिश्रं, सम्यक्त्वं च क्रमेण ततः ॥ १ ॥—आर्या
श्रीयन्ते हि कषायाः, प्रथमािस्त्रविधोऽपि दृष्टिमोहश्र ।
देशयतीयतसम्थग्–दगप्रमत्तप्रमत्तेषु ॥ २ ॥ —,,
पार्षणप्राहारींस्तान् , निहत्य विगतस्पृहो विदीर्णभयः ।
प्रीतिसुखमपक्षोभः, प्राप्तोति समािधमत्स्थानम् ॥ ३ ॥"—,, इति ॥ ३७ ॥

किञ्चान्यदित्यनेन खाम्यन्तरं सम्बन्नाति-

सूत्रम---उपशान्तक्षीणकषाययोश्च ॥ ९-३८॥

भा०--उपशान्तकषायस्य क्षीणकषायस्य च धर्मे ध्यानं भवति ॥ ३८॥ किश्चान्यत्--

टी०—चशब्दः समुचये । कषायशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । उपशान्ताः कषाया यस्यासावुपशान्तकषायः एकादशगुणस्थानवर्ती । क्षीणाः कषाया यस्य स क्षीणकषायः । भस्रच्छनापिवदुपशान्ताः निरवशेषतः परिशटिताः क्षीणा विध्मातदुताशनवदनयोश्र उपशान्त-क्षीणकषाययोरप्रमत्तसंयतस्य च ध्यानं धर्म भविति । तत्रोपशान्तक्षीणकषायस्र क्षिपिक्षानत्रयमवश्यंतया प्ररूपणीयम्, अन्यथा तद्परिज्ञानमेव स्थादिति । अप्रमत्तस्था-नादसङ्ख्येयानि विशोधिस्थानान्यारुद्धापूर्वकरणं प्रविश्चति । समये समये स्थिति-धात-रसघात-स्थितिवन्ध-गुणश्रेणि-गुणसङ्क्रमणकरणमपूर्वं निर्गच्छतीत्यपूर्वकरणम् । अप्राप्तपूर्वकत्वाद् वा

१ 'मिमुख ' इति इ-पाठः । २ 'यतायतेन सम्यग् ' इति च-पाठः ।

संसारे तदपूर्वकरणम् । न तत्र कस्याश्रिदपि कर्मप्रकृतेरुपशमः क्षयो वा । उपशमनाभिम्रुख्यात् तत्पुरस्कारादुपशमकः क्षपणाईत्वाच क्षपक इति । उक्तं च—

"स ततः क्षपकश्रेणि, प्रतिपद्य चरित्रघातिनीः शेषाः । क्षपयन् मोहप्रकृतीः, प्रतिष्ठते शुद्धरुश्याकः ॥ १ ॥—आर्या प्रविशत्यपूर्वकरणं, प्रस्थित एवं ततोऽपरं स्थानम् । तदपूर्वकरणमिष्टं, कदाचिदप्राप्तपूर्वत्वात् ॥ २ ॥ " —,,

ततोऽप्युत्तरोत्तरिवशोधिस्थानप्राप्त्या अनिवृत्तिस्थानं भवति । परस्परं नातिवर्तन्ते इत्य-निवृत्तयः । परस्परतुल्यवृत्तय इत्यर्थः । सम्परायाः कषायास्तदुदयो बादरो येषां ते बादर-सम्परायाः । अनिवृत्तयश्च ते बादरसम्परायाश्च त इत्यर्थः । ते उपशमकाः क्षपकाश्च । तत्र नपुं-सकस्तिवेदषट्नोकपायादिकमान्मोहप्रकृतीरुपशमकः शमयति—

> " अणदंसणपुंसगइत्थिवेयछकं च पुरसवेयं च । दो दो एगंतरिए, सरिसे सरिसं उवसमेइ ॥ १ ॥ "—आर्या —आवदयकनिर्युक्तौ गा० ११६

क्षपको निद्रानिद्रादिउदय(यादित्रय?)क्षयात् त्रयोदशनामकर्मक्षयाचाप्रत्याख्यानावरणादि कषायाष्टकनपुंसकस्त्रीवेदक्रमाच क्षपयति । उक्तं च—

"अथ स क्षपयित निद्रा-निद्रादित्रयमशेपतस्तत्र ।
नरकगमनानुपूर्वीं, नरकगितं चापि कात्त्र-र्थेनः ॥ १ ॥—आर्था
सूक्ष्मस्थावरसाधा-रणातपोद्द्योतनामकर्माणि ।
तिर्यगितिनाम तथा, तिर्यगित्यानुपूर्व्यां च ॥ २ ॥ —,,
चतुरेकद्वित्रीन्द्रिय-नामानि तथेव नाशसपयान्ति ।
तिर्यगितियोग्यास्ताः, प्रकृतय एकादश प्रोक्ताः ॥ ३ ॥ —,,
अष्टौ ततः कषायान्, पण्डकवेदं ततस्ततः स्नीत्वम् ।
क्षपयित पुंक्ते सङ्-क्रमय्य पण्णोकपायां ॥ ४ ॥ —,,
पुंक्तं क्रोधे क्रोधे, माने मानं तथेव मायायाम् ।
मायां च तथा लोभे, स क्षपयित सङ्क्रमय्य ततः ॥ ५ ॥—,,

१ छाया---

अनदर्शनपुंसकस्त्रीवेदषदकं च पुरुषवेदं च । द्वां द्वी एकान्तरिती सहशे सहशे उपशामयति ॥

१ 'पूर्व्याच ' इति ग-पाठः, ' पूर्वी च ' इति च-पाठः। ३ 'पुंनेदो ' इति इ-पाठः।

लोभस्य यावद् बादरप्रकृतीर्वेदयति तावदिनवृत्तिवादरसम्परायसंयताः । ततः सूक्ष्म-प्रकृतिवेदनाङ्घोभकषायस्य सूक्ष्मसम्परायसंयतः उपशमकः सञ्ज्वलनलोभस्रपशमयति क्षपकः क्षपग्रति । यथोक्तम्—

" अथ सूक्ष्मसम्पराय—स्थानं प्राप्तोति बाद्र रे लोभे ।
श्वीणे सूक्ष्मे लोभे—कषायशेषे विशुद्धात्मा ॥ १ ॥
यत् सम्परायस्रपजन—यन्ति स्वयमपि च सम्परायन्ति ।
व्यासङ्गहेतवस्ते—न कषायाः सम्परायाख्याः ॥ २ ॥
सम्यग्भावपरायण—हेतुत्वाद् वाऽपि सम्परायास्ते ।
प्रकृतिविशेषाच पुन—लोभकषायस्य सूक्ष्मत्वम् ॥ ३ ॥
स ततो विशुद्धियोगे, नयति स्थानान्तरं वर्जस्तमपि ।
क्षपयन् गच्छति यावत्, क्षीणकषायत्वमान्नोति ॥ ४ ॥"

ततोऽष्टाविंशतिविधमोहनीयोपशमादुपशान्तकपायवीतरागञ्छश्वस्थः वीतो-गतो (रागो यस्मादिति वीतरागः) छग्न-आवरणं तत्र स्थितः छग्नस्थः मोहनीयस्य क्रत्सक्षयात् स क्षीणकपायवीतरागच्छन्नस्थः ततः क्षीणकपायो धर्मशुक्राद्यद्वयानविशेषाद् यथाख्यातसंयमविश्चद्वया-ऽवशेषौणि कर्माणि क्षपयति। तत्र निद्राप्रचले द्विचरमसमये क्षपयति। ततोऽस्य चरमसमये आवरण-द्वयान्तरायक्षयात् केवलज्ञानदर्शनमुत्पद्यत हति। धर्मध्यानानुप्रवेशपरिकर्माणि च भावनादेशका-लासनादीनि। तत्र चतस्रो भावना ज्ञान-दर्शन-चारित्र-वैराग्याख्याः। ज्ञाने नित्याभ्यासान्मनसः तत्रैव प्रणिधानमवगतगुणसार्थ निथलमतिरनायासेनव धर्म्य ध्यायति। तथा विगतशङ्कादिशस्यः प्रशम-संवेगनिर्वेदा-ऽनुकरपा-ऽऽस्तिक्य-स्थैर्य-प्रभावना-यतना-सेवन-भक्तियुक्तः असम्मृद्वचेता दर्शनभावनया विमेलीकृतमतिरस्विलतमेव धर्म ध्यायति। तथा चरणभावनाधिष्ठितः कर्माण्य-पराणि नादत्ते, पुरातननिर्जरणं शुभानि वा सिञ्चनुते। ततश्रायत्नेनेव धर्मध्यायी भवति। तथा जगत्कायस्वभावालोचनात् सुविदितजगत्स्वभावो निःसङ्गो निर्भयो विरागो वैराग्ये भावनावष्ट-क्यचेताः लीलयेव धर्मध्यायी भवति। देशोऽपि निष्कण्टको यः। कण्टकाः स्नी-पश्च-पण्डकाः। कालोऽपि यस्मिन्नेव काले मनसः समाधिरुत्यद्वते स एव ध्यानकालः। यथोक्तम्—

" णैत्थि कालो अकालो वा झायमाणस्स भिक्खुणो।"

आसनं कायावस्थाविशेषः। य एवात्राघकोऽभ्यस्तो जितः स एव कायविकल्प आसनम् यथोक्तम्—

१ 'च शेषाणि' इति च-पाठः। २ 'विमलकृत' इति च-पाठः।

<sup>ं 🦥</sup> ३ छाबा---

"कालः समाधिध्यानस्य, कायावस्था जितासनम् । श्रुचिर्निष्कण्टको देश-स्ते च स्त्री-पशु-पण्डकाः ॥ १ ॥ "

आलम्बनान्यपि वाचना-प्रच्छना-परिवर्तन-चिन्तनानि सद्धर्मावश्यकादीनि च सामायिका-दीनि । एभिरालम्बनैर्धर्मध्यानं समारोहित ध्यानप्रतिपत्तिक्रमश्च मनोयोगनिग्रहादिः । भवकाले केवलिनः शेषस्य ध्यातुर्यथां समाध्यपेश्वमिति । लेश्यास्तु पीत-पद्म-शुक्राख्यास्तीव-मन्दादिमेदाः । निसर्गा-अधिगमाभ्यामशेषजीवादिपदार्थश्रद्धानं जिनसाधुगुणोत्कीर्तनं प्रशंसा-विनय-दानानि च धर्मध्यानलिक्कम् ।

> " तस्मादथाप्रमत्त-स्थानात् स विशोधिमुत्तमं प्राप्य । स्थानान्तराण्यनेका-न्यारोहति पूर्वविधिनैव:॥ १ ॥---आर्या देशे ततो विविक्ते, समे शचौ जन्तविरहिते कल्पे। ऋज्वायम्य स देहं, बद्ध्वा पल्यङ्कमचलाङ्गः ॥ २ ॥—,, वीरासनादि चासन-मथ समपादादि वाचलं स्थानम्। यँद् वाऽधिष्ठाय यतिः, शयनं चोत्तानशयनादि ॥ ३ ॥—-,, **ब्रेयमेखिलं विविदिप-त्रिधितिष्टासंश्र मोक्षविधिमेखिलम्** । सन्धाय स्पृतिमात्मिन, किञ्चिदुपावर्त्य दृष्टिं खाम् ॥ ४ ॥—,, विषयेभ्य इन्द्रियाणि, प्रत्यवहृत्य च मनस्तथा तेभ्यः । धारयति मनः खात्मनि, योगं प्रणिधाय मोक्षाय ॥ ५ ॥—,, ध्यानं ततः सधर्म्यं, मिक्षविंचिनोति मोहनाशाय। उत्तमसंहननवलः, क्षपकश्रेणीमुपयियासन् ॥ ६॥ तल्लक्षणान्युपशमा-जेवमार्दवलाघवानि दृष्टानि । उपदेशाज्ञास्त्रंत्रनि-सर्गास्तद्रचॅय इष्यन्ते ॥ ७॥ तत्त्रश्नवाचनानु-प्रेक्षापरिवर्तनावलम्बनकः । तदनुप्रेक्षाः संसा-रैक्यानित्याशरणचिन्ताः ॥ ८ ॥ एकाग्रेण मनः स्वं, निरुध्य भावाजिनाज्ञया ग्राह्यान्। विचिनोति यथातत्त्वं, तथैव च शुभाशुभाषायान् ॥ ९ ॥ —,, संस्थानानि च सर्व--द्रव्याणां कर्मफलविपाकाश्व। प्रवचनसम्भिन्नमति-विंशुद्धलेश्याः प्रविचिनोति ॥ १० ॥---,,

१ भनःसमाधि 'इति च-पाठः । २ 'पेक्षमेति 'इति च-पाठः । ३ 'तद्वाधि ' इति च-पाठः । ४ 'स्तम्र 'इति च-पाठः । ५ 'इत्रय 'इति च-पाठः ।

क्षपयति तेन ध्याने—न ततोऽनन्तानुवन्धिनश्रतुरः।
मिथ्यात्वं संमिश्रं, सम्यक्त्वं च क्रमेण ततः॥ ११॥—आर्या क्षीयन्ते हि कषायाः, प्रथमास्त्रिविधोऽपि दृष्टिमोहश्र।
देशयतायतसम्यग्—दगप्रमत्तप्रमत्तेषु॥ १२॥ "-- "

एवं पूर्वोक्तेन क्रमेण क्षपयन् कर्मप्रकृतीरुपशान्तकैपायस्यौनप्राप्त उपशान्तकषायः क्षीणकषायश्च भवतीति ।। ३८ ।।

उपशान्तक्षीणकषाययोश्चेत्युक्तमविशेषेण धर्मध्यानं, ततश्चैकादशाङ्गविदो द्रष्टव्यम् । एवमवस्थिते किं धर्ममेव ध्यानं तयोः ? नेत्युच्यते । किञ्चान्यदिति सम्बन्नाति । न केवलमेतयोर्धर्म्यं, शुक्रं च ध्यानम्रपशान्तक्षीणकपाययोभवित । किं चतुर्विधमपि एयक्त्ववितंर्कं एकत्वसविचारं सूक्ष्मिक्रयमप्रतिपाति व्युपरतिक्रयमनिवर्तीति ?। उच्यते न खलु चतुष्प्रकारमपि तयोः शुक्रध्यानं भवति, किं तर्हि ?

### सूत्रम्--शुक्ते चाद्ये ॥ ९-३९ ॥

भा०—शुक्के चाद्ये ध्याने पृथकत्ववितर्केकत्ववितर्के चोपशान्तक्षीणकषा-ययोभीवतः ॥ ३९॥

टी०—शुक्ते चार्य चे(इ?)ति । शुक्ते ध्याने उपशान्तक्षीणकषाययो भेवतः । के पुनस्ते ? पृथक्त्वेक्तत्वितर्के । स्वरूपतः की दृशे ? । उच्यते—पृथग्—अयुतकं भेदः तद्भावः पृथक्त्वम्—अनेकत्वं तेन सह गतो वितर्कः, पृथक्त्वमेव वा वितर्कः सहगतं वितर्कपुरोगं पृथक्त्वितर्कम् । तच्च परमाणुजीवादावेकद्रव्ये उत्पादव्ययधौव्यादिपर्यायानेकतयाऽपि तक्तं तत् पृथक्त्वं पृथक्त्वं पृथक्त्वं पृथक्त्वं पृथक्त्वं वा तस्य चिन्तनं वितर्कसहचिरतं सिवचारं च यत् तत् पृथक्त्व-वितर्कः सिवचारं तच्च पृथक्त्व-वितर्कः सिवचारं तच्च पृथक्त्व-विवर्धः वितर्कः श्रुतं ", " विचारोऽर्थव्यञ्जनयोगासङ्क्रान्तिः " (अ०९, स०४३, ४६, ४७) । पूर्वगतमङ्किश्रुतानुसारेणार्थव्यञ्जनयोगान्तरप्राप्तः—गमनं विचारः । अर्थाद् व्यञ्जनसङ्क्रान्तिः, व्यञ्जनादर्थसङ्क्रान्तिः, मनोयोगात् काययोगसङ्क्रान्तिर्वाग्योगसङ्क्रान्तिर्वा । एवं काययोगान्त्यज्ञनादेशसङ्क्रान्तिः, मनोयोगात् काययोगसङ्क्रान्तिर्वाग्योगसङ्क्रान्तिर्वा । एवं काययोगान्त्यज्ञनयोगं वाग्योगं वा सङ्क्रामिते । तथा वाग्योगान्मनोयोगं काययोगं वेति । यत्र सङ्क्रामित तत्रैव निरोधो ध्यानमिति । एकस्य भाव एकत्वं, एकत्वगतो वितर्क एकत्ववितर्कः । एक

<sup>9 &#</sup>x27;कषायस्थः क्षीणकषायः क्षीण॰ 'इति छ-पाठः। २ 'स्थानप्राप्त उपशमकषायः 'इति च्य-पाठः। ३ 'तर्कं सवि॰ 'इति छ-पाठः। ४ 'उप॰ 'इति ग-पाठः। ५ 'यत्र 'इति च्य-पाठः।

एव योगस्त्रयाणामन्यतमस्तथा अर्थो व्यञ्जनं चैकमेव पर्यायान्तरानर्पितमेकपर्यायचिन्तनप्रुत्पाद-व्ययधीव्यादिपर्यायाणामेकस्मिन् पर्याये निवातशरणप्रतिष्ठितप्रदीपवित्रण्यकम्पं, पूर्वगतश्रुतानु-सारि चेतो निर्विचारमर्थव्यञ्जनयोगान्तरेषु तदेकत्ववितर्कमविचारम् । आह च—

" क्षीणकपायस्थानं, तत् प्राप्य ततो विशुद्धलेञ्यः सन् । एकत्ववितकीवीचारं ध्यानं ततोऽध्येति ॥ १ ॥— आर्या एकार्थाश्रयमिष्टं, योगेन च केनचित् तद्केन। ध्यानं समाप्यते यत्, कालोऽस्पोऽन्तर्भ्रहर्तश्र ॥ २ ॥— 12 श्रुतमुच्यते वितर्कः, पूर्वाभिहितार्थनिश्रितमतेश्र । ध्यानं तदिष्यते ये-न तेन सवितर्कमिष्टं तत् ॥ ३ ॥— " अर्थव्यञ्जनयोगा—नां सङ्क्रान्तिरुदितो हि <sup>\*</sup>विचारः। तदभावात तद् ध्यानं, श्रोक्तमविचारमईद्भिः ॥ ४ ॥— ,, च्युत्सर्गविवेकात् सं-मोहाच्ययलिङ्गमिष्यते शुक्रम् । न च सम्भवन्ति कात्स्न्यें-न तानि लिङ्गानि मोहवतः ॥ ५ ॥-,, र्व्युत्सर्गः सङ्गत्यागः देहोपधीनां विवेकः । प्रीत्यप्रीतिविरहितं, ध्यायंस्तद्वेश्वकः प्रसन्नं सः ॥ ६ ॥— \*\* प्रामोति परं हादं, हिमातपाभ्यामिव <sup>६</sup>विम्रुक्तम् । तेन ध्यानेन यथा-ख्यातेन च संयमेन घातयति ॥ ७ ॥---,, शेषाणि घातिकर्मा-णि युगपदपर्ञ्जनानि ततः । कात्स्न्यान्मस्तकश्रुच्यां, यथा हतायां हतो भवति तालः॥-,, कर्माणि क्षीयन्ते, तथैव मोहे हते कात्सन्यीत् ॥ ८ ॥--" निद्राप्रचले द्विचरम-समये तस्य क्षयं सँग्रुपयातः । चरमान्ते क्षीयन्ते, शेषाणि त घातिकर्माणि ॥ ९ ॥---" आवरणचरमसमये, तस्य दयाभावितात्मनो भवति । जीवैस्ततं जगत् प-इयतो हि भार्वक्षयोपशमः ॥ १० ॥--" शटितप्रायं हि तदा-ऽऽवरणं परमावधिश्व भवति तदा । अथ कात्स्न्यात् तत्पतनात् द्वितीयसमये क्षयायैति ॥ ११ ॥-- ,,

१ 'निवातव्यशरणमप्रति 'इति छ-पाठः । २ 'योग्यन्तरेषु इति छ-पाठः । ३ 'मुँहूर्तः सः' इति छ-पाठः । ४ 'वीचारः 'इति छ-पाठः । ५ यद्यपि इयं पङ्क्तिः सर्वामु प्रतिषु समस्ति तथापि अगुद्धेव सा प्रति-माति । ६ 'विमुक्तः 'इति छ-पाठः । ७ 'समुपधातः 'इति च-पाठः । ८ 'अयाग्राम' इति छ-पाठः । ५ 'समयोपक्षयापैति 'इति च-पाठः ।

तस्य हि तिस्मिन् समये, केवलपुत्यद्यते गततमस्कम् ।

ज्ञानं च दर्शनं चा-वरणद्वयसङ्क्षयाच्छुद्धम् ॥ १२ ॥— आर्या

चित्रं चित्रपटिनमं, त्रिकालसिहतं ततः सलोकिमिमम् ।

पञ्यति युगपत् सर्व, सालोकं सर्वभावज्ञम् ॥ १३ ॥— "

वीर्यं निरन्तरायं, भवत्यनन्तं तथेव तस्य तदा ।

कल्पातीतस्य महा—त्मनोऽन्तरायक्षयः कात्स्न्यात् ॥ १४ ॥—,,

स ततो वेदयमानो, विहरति चत्वारि शेषकर्माणि ।

आयुष्यस्य समाप्ति-यीवत् स्याद् वेद्यमानस्य ॥ १५ ॥"—,,

भाष्यकारस्तु पूर्वविद इति स्त्रावयवं पृथग् विवृणोति सम्बन्धयति । एवमेते शुक्रध्याने पूर्वविदो भवतः ॥ ३९ ॥

# सूत्रम्-पूर्वविदः ॥ ९-४० ॥

भा०—आद्ये रेंगुक्के ध्याने पृथकत्ववितर्के कर्वविदा भवतः ॥४०॥ टी०—पूर्वविदा याँ उपशान्तक्षीणकपायाँ तयोर्भवतः । सूत्रान्तरिमव व्याचष्टे, न तु परमार्थतः पृथक् सूत्रम् । पूर्वं प्रणयनात् पूर्वाणि चतुर्दश तद्विदः पूर्वविदस्ते भवन्ति नैकाद-शाङ्गविदः । एवमाद्यशुक्रध्यानद्वयस्य स्वामिनियमनं विहितम् ॥ ४० ॥ अथ पश्चाच्छक्रध्यानद्वयस्य कः स्वामीति तिन्निर्दिद्श्योवाच—

### सूत्रम्-परे केवलिनः॥ ९-४१॥

भा॰—परे वे शुक्के ध्याने केवलिन एव भवतः, न छद्मस्थस्य ॥ ४१ ॥ अन्तिमशुक्कध्यान- अन्नाह—उक्तं भवता पूर्वे शुक्के ध्याने परे शुक्के ध्याने व्रवस्य स्वामिनः इति । तत् कानि तानीति ? अत्रोच्यते—

टी०—परं च परं च परं स्त्रसिन्नवेशमाश्रित्य सूक्ष्मिकयमप्रतिपाति व्युपरतिकयं चानिवर्ति ग्रहीतव्यं, ते च केविलन एव त्रयोदशचतुर्दशगुणस्थानक्रमेणेव भवतः। छद्मस्थस्य तु नैते जातुचिद् भवत इति तत्र सूक्ष्मिक्रयमप्रतिपातीति। सूक्ष्मा क्रिया यत्र तत् सूक्ष्मिक्रयम्। तच योगनिरोधकाले भवति। वेद्य-नाम-गोत्रकर्मणां भवधारणायुष्कादिधकानां समुद्धातसाम-ध्यादिचिन्त्यैश्वयशक्तियोगाद।युष्कसमीकृतानां मनो-वाक्र-काययोगपरिणतस्यौदारिकशरीरित्रभागोनस्थस्य केविलनः संज्ञिपश्चेन्द्रियपर्याप्तकमनोऽसङ्ख्येयगुणकहीनं सूक्ष्मयोगित्वमप्रतिपात्यच्युतस्वभावमा व्युपरतिक्रयानिवृत्तिध्यानावाप्तेः। उक्तं च—

१ 'भावतः ' इति कु-पाठः । २ ' शुभध्याने ' इति ग-पाठः ।

"अप्रतिपाति ध्यायन् , कश्चित् सूक्ष्मिक्तय विहृत्यन्ते । आयुःसमीक्रियाऽर्थं, त्रयस्य गच्छेत् समुद्धातम् ॥ १॥—आर्या आर्द्राम्त्रराशुशोषव-दात्मविसारणविशुष्कसमकर्मा । समयाष्टकेन देहे, स्थित्वा योगात् क्रमाद् द्वन्द्रे ॥ २ ॥—"

#### तथाऽन्य आह—

आयुपि समाप्यमाने, शेषाणां कर्मणां यदि समाप्तिः । न स्यात् स्थितिवैपम्याद्, गच्छति स ततः समुद्धातम् ॥१॥—आर्या स्थित्या च बन्धनेन, च समीक्रियार्थ हि कर्मणां तेषाम् । अन्तर्भृहर्तशेषे, तदायुपि समुज्जिधांसति सः ॥ २ ॥— ,, आर्द्र विरिष्ठितं सद्, वस्त्रं मङ्क्ष्वेव ननु विनिर्वाति । संवेष्टितं तु न तथा, तथा हि कर्मापि मूर्तत्वात् ॥ ३॥— स्रोहक्षयसाम्यात (स्थितिवन्धनहेतुहिं) स्रोहः स च हीयते समुद्धातात् । क्षीणस्नेहं शर्टीत हि भवति तदल्पस्थिति च शेषम् ॥ ४ ॥—,, आयुष्कस्यापि विरिष्ठतस्य, ने हास्यते स्थितिः कस्मात् । इति वा चोद्यं चरम-शरीरोऽनुपऋमायुर्यत् कङ्कटुकवत् ॥ ५ ॥ ---,, दण्डकपाटकरुचक-क्रिया जगत्पूरणं चतुःसमयम्। क्रमशो निवृत्तिरिप च त-थेव प्रोक्ता चतुःसमया ॥ ६ ॥ ---,, विकसनसङ्कोचनधर्मत्वाज्जीवस्य तत् तथा सिद्धम् । यचाप्यनन्तवीर्यं, तस्य ज्ञानं च गततिमिरम् ॥ ७॥ श्रेपायाः श्रेपायाः, समये संहत्य सङ्ख्येयान् । भागान् स्थितेरनन्तान् , भागान् शुभानुभावस्य ॥ ८ ॥ स ततो योगनिरोधं, करोति लेक्यानिरोधमपि काङ्क्षन । समसमयस्थिति वन्धं, योगनिमित्तं स हि रुरुत्सन् ॥ ९ ॥—,, समये समये कर्मा-दाने सति मन्ततेर्न मोक्षः स्यात् । यद्यपि हि न मुच्यन्ते, स्थितिक्षयात् पूर्वकर्माणि ॥ १०॥ —,, नीकर्माणि हि वीर्यं, योगद्रव्येण भवति जीवस्य । तस्यावस्थाने नन्, सिद्धः समयस्थितिर्वन्धः ॥ ११ ॥

<sup>9 &#</sup>x27;विकृत्यन्ते 'इति च-पाठः । २ ग-च-छ-प्रतिष्विप चिह्निताक्षराण्यधिकानि सन्ति । ३ 'वितरित ' इति च-पाठः । ४ 'तद् भास्यते 'इति ग-पाठः । ५ 'प्रोक्तश्चतुःसमये 'इति छ-पाठः । ६ 'नोकर्मणा हि' इति छ-पाठः ।

बादरतत्वात् पूर्व, वाद्मनसे बादरे स निरुणद्धि क्रमेणेव । आलम्बनाय करणं, हि तदिष्टं तत्र विधिवतः ॥ १२॥ –आर्या सत्यप्यनन्तवीर्य-त्वे बादरतनुमि निरुणद्धि ततः । सुक्ष्मेण काययोगेना(न?) न निरुध्यते हि सुक्ष्मो योगः ॥ १३ ॥ —,, सति बादरे योगे, न हि धावन् वेपशुं वाग्यति । नाशयति काययोगं, स्थुलं सोऽपूर्वफड्कीकृत्य । शेपस्य काययोग-स्य तथा कृतीश्र स करोति ॥ १४ (१)।। मुक्ष्मेण काययोगे-न ततो निरुणद्धि मुक्ष्मवाङ्मनसे । भवति ततोऽसौ सुक्ष्म-क्रियस्तदाकृतिगतयोगः ॥ १५ ॥ तमि स योगं सूक्ष्मं, निरुहत्सन् सर्वपैर्ययानुगतम् । ध्यानं सुक्ष्मिऋय-मप्रतिपात्युपयाति वितमस्कम् ॥ १६ ॥ ध्याने दृढार्पिते पर-मात्मनि नन् निष्क्रियो भवति कायः। प्राणापातनिमेषो-न्मेषवियुक्तो मृतस्येव ॥ १७ ॥ ध्यानार्पितोपयोग-स्यापि न वाब्धनसिकैये यस्मात् । अन्तर्वितित्वादुप-रमतस्तेन तयोध्यीनेन निरोधनं नेष्टम् ॥ १८॥ सततं तेन ध्याने-न ंनिरुद्धे सुक्ष्मकाययोगेऽपि। निष्क्रियदेशो भवति, स्थितोऽपि देहे विगतलेश्यः ॥ १९ ॥ — आर्या

#### तुर्यध्याने

योगाभावात् समयस्थितिना(नोऽ)पि न कर्मणो भवति बन्धः । ध्यानार्पणसंहारात् , किश्चिच ससंहतावयवाः ॥ २० ॥ —,, लेश्यािकयािनरोधो, योगिनरोधश्च गुणिनरोधेन । इत्युक्तो विद्येयो, बन्धिनरोधश्च हि तथैव ॥ २१ ॥" —,,

त्रसबादरपर्याप्तादेयशुभगकीर्तिमनुजर्नाम्नि पश्चेन्द्रियतामन्यतरच वेद्यम् उचैस्तथा गोत्रम् । मनुजायुष्कं च स एकादशं वेदयित कर्मणां प्रक्रुँतीः वेदयित तु तीर्थकरो द्वादशस- हतीर्थक्रचेन सततो देहत्रयमोक्षार्थमनिवार्ति सर्वगतग्रुपयाति सम्रच्छिन्नर्क्तियमतमस्कं परं ध्यानं व्युपरतिक्रयमनिवर्तीत्यर्थः । तिद्धि ताविन्नवर्तते यावन्न ग्रुक्तः ॥ ४१ ॥

१ 'वीर्यत्वे' इति छ-पाठः । २ 'पदानुगतं' इति छ-पाठः । ३ 'किया' इति छ-पाठः । ४ 'निरुद्धं' इति छ-पाठः । ५ 'वयवलेश्याः' इति ग-पाठः । ६ 'नामनि' इति ग-पाठः । ७ 'प्रकृतयः' इति छ-पाठः । ८ 'किययातमस्कं' इति छ-पाठः । ९ 'गच्छे' इत्यधिको ग-पाठः ।

अत्राह—उक्तमित्यादिसम्बन्धः । शुक्ते चाँद्ये द्वेपूर्वविदः इत्युक्तं (अ०९, सू०३९, ४०), परे द्वे केवलिन इति चामिहितं (अ०९, सू०४१)। तत् कानि तानीति अजानानेन प्रश्ने कृते अत्रोच्यते इत्याह—

गुक्रम्यानस्य सूत्रम्—पृथक्त्वैकत्ववितर्कसृक्ष्मिकयाप्रतिपाति-चार्तार्वभ्यम् व्युपरतिक्रयानिवर्तीनि ॥ ९-४२ ॥

भा०— पृथक्त्ववितर्कम्, एकत्ववितर्के, सृक्ष्मिकयमप्रतिपाति, व्युपरत-क्रियांनिवर्ताति चतुर्विधं शुक्कथ्यानम् ॥ ४२ ॥

टी०—पृथक्तवितर्किमित्यादिना भाष्येण नामग्राहं पठित चतुरोऽपि भेदान् ॥४२॥ एते चोक्तलक्षणा भेदाः शुक्रध्यानमित्यं चतुर्विधमिति सस्वामिकम्रक्तम् । तस्याधुना पूर्वोक्तस्वामिन एव विशेष्य कथ्यन्ते—

### सूत्रम्—तत् त्र्येककाययोगायोगानाम् ॥ ९-४३ ॥

भा०—तदेव चतुर्विधं शुक्कध्यानं त्रियोगस्यान्यतमयोगस्य काययोगस्या-योगस्य च यथासङ्ख्यं भवति । तत्र त्रियोगानां पृथक्तववितर्के, एकान्यतमक-योगानामेकत्ववितर्के, काययोगानां सुक्ष्मिक्रयमप्रतिपाति, अयोगानां व्युपरत-क्रियानिवर्तीति ॥ ४२ ॥

टी०—तद्तचतुर्विधं शुक्कध्यानं प्रथमद्वितीयो(१)त्तमसंहननवतो भवति । तत्राद्यं प्रथक्त्ववितर्के त्रियोगस्य भवति, मनो-वाक्-काययोगच्यापारवत इत्यर्थः । एकान्यतमयोगगानामिति । अन्यतमैकयोगानामेकत्ववितर्के एकोऽन्यतमः कायादीनां योगो यस्य ध्यायिनो व्याप्रियते, कदात्तिन्मनोयोगः कदात्तिद् वाग्योगः कदात्तित् काययोग इति । काययोगानानिति कायकयोगभाजामेव सृक्ष्मित्रियमप्रतिपाति शुक्कध्यानमिति । निरुद्धयोगद्वयावस्थानां कायव्यापारवतां सृक्षमित्रयं भवति, न च प्रतिपति । अयोगानामिति शैलेश्यवस्थानां हस्ताक्षरपञ्चकोच्चारणसमकालानां मनो-वाक्-काययोगत्रयरितानां च्युपरतिकयमनिवर्ति ध्यानं भवति । उक्तं च—

"यदर्थव्यञ्जने काय-वैचसी च पृथक्त्वतः ।

मनः सङ्क्रमयत्यात्मा, स विचारोऽभिधीयते ॥ १ ॥—अनु०

सङ्क्रान्तिरथीदर्थं यद्, व्यञ्जनाद् व्यञ्जनं तथा ।

योगाच योगमित्येप, विचार इति वा मतः ॥ २ ॥ —,,

१ 'बाह्ये 'इति कु-पाठः । २-३ 'निश्ती 'इति घ्र-पाठः । ४ 'वचसा ' इति कु-पाठः ।

अर्थादि च पृथक्त्वेन, यद् वितर्कयतीव हि ।

ध्यानमुक्तं समासेन, तत् पृथक्त्विचारवत् ॥ ३ ॥ — अतु०
अविकम्प्यमनस्त्वेन, योगसङ्क्रान्तिनिःस्पृह्म् ।
तदेकत्विवितर्काग्व्यं, श्रुतज्ञानोपयोगवत् ॥ ४ ॥ —,,
स्क्ष्मकायिक्रया-रुद्धसूक्ष्मवाद्भानसिक्रयः ।
यद् ध्यायित तद्प्युक्तं, सूक्ष्मप्रतिपाति च ॥ ५ ॥ —,,
कायिकी च यदेपाऽपि, सूक्ष्मोपरमित किया ।
अनिवर्ति तद्प्युक्तं, ध्यानं व्युपरतिक्रयम् ॥ ६ ॥" ॥ ४२ ॥—,,

### सूत्रम्—एकाश्रये सवितर्के पूर्वे ॥ ९-४४ ॥

भा०—एकद्रव्याश्रये सवितर्के पूर्वे ध्याने प्रथमद्वितीये । तत्र सविचारं प्रथमं, अविचारं द्वितीयं, अविचारं सवितर्के द्वितीयं ध्यानं भवति ॥ ४४ ॥

टी० — एक आश्रय-आलम्बनं ययोस्ते एकाश्रये एकद्रव्याश्रये इति पूर्वविदारभ्ये मितगर्भश्रतप्रधानव्यापाराचैकाश्रयतापरमाणुद्रव्यमेकमालम्ब्यान्मादिद्रव्यं वा श्रुतानुसारेण निरुद्धचेतसः शुक्तध्यानमिति "वितर्कः श्रुतम्" वस्यिति (अ०९, सू०४५) इति। सह वितर्केण सिवतर्के, पूर्वगतश्रुतानुसारिणीत्यर्थः। पूर्वं च पूर्वं ध्याने। एतदेव निश्चिनोति — प्रथमद्वितीये इति पृथक्त्ववितर्कमेकत्वितर्कं च। तन्त्र-तयोर्थत् प्रथमम्-आद्यं पृथक्त्ववितर्कं तत् सिवचारं सह विचारेण सिवचारं, सह सङ्क्रान्त्येति यावत्। वस्यित (अ०९, सू०४६)— "विचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसङ्क्रान्तः"। कथं पुनरनुपात्तं मूत्रे सिवचारमिति गम्यते १। अविचारं द्वितीयमिति वचनादर्थलभ्यं प्रथमं सिवचारमिति।

अविचारं द्वितीयम् । अविद्यमानविचारं अविचारं, अर्थव्यञ्जनयोगसङ्क्रान्तिरहितमि-त्यर्थः । द्वितीयमिति सूत्रक्रमप्रामाण्याँदेकत्वचितर्कमविचारं भवति ध्यानमिति ॥ ४४ ॥

भा०-अत्राह-वितर्कविचारयोः कः प्रतिविशेष इति १। अत्रोच्यते-

टी०—अत्राहेत्यादि वितर्कविचारयोर्विशेषमजानानः स्वरूपमवगच्छन् परः
पृच्छति—कः प्रतिविशेष इति । प्रतिशब्दस्तन्वाख्यायां वर्तते ।
'प्रति'शब्दस्य
अर्थनानात्वम्
वितर्कविचारयोः कीद्दगिति तन्त्रमाख्यायताम् । अत्रोच्यत इत्याह—

# सूत्रम्-वितर्कः श्रुतम् ॥ ९-४५॥

भा॰—यथोक्तं श्रुतज्ञानं वितर्को भवति ॥ ४५ ॥

टी॰—वितर्को-मितज्ञानं विकल्पः । वितर्क्यते-येनालोच्यते पदार्थः स वितर्कः तदनुगतं श्रुतं वितर्कः तद्भेदाद् विगतं तर्कं वा वितर्कः, संशयविपर्ययोपेतं श्रुतज्ञानमित्यर्थः ।
इदमेव सत्यमित्यविचलितस्वभावम् । यथोक्तमिति पूर्वगतमेव, नेतरत् । श्रुतज्ञानमाप्तवचनं
वितर्क उच्यते इति ॥ ४५ ॥

सम्प्रति विचारस्वरूपनिरूपणायाह-

### सूत्रम्-विचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसङ्क्रान्तिः॥ ९-४६॥

भा०—अर्थव्यञ्जनयोगसङ्क्रान्तिर्विचार इति । एतद्भ्यन्तरं तपः संवर-त्वाद्भिनवकर्मोपचयप्रतिषेधकं निर्जरणफल्टत्वात् कर्मनिर्जरकम् । अभिनवक-मीपचयप्रतिषेधकत्वात् पूर्वोपचितकमीनिर्जरकत्वाच निर्वाणप्रापकमिति ॥ ४६॥

टी०—अर्थव्यञ्जनयोगींगेषु च सङ्क्रमणं सङ्क्रान्तिः । अर्थः -परमाण्यादिः, व्यञ्जनं तस्य वाचकः शब्दः, योगा-मनोवाक्षायास्तेषु सङ्क्रमणं सङ्क्रान्तिरेकद्रव्ये अर्थस्वरूपा(त्) व्यञ्जनं व्यञ्जनस्वरूपादर्थं वर्णादिकः पर्यायोऽर्थः व्यञ्जनशब्दः । एतदुक्तं भवति-प्राक्त्रबद्धः स्वरूपविशेषचिन्ताप्रतिवन्धः प्रणिधानमर्थसङ्क्रान्तिः, काययोगोपयुक्तध्यानस्य वाग्योगसञ्चारः, वाग्योगोपयुक्तध्यानस्य वा मनोयोगसञ्चारः इत्येवमन्यत्रापि योज्यम् । इत्थंलक्षणो विचार इत्यस्ति वितर्कविचारयोः प्रतिविशेष इति ।। एतद्ध्यन्तरं तप इत्यादि संशरकारणं संवरप्रस्तावे (अ०९, स०३) इद्मुक्तं "तपमा निर्जरा च" इति । संवरो निर्जरा च भवति उभयं करोति तपः । तच्च तपो बाह्यमाभ्यन्तरं च संवरकारणं संवरह्पदवाच स्थिगतास्रवद्वारस्याभिनवकर्मोत्तप्याप्तिषेघकोरि नापूर्वकर्मपुद्रलप्रवेशः । कर्मनिर्जरा चेति निर्जरणफलत्वात् कर्मनिर्जरकं कर्म निर्जरयति, परिशाटयतीत्यर्थः । तत्रश्चाभिनवकर्मोपचयमतिषेघकारित्वात् पूर्वोपिचतकर्मनिर्जरकत्वाच सकलकर्मपरिक्षयान्निर्वाणप्रापकिनिति ।। ४६ ॥

भा॰—अन्नाह—उक्तं भवता (अ॰ ९, सू॰ २-३) परीषहजयात् तपसो-ऽनुभावतश्च कर्मनिर्जरा भवतीति । तत् किं सर्वे सम्यग्दष्टयः समनिर्जरा आहोस्विद्स्ति कश्चित् प्रतिविद्योष इति १। अन्नोच्यते—

टी०-अन्नाह-उक्तं भवतेत्यादि सम्बन्धग्रन्थः । किम्रुक्तं तद् दर्शयति-परी-षहज्ञयात्, क्षुत्पिपासादयः परीषहास्तज्जयात्-सम्यगतिसहनात् । तपो द्वादशभेदमनशन-

१ 'कारिता अपूर्व 'इति च-पाठः।

प्रायिक्तादि तदनुष्ठानात् । अनुभावतश्च । अनुभावो विपाकस्तस्माच विपाकात् कर्मणः परि-शाटो निर्जरा भवतीति । एवमन्द्य निर्जरां सन्देहस्थानग्रुपन्यस्यति । यस्मादेवं तस्मात् किं सम्यग्दष्टयः सर्वे एव समनिर्जरास्तुल्यमेव कर्म निर्जरयन्ति आहोस्विद्दस्ति कश्चित् प्रतिविद्योष इति ? । विशेषो विषमनिर्जरणं, न तुल्यनिर्जरत्वमिति । आचार्योऽपि हृदि व्यव-स्थाप्य विषमनिर्जरणामाह-अन्नोच्यत इति । यत् तस्त्वं तदाख्यायत इत्यर्थः ॥

सूत्रम् सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहश्लपकोप-शमकोपशान्तमोहश्लपकश्लीणमोहजिनाः क्रमशोऽसङ्ख्ये-विकारणानि यगुणनिर्जराः ॥ ९–४७॥

भा०—सम्यादृष्टिः, श्रावकः, विरतः, अनन्तानुबन्धिवियोजकः, द्र्शन-मोहश्चपकः, मोहोपशमकः, उपशान्तमोहः, मोहश्चपकः, श्लीणमोहः, जिनः इत्येते दश क्रमशः असङ्ख्येयगुणनिर्जरा भवन्ति । तद्यथा-सम्यादृष्टेः श्राव-कोऽसङ्ख्येयगुणनिर्जरः, श्रावकाद् विरतः, विरताद्नन्तानुबन्धिवियोजकः, इत्येवं शोषाः ॥ ४७॥

टी०—सम्यादिशिति। तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यादर्शनं तद्धकः सम्यादिशः, सम्यादर्शनमात्रमागित्यर्थः। आचार्यप्रभृतीन् पर्युपासीनः प्रवचनसारं शृणोतीति श्रावकः। शृण्वंश्व सकलचरणकरणाक्षमो गृहस्थयोग्यमनुगुणिशक्षात्रतलक्षणं धर्ममनुतिष्ठति। यथाश्रावकस्य व्याख्या
शक्ति वा द्वादशप्रकारस्य धर्मस्यैकदेशानुष्ठाय्यपि श्रावक एव। विरतस्तु
साधुधर्मानुष्ठायी सर्वस्मात् प्राणातिपाताद् यावज्जीवं विरतः, एवं मृपावादादिभ्योऽपिः
अनन्तः संसारस्तदनुबन्धिनोऽनन्ताः क्रोधादयस्तान् वियोजयति क्षपयत्युपशमयति
वा अनन्तवियोजकः। दश्चीनमोहक्षपक इति । दर्शनमोहोऽनन्तानुबन्धिनश्रत्वारः
सम्यग्-मिथ्यात्व-तदुभयानि च । अस्य सप्तविधस्य दर्शनमोहस्य क्षपकः। तथाऽस्यैवोपद्यामकः। मोहोऽष्टाविशितिमेदः—पोडश कषायाः सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्व-हास्यरति-अरति-भय-शोक-जुगुप्सा-स्त्री-पुं-नपुंसकवेदाश्व। अस्योपशमनाद्वपद्यान्तमोहः। अस्यैव
सकलस्य क्षपणान्मोहक्षपकः। क्षपणोपशमनिकयाविशिष्टयोर्श्रहणम् । क्षपितनिरवशेषमोहः
क्षीणमोहः। स चतुर्विधघातिकर्मजयनाज्जिनः—केवली। एते सम्यग्दष्टचादयो जिनावसाना दश क्रमेण क्रमदाः—परिपाद्या यथोपन्यस्तास्थैवासङ्ख्येयगुणानिर्जरा भवन्ति,
न तु तुल्यनिर्जरा इत्यर्थः। तामेवासङ्ख्येयगुणां निर्जरा स्पष्टयति भाष्यकारः—सम्यग्रष्टेः श्रावकोऽसङ्ख्येयगुणानिर्जर इत्यादिना। केवलसम्यग्दष्टेः प्रतिपक्षाणुवतादि-

१ ' जिनानां ' इति ग-पाठः ।

कलापः श्रावकोऽसङ्ख्येयगुणनिर्जरो भवति योवन्ति कर्माणि निर्जरयति सम्यग्दृष्टिः सम्यग् द्र्श्चनप्रभावात् तत्कर्मापरेणासङ्ख्येयराशिना गुणितं तद् यावद् भवति तावद् देशविरतः क्षपयति । एवं पूर्वस्मात् पूर्वस्मादुत्तरोत्तरोऽसङ्ख्येयगुणनिर्जरो भवतीति दर्शयति श्रावकाद् विरतो विरतादनन्तानुबन्धिवियोजक इत्येवं शेषा याविज्ञनः सर्वेभ्य एवासङ्ख्येयगु-णनिर्जर इति । अस्य वैचित्र्यभाजः संवरचारित्रस्य के स्वामिन इति तिश्वदिदिश्चयाऽऽह—

सूत्रम्—पुलाक-बकुश-कुशील-निर्श्रन्थ-स्नातका विधावम् निर्श्रन्थाः ॥ ९–४८ ॥

भा॰—पुलाको बक्कशः क्कशिलो निर्मन्थः स्नातक इत्येते पैश्च निर्मन्थः विशेषा भवन्ति ॥

टी०—पुलाकाद्यः पश्चान्वर्थसञ्ज्ञका निर्ग्रन्थाः स्वामिनः। तद्विवरणार्थमाह—पुलाकः वक्क्रद्धाः क्रुद्धीलः निर्ग्रन्थः स्नातक इति । एते पश्च निर्ग्रन्थविद्योषा-भेदा भवन्ति निर्ग्रन्थानामिति । ग्रन्थः कर्माष्टकप्रकारं मिथ्यात्वा-ऽविरति-(कषाय)दुष्प्रणिहितयोगाश्च । तज्जये प्रष्टत्तानि निर्ग्रन्थानि । निर्गच्छद्गन्था निर्ग्रन्थाः धर्मोपकरणादते विर्ण्यन्थशः परित्यक्तवाद्याभ्यन्तरोपधयो निर्ग्रन्थाः । पुलाकादिस्वरूपनिरूपणायाह—

भा०—तत्र सततमप्रतिपातिनो जिनोक्तादागमान्निर्ग्रन्थपुलाकाः। नैर्ग्रपुलाक-वक्ष्ययोः न्थ्यं प्रति प्रस्थिताः शरीरोपकरणविभूषाऽनुवर्तिनः ऋद्वियशस्वरूपम् स्कामाः सातगौरवाश्रिताः अविविक्तपरिवाराः छेदशबलयुक्ता निर्ग्रन्था बक्कशाः॥

टी०—तत्र सततिमत्यादि । तत्र-तेषु पश्चसु निर्प्रन्थेषु पुलाकास्तावदेवंविधाः । पुलाकराब्दार्थः पुलाको निःसार इति प्ररूढं लोके । पलिङ्कास्तन्दुलकणश्चन्या पुलाकः । एवं निर्प्रन्थोऽपि लिब्धमुत्पनां तपःश्चताभ्यां हेतुभ्यामुपजीवन् सकलसंयमगलनात् पलिङ्कारूपं निःसारमात्मानं करोति । ज्ञानदर्शनचरणानि च सारः तदपगमान्निःसारः । जिनप्रणीतादागमाद्धेतुतः, सदैवाप्रतिपातिन आगमाश्च सम्यग्दर्शनमूलज्ञानचरणे निर्वाणहेत् इत्यस्मादपरिश्रष्टाः श्रद्दधाना ज्ञानानुसारेण कियाऽनुष्टायिनो लिब्धमुपजीवन्तो निर्श्रन्थाः पुलाका भवन्ति । उपजीवन्तश्च निःसारतामात्मनः कुर्वन्तीति श्राह्मम् । सततमप्रमादिन इत्यपरे पठिनतः । जिनोक्ताद् वाऽऽगमाद्धेतुभूतान्मुक्तिसाधनेषु न प्रमाद्यनि जातुन्विदिति ।।

१ 'यावत् कर्म ' इति च-पाठः। २ 'दिदिश्चराह 'इति च-पाठः। ३ 'पद्मविधा ' इति ग-पाठः। ४ शब्दसाम्यार्थं विलोक्यतां तत्त्वार्थराजवार्तिकं (पृ. ३५८)।

बक्कश इति शबलपर्यायः । अवलो वर्णव्यतिकरः कचिद् वलक्षः कचित् कृष्णः कचिद् रक्तः एक एव पटः। एवमयमपि निप्रेन्थः। सातिचारत्वाचरणपटं शबलयति बकु शशब्दार्थः विशुद्धश्राद्धिव्यतिकीर्णस्वमावं करोति । स च द्विधा-शरीरोपकरणभेदेन । तदाह वृत्ति(भाष्य?)कारः — नैग्रन्थ्यं प्रति प्रस्थिता इत्यादि । निग्रन्थस्य भावो नैग्रिन्थ्यं – अष्टाविंशतिविधमोहनीयक्षयस्तत् प्रति प्रस्थिताः-प्रश्चतास्तद्भिमुखास्तत्क्ष-बकुशस्य द्वैविष्यम् याकाङ्किणः । शरीरम्-अङ्गोपाङ्गसङ्घातः उपकारित्वादुपकरणं वस्रपा-त्रादि तद्विषयां विभूषाम् – अलङ्कृतिमनुवर्तन्ते, तच्छीलाश्चेति । शरीरे तावदनागुप्तव्यतिरेकेण कर-चरण-बद्दनप्रक्षालनमक्षि-कर्ण-नासिकावयवेभ्यो दुषिकामलाद्यपनयनं **शा**रीरवकुशस्य दन्तपवनभ(म्र)क्षणं केशसंस्कारं च विभूषार्थमाचरन् शारीरबकुशो भवति । स्वरूपम उपकरणबक्रशस्त अकाल एव प्रश्नालितचोलपट्टकान्तरकल्पादिश्रोक्षकवासः-प्रियः पात्रदण्डकाद्यपि तैलपात्रया(त्र्या) उज्ज्वलीकृत्य विभूपार्थमनुवर्तमानो विभित्तं ऋद्धीः प्रभृतवस्त्रपात्रादिकास्ता इच्छन्ति कामयन्ते तत्कामाः यशः ख्यातिगुणवन्तो उपकरणबकुशस्य विशिष्टाः साधवः इत्येवंविधः प्रवादस्तच यशः कामयन्त इति ऋद्विध-स्वरूपम शस्कायाः । सातगौरवमाश्रिता इति । सुखशीलता-सातगौरवं तदाश्रिताः । आदरवचनो गौरवशब्दः । सुखे य आदरः तदवाप्तिच्यापारप्रवणता तदाश्रिताः नातीवाहोरात्राभ्यन्तरानुष्टेयासु क्रियास्वभ्युद्यताः। अविविक्ता इति नासंयमात् पृथग्भूता घृष्ट-जङ्घाः तैलादिकृतशरीरमृजाः कर्तरिकाकल्पितकेशा एवंविधः परिवारी येषां ते अविविक्तप-रिवाराः सर्वदेशच्छेदाहीतीचारजनितशायलेन वैचित्र्येण युक्ताः एवंविधा निर्प्रन्थाः बक्रशसंज्ञाः ॥

#### कुशीलस्वरूपनिर्घारणायाह—

भा०—कुशीला द्विविधाः-प्रतिसेवनाकुशीलाः कषायकुशीलाश्च । तत्र कुशीलस्य द्वैविध्यं प्रतिसेवनाकुशीला नैप्रेन्थ्यं प्रति प्रस्थिता अनियमितेन्द्रियाः प्रतिसेवनाकुशील- कथिश्चत् किश्चिदुत्तरगुणेषु विराधयन्तश्चरन्ति ते प्रतिसेवना-स्य स्वरूपं च कुशीलाः ॥

टी०—कुशीला द्विविधा इत्यादि । अष्टादशसहस्रभेदं शीलं तदुत्तरगुणभङ्गेन केन-चित् कषायोदयेन वा कुत्सितं येषां ते कुशीला द्विप्रकाराः । तत्प्रकाराख्यानायाह—प्रतिसेव-नाकुशीलाः कषायकुशीलाञ्चेति । आसेवनं—भजनं प्रतिसेवना तया कुत्सितं शीलमेपामिति प्रतिसेवनाकुशीलाः । कषायाः संज्वलनाख्यास्तदुदयात् कुत्सितं शीलमेपामिति कषायकुशीलाः ।

१ ' ते ' इत्यूनो ग-पाठः ।

तन्न-तयोः प्रतिसेवनाकुशीला नैप्रेन्थं प्रति प्रस्थिता अनियमितेन्द्रिया-इन्द्रिय-नियमग्रन्या रूपादिविषयेक्षणकृतादराः कथित्रत्-केनचित् प्रकारेण व्याजग्रुपदिश्य किन्नि-देवोत्तरगुणेषु फिडविशुद्धि-समिति-भावना-तपः-प्रतिमा-ऽमिग्रहादिषु विराधयन्तः-खण्ड-यन्तोऽतिचरन्तः सर्वज्ञाज्ञोल्लक्षनमाचरन्ति ते प्रतिसेवनाकुशीलाः ॥

#### कषायकुशीलानाचष्टे-

भा०-- येषां तु संयतानां सतां कथित् सञ्ज्वलनकषाया उदीर्यन्ते ते कषायकुशीलाः ॥

टी०—येषां त्वित्यादि । येषां संयतानां सतां—पूलोत्तरगुणसम्पदुपेतानामपि भवतां कथित्रत्—केन प्रकारेण स्वल्पेनापि हेतुना कुड्यकाष्टलोष्टविषमकाश्यपीप्रस्वलनादिना सङ्ज्वलनकषायाः क्रोधादयः उदीर्घन्ते—उद्यग्रुपनीयन्ते, किश्चिदेव कारणमासाद्योदयं गच्छन्ति ते कषायकुक्तीलाः ॥

#### सम्प्रति निर्प्रन्थनिरूपणार्थमाह-

भा० — ये बीतरागच्छद्मस्था ईर्यापथप्राप्तास्ते निर्प्रन्थाः। ईर्यायाः पर्यायाः ईर्या योगः, पन्थाः संयमः, योगसंयमप्राप्ता इत्यर्थः।

टी० — ये वीतरागच्छद्मस्था इत्यादि। उपशमितक्षपितमोहजाला विगताशेषरागद्वेषमोहत्वात् एकादश्र—द्वादशगुणस्थानवर्तिनस्ते वीतरागच्छबस्थाः। छब्ब—आवरणं तत्र स्थिताः।
सावरणज्ञानाः छबस्थाः । ईयोपथं प्राप्ताः अकषायत्वादुपशान्तकषायाः क्षीणकषायाश्र
एकसमयावस्थायीर्यापथं कर्म बधान्ति । ईयीयाः पन्था ईर्यापथः। ईयी व्यापारो योग इति
पर्यायाः। तस्य व्यापारस्य विषयः—पन्थाः स च संयमः सप्तदशप्रकारः। एनमेवार्थं स्पष्टतरमाचष्टे—योगसंयमप्राप्ता इत्यर्थः। योगेन—विशिष्टकियया विशिष्टमेव संयमं यथाख्याताख्यं प्राप्ता इति यावत् । ते निर्ग्रन्था विकीर्णमोहग्रन्थय इत्यर्थः।।

भा०—सयोगाः शैलेशीप्रतिपन्नाश्च केवलिनः स्नातका इति ॥ ४८ ॥

टी०—सयोगा इत्यादिना स्नातकनिरूपणं करोति। योगः-कायादिचेष्टा। सह योगेन सयोगाः त्रयोदशगुणस्थानवार्तिनो निरस्तघातिकर्मचतुष्टयाः केवलिनः स्नातकाः, प्रक्षालितसकलघातिकर्ममलपटला इत्यर्थः। शैलेशीप्रतिपन्नाश्चेत्यनेनायोगकेवलिन उपात्ताः। ते च केवलिनो विहृत्य कश्चित् कालं ततोऽकृतसमुद्धाताः समुद्धाताइ विनिशृत्ताः क्रमेण योगान् निरूचिन्त वा। स चोक्त एव क्रमः प्राक्। निरुद्धयोगाश्च च्युपरतिक्रयानिवर्तिनो ध्यानेन शेष-कर्माशान् क्षपयन्ति। यथोक्तम्— "ध्यानं ह्यभिसन्धानं, ध्यानेन च कर्मणो भवति मोक्षः। ध्यानेन ततः श्रुपयति, कर्माणि स पश्चमात्रेण ॥ १॥"—आर्या

पञ्च मात्रा यत्र ध्यान इति । एवंविधावस्थाः शैलेशीप्रतिपन्ना उच्यन्ते तदा चेमाः प्रकृतीः क्षपयन्ति—

> "स्पर्शरसवर्णगन्धा—ऽनादेयनिर्माणदेहनामानि । संहननाङ्गोपाङ्गा—नि तथा संस्थाननामानि ॥ १ ॥—आर्या नृसुरगतिप्रायोग्ये, सुरगत्युपधातमगुरुलघुता च । उच्छ्वासपराघाता, पर्याप्तग्रुभाग्रुभानि तथा ॥ २ ॥—,, दुर्भगदुःस्वरमुचै—नींचैर्गोत्रस्थिरास्थिराणि तथा । अन्यतरवेद्यखगति, प्रत्येकशरीरमयश्च ॥ ३ ॥—,, प्रकृतय एता द्विचरम—समये तस्य क्षयं सम्रुपयान्ति । श्रुपयत्ययोगिवेद्या—श्च ततः प्रकृतीः स चरमान्ते ॥ ४ ॥—,, तैजसशरीरबन्धो—अप तस्य नामक्षयात् क्षयं याति । औदारिकबन्धो-अप, क्षीयत आयुःक्षयात् तस्य ॥ ५ ॥—,,

एवमशेषकर्मक्षयान्युक्तो भवति ॥ ४८ ॥

एवमेते पुलाकादयोऽभिहिताः पश्च निर्प्रन्थाः स्त्रह्मपतः। अथैषां कः कस्य संयमविकल्पः श्वतादिविकल्पो वेत्याह—

मनुगमविकल्पा- सूत्रम्—संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थिलिङ्गलेश्योपपा
<sup>एकम्</sup> तस्थानविकल्पतः साध्याः ॥ ९-४९ ॥

टी०—संयमादयोऽष्टौ स्थानान्ताः कृतद्वन्द्वा विकल्पशब्देन सह समस्यन्ते । संयमा-दीनां विकल्पाः-चरणभेदाः तैः संयमादिविकल्पैः । संयमादिविकल्पतः संयमादिकारणैर्हेतुभिः साध्याः-साधनीयाः प्रतिविशिष्टाः संयमादिरूपेण । केचित् तु विकल्प-व्याल्याऽन्तरम् शब्दं स्थानसिश्वधावेव नियुद्धते स्थानस्य विकल्पाः संयमस्थानभेदा इति ॥

भा०—एते पुलाकाद्यः पश्च निर्प्रन्थविशोषाः एभिः संयमादिभिरनुंयोग-विकल्पैः साध्या भवन्ति । तद्यथा—संयमः । कः किस्मन् संयमे भवतीति । उच्यते—पुलाक-बकुश-प्रतिसेवनाकुशीला द्योः संयमयोः सामयिके छेदोपस्थाप्ये च, कषायकुशीला द्योः परिहारविशुद्धौ सूक्ष्मसंपराये च, निर्प्रन्थ-स्नातकौ एकस्मिन् यथाख्यातसंयमे ॥

९ 'गमविकल्पैः ' इति घ-टी-पाठः ।

टी०-एते पुलाकाद्य इत्यादि। एत इत्युक्तलक्षणाः पुलाकाद्यः पञ्च निर्प्रन्थाः। एभिः संयमादिभिरष्टाभिरनुगमविकल्पैरनुगमनम्-अनुसरणमनुगमोऽनुयोगद्वाराण्यर्थाप-णमुखानि तद्विकल्पै:-तद्भेदैः साध्या भवन्ति । तद्यथेत्यादिना । तान् संयमादिविकल्पानु-पन्यस्यति। संघम इति प्रथमोऽनुगमविकल्पः। पुलाकादीनां पञ्चानां निर्ग्रन्थानां कः कस्मिन् संयमे सामायिकादौ भवति-वर्तत इत्यज्ञप्रशः। उच्यते—यो यस्मिन् संयमादौ भवति स तथा भण्यते । पुलाक-बकुद्धा-प्रतिसेवनाकुद्धीलास्त्रयो निर्प्रन्थाः संयमद्वये वर्तन्ते सामयिकसंयमे छेदोपस्थाप्यसंयमे च । तत्र पुलाकः पश्च-पुलाकस्य पश्च-भेदः ज्ञान-दर्शन-चरण-लिङ्ग-सूक्ष्माख्यः । स्वेलितादिमिर्ज्ञानपुलाकः । विधता कुदृष्टिसंस्तवादिभिर्दर्शनपुलाकः । मूलोत्तरगुणप्रतिसेवनातश्ररणपुलाकः। यथोक्तिलङ्गाधिकरणाछिङ्गपुलाकः । किश्चित्रमादात् स्र्हेमपुलाकः । एष पश्चप्रकारोऽपि संयमद्वये वर्तते । बकुशोऽपि औभोगा-ऽनाभोग-संवृता-ऽसंवृत-सूक्ष्मब-बक्रशादेः पाञ्च-कुशमेदात पश्चप्रकारः । तत्र सश्चिन्त्यकारी आभोगवकुशः । सहसाकारी विध्यम अनाभोगवकुराः । प्रच्छन्नकारी संवृतवकुराः । प्रकटकारी असंवृतवकुराः । सुक्ष्मबक्कराः । प्रतिसेवनाकुशीलोऽपि ज्ञान-दर्शन-चरण-लिङ्ग-सुक्ष्मभेदेन पश्चप्रकारः । ज्ञानाद्यतिचारप्रतिसेवनादिति । प्रतिगता सेवना प्रतिसेवना । क्रियायोगात्यये सत्युपसर्गसञ्ज्ञाभावात् पत्वाभावोऽतिसिक्तवत् । अन्ये तु प्रतिषेवणामेवेच्छन्ति । कषाय-कुर्रात्याः परिहारविद्युद्धिसंयमे सङ्मसम्परायसंयमे च द्वयोरेव मतान्तरम् दर्शिता भाष्यकारेण । अपरे तु ब्रुवते—"कषायक्कशीलाः सामायिकादिषु चतर्ष संयमेषु यथाख्यातसंयमरहितेषु वर्तन्ते "। यथाऽऽह-

> " आद्यचारित्रयोराद्या-स्त्रय एकश्रतुर्ष्वि । निर्प्रन्थ-स्नातको नित्यं, यथाख्यातचरित्रिणौ ॥ १ ॥"—अतु०

प्रतिसेवनाकुशीलवत् कषायकुशीलोऽपि पश्चमेद एव। निर्प्रन्थः स्नातकश्च एकस्मिन्नेव यथाक्यातसंयमे वर्तते । उपशान्तक्षीणमोहा निर्प्रन्थाः । स्नातकाः सयोगायोगकेविलनः । निर्प्रन्थोऽपि पश्चमेद एव, प्रथमसमया-ऽप्रथमसमय-चर्मसमया-ऽचरमसमय-द्र्ममेदतः । स्नातकोऽपि पश्चप्रकारः-अच्छिविः, अश्वलः, अकर्माशः, अपरिश्रावी, संशुद्धज्ञानदर्शन-धरश्चेति । छिविः—शरीरं तदभावात् काययोगिनरोधे सित अच्छिविभवति । निरितचारत्वादश-वलः । क्षिपतकर्मत्वादकर्माशः । निष्क्रियत्वात् सकलयोगिनरोधे त्वपरिश्रावी । ज्ञानान्तरेणा-सम्प्रक्तत्वात् संशुद्धज्ञानदर्शनधर इति ।।

१ 'स्बलनादिभिः ' इति ड-पाठः । २ 'आमिकानाभीग ' इति ग-पाठः ।

श्रुतं कियत् कस्येत्याह-

भा॰—भुत्रम् । पुलाक-बकुश-प्रतिसेवनाकुशीला उत्कृष्टेनाभिन्नाक्षरदश-पूर्वधराः । कषायकुशील-निर्प्रन्थौ चतुर्दशपूर्वधरौ । जघन्येन पुलाकस्य श्रुतमा-चारवस्तु । बकुश-कुशील-निर्प्रन्थानां श्रुतमष्टौ प्रवचनमातरः । श्रुतापगतः केवली स्नातक इति ॥

टी०—पुलाक-बकुश-प्रतिसंवनाकुशीला उत्कर्षण अभिन्नाक्षराणि द्रश पूर्वाणि धारयन्ति । अभिन्नम्-अन्यूनमेकेनाप्यक्षरेणान्यूनानि दश पूर्वाणीत्यर्थः । कषायकुर्शिलो निर्प्रन्थश्च चतुर्दशपूर्वधर उत्कर्षतः । जयन्येन पुलाकस्य नवमपूर्वान्तःपाति तृतीयमाचारवस्तु यावच्छूतम् । बकुश-कुशील-निर्प्रन्थानामष्टौ प्रवचनमातरः । श्रुतरहितः केवलीति । आंगमस्त्वन्यथा व्यवस्थितः—"पुंलाए णं मंते केवतियं सुयं अहिजि(ज्जे?) जा ? गोयमा ? जण्हणेणं णवमस्स पुव्यस्स तित्रयं आयारवत्थं, उक्कोसेणं नव पुव्वाइं संपुण्णाइं, बउसपिडसेवणाकुसीला जहण्णेणं अहप्ययणमायाओ, उक्कोसेणं चौद्दस पुव्वाइं अहिजिजा कसायकुशीलनिग्गंथा जहण्णेणं अद्ययणमायाओ उक्कोसेणं चौद्दस पुव्वाइं अहिजिजा ॥"

सम्प्रति प्रतिसेवनामाश्रित्योच्यते—

भा०—प्रतिसेवना पश्चानां मूलगुणानां राश्चिभोजनविरतिषष्ठानां परा-भियोगाद् बलात्कारेणान्यतमं प्रतिसेवमानः पुलाको भवति । मैथुनमित्येके ॥

टी०—प्रतिसेवना पञ्चानामित्यादि । मूलगुणाः प्राणातिपातिनवृत्यादयः पञ्च क्षपाभोजनिवरितिश्च तानपरेणाभियुज्यमानः सेवते । पराभियोगादित्यस्यैव व्याख्या— बलाहकारेण वा परेणाभियुक्तः प्रेरितो यदा भवति तदा प्रवर्तते, न स्वरसत एव । परेस्तु राजादिभिर्बलात्कारेण प्रवर्त्यते । तदेवमन्यतमं मूलगुणं प्रतिसेवमानः पुलाको भवति । मैथुनिमत्त्येके । अपरे आचक्षते—मैथुनमेवेत्यं पराभियोगात् बलात्कारेण सेवां कार्यते स पुलाकः, न प्राणातिपातं सेवमान इति। अत्राप्यन्ययैवांगमः— "पुंलाए णं मंते! किं पित्रसेवए होज्जा श्रायमा । पित्रसेवए, नो अपित्रसेवए । जइ मतान्तरम् पित्रसेवए किं मूलगुणपित्रसेवए उत्तरगुणपित्रसेवए १ मूलगुणपित्रसेवए १ मूलगुणपित्रसेवए उत्तरगुणपित्रसेवए १ मूलगुणपित्रसेवए

१ 'आगमरहितः ' इति ग-पाठः । २ कोऽयमागम इति न निणीयते, सद्दक् पाठस्तु समस्ति भगवत्यां (श० २५, उ० ६, सू० ७५७) । ३ छाया-पुलाको भदन्त । कियत् श्रुतमधीयेत १ गौतम । जघन्येन नवमस्य पूर्वस्य तृतीयमाचारवस्तु, उत्कृष्टेन नव पूर्वाणि सम्पूर्णानि, बकुशप्रतिसेवनाकुशीलौ जघन्येन अष्टप्रवचनमातरः, उत्कृष्टेन चतुर्दश पूर्वाणि अधीयेयाताम् । कषायकुशीलनिर्भन्थौ जघन्येन अष्टप्रवचनमातरः, उत्कृष्टेन चतुर्दश पूर्वाणि अधीयेयाताम् । ४ 'दस पुत्रवाई 'इति सुद्रितायो भगवत्याम् । ५ प्राय ईदक् पाठो वर्तते भगवत्यां (श० २५, उ० ६, सू० ७५५)। ६ पुलाको भदन्त । कि प्रतिसेवको भवेत् अप्रतिसेवको भवेत् । गौतम । प्रतिसेवकः नो अप्रतिसेवकः । यदि प्रति-

उत्तरगुणपिंदसेवए य । मूलगुणे पिंदसेवमाणे पंचण्हं महव्वयाणं अण्णयरं पिंदसेवे उत्तरगुणे पिंदसेवमाणे दसविहस्स पचक्वाणस्स अण्णयरं पिंदसेवेज्ञा ॥ "

भा० - बकुशो ब्रिविधः - उपकरणबकुशः शरीरबकुशश्च । तश्रोपकर-णाभिष्वक्तचित्तो विविधविचित्रमहाधनोपकरणपरिग्रहयुक्तो बकुशस्य ब्रैविध्यम् बहुविशेषोपकरणाकाङ्क्षायुक्तो नित्यं तत्प्रतिसंस्कारसेवी भिक्षुरुपकरणबकुशो भवति ॥

टी०—बकुशो द्विधा-उपकरण-शरीरमेदात्। तन्न-तयोरुपकरणबकुश उपकरणेवस्न-पात्रादो अभिष्वक्तिचित्तः-प्रतिबद्धस्रोहः सम्रुपजाततोषः। वस्नं विविधं देशमेदेन
पौण्ड्वर्धनककासाकुलकादि। पात्रमपि पुरिकागन्धधारकप्रतिग्रहकादिविचित्रं रक्तपीतिबन्दुसितपट्टकादिप्रचितं महाधनं-महामूल्यम्। एवमादिना उपकरणपरिग्रहेण युक्तो ममेदं
स्वं अहमस्य स्वामीत्युपजातमूर्च्छः पर्याप्तोपकरणोऽपि भूयो बहुविशेषोपकरणकाङ्क्षायुक्तः बहुविशेषो यत्र मृदु-दृढ-श्रक्षण-धन-निचित-रुचिरवर्णादि ताद्दश्यपकरणे लब्धव्ये जातकाङ्क्षो-जाताभिलाषः। सर्वदा च तस्योपकरणस्य प्रतिसंस्कारं प्रक्षालनदशाबन्धघटिकासंवेष्टनादिकं सेवमानस्तच्छील उपकरणबकुशः।।

भा०—शरीराभिष्वक्कचित्तो विभूषार्थं तत्प्रतिसंस्कारसेवी शरीरबक्कशः। प्रतिसेवनाकुशीलो मूलगुणानविराधयन् उत्तरगुणेषु काश्चिद् विराधनां प्रतिसेवते। कषायकुशील-निर्प्रत्थः स्नातकानां प्रतिसेवना नास्ति ॥

टी॰ — शरीरबक्कशस्तु शरीराभिष्वक्तेत्यादि। तस्य-शरीरस्याभ्यञ्जनोद्वर्तनस्नानादिकं प्रतिसंस्कारं सेवमानस्तच्छील एव भवति। एष चोत्तरगुणभ्रंशकारी, न तु मूलगुणान् विराधयति। यथोक्तमागमे—" वंउसे पुच्छा। गोयमा! नो मूलगुणपिंदसेवी होज्जा उत्तरगु-णपिंदसेवी होज्जा। उत्तरगुणे पिंदसेवमाणे दसविहस्स पचक्खाणस्स अण्णयरं पिंदसेवेज्जा"।

सेवकः किं मूलगुणप्रतिसेवक उत्तरगुणप्रतिसेवकः ? मूलगुणप्रतिसेवकः उत्तरगुणप्रतिसेवकश्च । मूलगुणान् प्रतिसेवमानः पद्मानां महावतानां अन्यतरं प्रतिसेवेत उत्तरगुणान् प्रतिसेवमानो दशविधस्य प्रत्याख्यानस्य अन्यतरं प्रतिसेवेत ।

९ 'काङ्गधारक ' इति ग-पाठः ।

२ छाया---

बकुशे पृच्छा । गौतम! नो मूलगुणप्रतिसेवी भवेत् , उत्तरगुणप्रतिसेवी भवेत् । उत्तरगुणान् प्रतिसेवमानो दशविधस्य प्रत्याख्यानस्यान्यतरं प्रतिसेवेत ।

३ 'सेवए' इति भगवत्यां (श० २५, ड० ६, सू० ७५५)।

प्रतिसेवनाकुद्यास्ते मूळगुणान् प्राणातिपातिनृष्ट्यादीनविराधयन् अखण्डयसुत्तरगुणेषु दशसु काश्चिद् विराधनां न सर्वा कदाचिदेव प्रतिसेवत इति । अन्यसममोऽन्यथाऽतिदेशकारी – '' पंडिसेवणाकुंसीलो जहा पुलागो "। कषायकुद्दिस्य निप्रन्थस्नातकयोथ नास्त्येव प्रतिसेवनिते ।।

भा०—तीर्थम् । सर्वे सर्वेषां तीर्थकराणां तीर्थेषु भवन्ति ।

मतान्तरम् एके त्वाचार्या मन्यन्ते-पुलाक-वकुश-प्रतिसेवनाकुशिलास्तीर्थे

नित्यं भवन्ति, शोषास्तीर्थे वाऽतीर्थे वा ॥

टी०—तरन्त्यनेनेति तीर्थ-प्रवचनं प्रथमगणधरो वा । तत्र किं कस्यचिदेव तीर्थकृत-स्तीर्थेषु पुलाकादयो भवन्त्युत सर्वेषामेव तीर्थकराणामित्याह—सर्वे सर्वेषामित्यादि । सर्वे पुलाकादयः सर्वेषां तीर्थकृतां तीर्थेषु भवन्ति । एके त्वाचार्यो इत्यादि । पुलाको यक्कशः प्रतिसेवनाकुक्वीलश्च नित्यं तीर्थ एव । शोषाः कषायकुशील-निर्प्रन्थ-स्नातकाः

तीर्थे भवन्ति । एते कदाचिद्तीर्थेऽपि मरुदेवीप्रभृतयः श्रूयन्त इति । मतभेदः इदमेव चादेशान्तरमाश्रित्यांगमप्रपलमामहे—"पुँलागे णं भंते ! किं तित्थे होजा अतित्थे वा होजा ? गोयमा ! तित्थे होजा नो अतित्थे । एवं बउसपिडसेवणाकुसीला वि कसायकुसीला तित्थे वा होजा अतित्थे वा होजा ? एवं नियंठसिणाया वि " ।।

भा०—लिङ्गम् । लिङ्गं द्विविषं-द्रव्यलिङ्गं भावलिङ्गं च । भावलिङ्गं प्रतीत्य सर्वे पञ्च निर्प्रत्था भावलिङ्गे भर्वान्ति, द्रव्यलिङ्गं प्रतीत्य भाज्याः ॥

टी०—लिङ्गं ब्रिविधमित्यादि । लिङ्गं-चिहं मुमुक्षोः । तच द्विधा-द्रव्य-भावभेदात् । तत्र द्वव्यलिङ्गं रजोहरण-मुखविक्षकादि । भावलिङ्गं ज्ञान-दर्शन-चारित्राणि । भावलिङ्गं प्रतीत्य-निम्रत्य सर्वे पश्चापि पुलाकादयो भावलिङ्गं भवन्त्येव । द्रव्यलिङ्गं प्रतीत्य भाज्याः कदाचिद् रजोहरणादि भवति कदाचिन्नेति, मरुदेवी-भरतप्रभृतीनामिति ॥

भा० — लेइयाः । पुलाकस्योत्तरास्तिस्रो लेश्या भवन्ति । बक्करा-प्रतिसेषना-कुरालियोः सर्वाः षडपि। कषायकुरालिस्य परिहारविद्युद्धेस्तिस्र उत्तराः। सूक्ष्म-

१ छाया---

प्रतिसेवनाकुशीलो यथा पुलाकः।

रं कुसीले जहा पुलाए 'इति भगवत्या (श० २५, ड० ६, सू० ७५५ )।

३ सन्तुल्यतां यदुक्तं भगचस्यां (सू. ७५८)।

४ छाया--

<sup>ें</sup> पुलाको भदम्त । किं तीर्थे भवेत् अतीर्थे वा भवेत् ? गौतम । तीर्थे भवेत् , नो अतीर्थे । एवं वकुशप्रतिसेवनां क्षीला अपि । कवायक्कशिलः तीर्थे वा भवेत् अतीर्थे वा भवेत् । एवं निर्श्रम्यस्मातकौ अपि ।

सम्परायस्य निर्ग्रन्थ-स्नातकयोश्च शुक्लैव केवला भवति । अयोगः शैलेशीप्रति-पन्नोऽलेश्यो भवति ॥

टी॰—लेइयाः पूर्वोक्तनिर्वचनाः । उत्तराः पारमर्षक्रमप्रामाण्यात् पुलाकस्य तैजसी-प्रच-शुक्रनामानस्तिस्रो भवन्ति । बक्कश-प्रतिसेवनाकुशिलयोः सर्वाः । कियन्त्यः १ सर्वाः षडपीत्याह । परिहारविद्युद्धिसंयमप्राप्तस्य कषायकुशिलस्य एता एव तिस्रः । सृक्ष्मसम्परायसंयमप्राप्तस्य कषायकुशिलस्य तथा निर्प्रन्थस्य सयोगस्नातकस्य च त्रयाणा-मप्येषां द्युक्तैव, केवला—अन्यलेश्यानिरपेक्षेति । शैलेशिप्रतिपन्नस्त्वयोगकेवली नियमेना-लेइय एव भवति ॥

भा०—उपपातः । पुलाकस्योत्कृष्टस्थितिषु देवेषु सहस्रारे । बक्करा-प्रति-सेवनाकुशीलयोबीविंशतिसागरोपमस्थितिष्वारणा-ऽच्युतकल्पयोः । कषायकु-शीलनिर्प्रन्थयोक्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमस्थितिषु देवेषु सर्वार्थसिद्धे । सर्वेषामपि जवन्या पल्योपमपृथक्त्वस्थितिषु सौधर्मे । स्नातकस्य निर्वाणमिति ॥

टी०—उपपात इति उपपत्तिः-जन्मान्तरप्राप्तिः, पूर्वजन्मपरित्यागेन स्थानान्तरप्राप्तिरित्यर्थः । सहस्रारेऽष्टादशसागरोपमा स्थितिरुत्कृष्टा । तत्र पुलाकस्योत्पत्तिर्जन्ममरणोत्तरकालम् । बकुदा-प्रतिसेवनाकुद्राल्योः अच्युते द्वार्विद्यातिसागरोपमस्थितिषृत्पत्तिः ।
कषायकुद्राल-निर्प्रन्थयोः सर्वार्थसिद्धविमाने त्रयस्तिशत्सागरोपमस्थितिषृत्पतिः । सर्वेषां
पुलाकादीनां शमितकषायाणां प्रथमकल्पे जघन्येन द्विप्रभृत्या नवभ्यः पृथक्तवपरिभाषात्
स्थितिकेषु देवेषुत्पत्तिः । स्नातकस्य निर्वाणस्थानप्राप्तिरेवेति स्थानद्वारमधुना चिन्त्यते —

भा०—स्थानम् असङ्ख्येयानि संयमस्थानानि कषायनिमित्तानि भवन्ति । तन्न सर्वज्ञघन्यानि रुव्धिस्थानानि पुराक-कषायकुशीरुयोः । तौ युगपदसङ्ख्येयानि स्थानानि गच्छतः । ततः पुराको व्युच्छिद्यते । कषायकुशीतर्मम्थानानि रुद्धियानि स्थानान्येकको गच्छिति । ततः कषायकुशीरुप्तिसेवनाकुशीरु-बकुशा युगपदसङ्ख्येयानि संयमस्थान
नानि गच्छिन्ति । ततो बकुशो व्युच्छिद्यते । ततोऽसङ्ख्येयानि स्थानानि गत्वा
प्रतिसेवनाकुशीरो व्युच्छिद्यते । ततोऽसङ्ख्येयानि स्थानानि गत्वा कषायकुशिरो व्युच्छिद्यते । अत अर्ध्वमकषायस्थानानि निर्प्रन्थः प्रतिपद्यते । सोऽप्यसइत्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत अर्ध्वमकषायस्थानानि निर्प्रन्थः प्रतिपद्यते । सोऽप्यसइत्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत अर्ध्वमकषायस्थानानि निर्प्रन्थः प्रतिपद्यते । सोऽप्यसइत्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत अर्ध्वमकषायस्थानानि निर्प्रन्थः प्रतिपद्यते । सोऽप्यसइत्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत अर्ध्वमकषायस्थानानि निर्प्रन्थः प्रतिपद्यते । सोऽप्यसइत्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत अर्ध्वमकमेव स्थानं गत्वा निर्प्रन्थः

१ 'निर्श्रन्यक्रचीलस्य ' इति ग-पाठः । २ 'स्थित्युत्पत्तिः ' इति स्व-पाठः । ३ 'कवान्तानां' इति ग-पाठः । ४ 'कवंमेव ' इति ग-पाठः । ५ 'एतेषां इति ' ग-पाठः ।

टी०—असङ्ख्येयानीत्यादि । स्थानमित्यध्यवसायस्थानं परिणामस्थानं संयम-स्थानमिति पर्यायाः । तत्र यावत् सक्षायस्तावत् सङ्क्रेशविशोधयोऽवश्यम्भाविन्यः । क्षीण-कषायस्य तु विशोधिरेव, न सङ्क्रेशः । तत्र सकषायस्यासङ्ख्येयानि संयमस्थानानि भवन्ति । तत्रैकस्य प्रथमसंयमस्थानस्य पर्यायपरिमाणमिदमागमोक्तम्—

"सेव्वागासपदेसरगं सव्वागासपएसेहिं अणंतगुणियं पढमं संजमहाणं भवति"। का पुनर्भावना ? उच्यते—

" संव्वगयं संमत्तं सुए चिरते ण पज्जवा सन्वे ।
देसविरतिं पहुच दोण्ह वि पंडिसेहणं कुज्जा ॥ १ ॥ — आर्था
संव्वह्व्वाणि जतो सव्वह्व्वाण पज्जवा जे य ।
सव्वा णय बोधव्वा तिकालविसयम्मि जे भणिया ॥ २ ॥— ,,
सन्वे वि य सहहओ सन्वस्स उवएसतो व संमत्तं ।
तिव्ववरीयं मिच्छत्तं दिसणं देसियं समए ॥ ३ ॥ — ,,

एएणं कारणेणं सन्त्रागासपएसग्गं सन्त्रागासप्पएसेहिं अणंतगुणियं पढमं संजमहाणं पज्जायवग्गेण भवति । ततो एयं चेव पढमं संजमहाणं एयप्पमाणपरिणामिवसुद्धिनिमित्तेणाधि-गतरं भवति । ततो पढमं संजमहाणपरिणामिवसुद्धाओ बीयं संजमहाणपरिणामो विसुद्धतरो ति काउं पढमसंजमहाणाओ बीयं संजमहाणं अणंतभागमन्भिह्यं। एतेण चेव कमेण बीया-

सर्वोकाशप्रदेशकं सर्वोकाशप्रदेशैः अनन्तगुणितं प्रथमं संयमस्थानं भवति।

२ आवश्यकिनिर्युक्तिरियं ८३०तमी गाथा। तच्छाया 'चैवम्— सर्वगतं सम्यक्त्वं सूत्रे चारित्रे न पर्यवाः सर्वे। देशविरतिं प्रतीत्य द्वयोरिप प्रतिषेधनं कर्यात्॥

३ 'सेवणे 'इति च-पाठः।

४ छाया---

सर्वद्रव्याणि यतो सर्वद्रव्याणां पर्यवा ये च। सर्वे नया बोधव्याक्षिकालविषये ये भणिताः ॥ सर्वेऽपि च श्रद्ध्यतः सर्वस्य उपदेशात् वा सम्यक्त्वम्। तद्विपरीतं मिथ्यात्वं दर्शनं देशितं समये॥

एतेन कारणेन सर्वोकाशप्रदेशगं सर्वाकाशप्रदेशैरनन्तगुणितं प्रथमं संयमस्थानं पर्यायवर्गेण भवति । तत एतत् चैव प्रथमं संयमस्थानं एतत्प्रमाणपरिणामविद्युद्धिनिमित्तेन अधिकतरं भवति । ततः प्रथमं संयमस्थानपरिणामविद्युद्धे-द्वितीयं संयमस्थानपरिणामो विद्युद्धतर इति कृत्वा प्रथमसंयमस्थानार् द्वितीयं संयमस्थानमनन्तभागमभ्यधिकम् । एतेन चैव कमेण द्वितीयात् तृतीयमनन्तभागमभ्यधिकं यावत् चरममनन्तभागमभ्यधिकम् ।

९ छाया---

ओ तितयं अणंतभागमन्भिहयं जाव चरिमं अणंतभागमन्भिहयं "। एवं संयमस्थानप्ररूपणा। ''एतिसि चेव जहा भणिताणं संजमदाणाणं असंखिज्जाणं सम्रुदएणं जं निप्पज्जइ तं कंडगं ति वा अंतरकंडगं ति वा भणइ। एगंमि कंडके केवितयाई संजमदाणाई ? असंखिज्जाई असंखि-ज्जाहिं उस्सिप्पणीहिं कालओ अवहारंति, खेत्तओ अंगुलस्स असंखिज्जाई भागेणं।।

सम्प्रति भाष्यभावना क्रियते । पुलाकादिस्थाननिरूपणद्वारेण निद्र्यनमात्रमिदं भाष्यभावनार्थम्रपन्यस्तं पुलाकस्य कषायक्क्ष्रीलस्य सर्वजघन्यानि स्थानान्यधः । ततस्तौ युगप्दसङ्ख्येयानि स्थानानि गच्छतः, तुल्याध्यवसानत्वात् । ततः पुलाको व्युच्छिचते, हीनपरिणामत्वात् । व्युच्छिके पुलाके कषायक्क्ष्रशिलस्त्वेक एवासङ्ख्येयानि स्थानानि गच्छिति, वर्धमानपरिणामत्वात् । ततः कषायक्क्ष्रशिल-प्रतिसेवनाक्क्ष्रशिल-बक्क्ष्रशा युग-पद्सङ्ख्येयानि स्थानानि प्राप्नुवन्ति । तत्य बक्क्षशो व्युच्छिच्यते । ततोऽप्यसङ्ख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाक्क्ष्रशिलो व्युच्छिच्यते । ततोऽप्यसङ्ख्येयानि स्थानानि गत्वा कषायक्कशिलो व्युच्छिच्यते । एवमेतानि स्थानानि द्रष्ट्यानि । अतः अध्वीमिति कषायकुशीलव्युच्छेदनादुपरि अकषायस्थानानि निर्म्रन्थः प्रतिपयते । सोऽप्यसङ्ख्यातानि गत्वा व्युच्छिच्यते । अतः अध्वीनिर्मन्थः प्रतिपयते । सोप्रमलिषाः स्वातको निर्वाणमेवान्नोति । एषां च पुलाकादीनां संयमलिषः संयमस्थानप्राप्तिकत्तेतेति । ४९ ॥

इति श्रीतत्त्वार्थाधिगमेऽहित्प्रवचनसंग्रहे भाष्यानुसारिण्यां तत्त्वार्थटीकायां संवरस्वरूपनिरूपको नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ९॥



१ एतेषु चैव यथा भणितानां संयमस्थानानाम् असङ्ख्येयानां समुद्येन यत् निष्पवाते तत् कण्डकमिति वा अन्तरकण्डकमिति वा भणित । एकस्मिन् कण्डके कतिपयानि संयमस्थानानि ! असङ्ख्येयानि असङ्ख्याताभिक्त्सार्पणीिमः कालतोऽवद्दारन्ति, क्षेत्रतोऽङ्गुलस्य असङ्ख्यातानि भागेन ।

#### श्रीपरमगुरुभ्यो नमः।

# दशमोऽध्यायः १०

टी०—निर्दिष्टे संवर-निर्जरे "आस्रवनिरोधः संवरः" (अ०९, सू०१), "तपसा निर्जरा च" (अ०९, सू०३) इति । सम्प्रति तत्फलं मोक्षः तं वक्ष्यामः । स च केत्रलज्ञानोत्पत्तिमन्तरेण न जातुचिदभूद् भवति भविष्यति । अतः केवलोत्पत्तिमेव तावद् वक्ष्यामः—

## सूत्रम्—मोहक्षयात् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच केवलम् ॥ १०-१ ॥

टी०—अथवा तपसा निर्जरातथ कर्मणां केवलज्ञानमुत्पद्यते । तत् केषां कर्मणां निर्ज-रातः केन वा क्रमेण निर्जरणे सित केवलज्ञानमाविर्भवतीति ? । तानि कर्माणि क्रमं चानेन सूत्रेण द्वीयति—मोहक्षयात् ज्ञानद्वीनावरणान्तरायक्षयाच केवलम् ॥

भा०—मोहनीये क्षीणे ज्ञानदर्शनावरणान्तरायेषु क्षीणेषु च केवलज्ञान-वृद्यानमुत्पचते । आसां चतसृणां प्रकृतीनां क्षयः केवलस्य हेतुरिति । तत्क्षया-दृत्पचते इति ।

टी०—मोहनान्मोहोऽष्टाविंशतिभेदः पूर्वोक्तः ( पृ० १४२ ) । तस्य क्षयो-निरवशेषतः पिरशाटनमात्मप्रदेशेभ्यः । क्षणि च सकलभेदमोहनीये ज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायेषु च पञ्च-चतुः-पञ्चभेदेषु युगपत् क्षणिषु-निरवशेषीकृतेषु केवलज्ञानं दर्शनमाविर्भवति—समस्तद्रव्यपर्यायपरिच्छेदिघातिकर्मविगमादुत्पचते । यथोक्तम्—

" तस्य हि तस्मिन् समये, केवलग्रत्यद्यते गततमस्कम् । ज्ञानं च दर्शनं चावरणद्वयसङ्क्षयाच्छुद्धम् ॥ १ ॥—आर्या चित्रं चित्रपटनिमं, त्रिकालसहितं ततः स लोकमिमम् । पश्यति युगपत् सर्वे, सालोकं सर्वभावज्ञाः ॥ २ ॥ "

आसामिति सूत्रनिर्दिष्टानां कियतीनाम् ? चतस्यां कर्मप्रकृतीनां-कर्मस्वभावानां मोहनं आच्छादनं विप्तकारित्वं चेति स्वभावाः । क्षयो-निःशेषसादः । केवलस्य ज्ञानस्य दर्शनस्य च । हेतुः कारणं निमित्तमिति पर्यायाः । फलसाधनयोग्यः पदार्थो हेतुरिति भाषितः ।

अभावोऽपि हि निमित्तं भवति यथा विपक्षे हेतुरभावद्वारेण गमकः । तत्क्षयादुरपचत इति, घातिकर्मक्षयाज्ञायत इत्यर्थः । अतस्तद्विगमलक्षणो गुणो हेतुः । "विभाषा गुणेऽस्त्रियां" (पा० अ० २, पा० ३, सू० २५ ) इति ।।

भा०—हेतौ पश्रमीनिर्देशः। मोहक्षवादिति पृथकरणं क्रमप्रसिद्धवर्थम्। यथा—गम्येत पूर्व मोहनीयं कृत्सनं क्षीयते। ततोऽन्तर्श्वहूर्ते छद्मस्थवीतरागो भवति। ततोऽस्य ज्ञानदर्शनावरणान्तरायप्रकृतीनां तिसृणां युगपत् क्षयो भवति। ततः केवलमुत्पद्यत इति ॥ १ ॥

टी०—हेती पश्चमीनिर्देशः । मोहक्षयादिति । सापेक्षे कर्मचतुष्टये व्यपेते निरा-वरणो जीवस्वभावो ज्ञानदर्शनलक्षणः सदा चकास्ति । तस्य च सापेक्षकर्मविगमो निमित्तं किरणमालिन इवातिबहलाभ्रपटलप्रच्छादितमण्डलस्य सङ्कचितिकरणकलापस्य तद्पगमे निरा-वरणसमस्तगभस्तिविस्तरणवद् विकसित ज्ञानं दर्शनं च । मोहक्षयादिति पृथक्करणं प्रति-विशिष्टक्रमप्रसिद्धचर्थम् । क्रमप्रसिद्धिः यथाऽऽगमे तत् प्राङ्मोहनीयक्षय एव सर्वस्य म्रमुक्षोः । तत्थ मोहसागरम्रत्तीर्यान्तर्भृद्धतमात्रं विश्राम्यति छद्मस्थवीतरागावस्थः । ततोऽस्य ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयो युगपदेव भवति । तत्समनन्तरमेव च केवल-ज्ञानं केवलदर्शनं चोपजनमासादयति । यथोक्तमागमे—वीसमिऊण नियंठो" इत्यादि "चेरिमे नाणावरणं " इत्यादि ॥ १ ॥

भा॰—अत्राह—उक्तं (पृ॰ २९३) मोहक्षयात् ज्ञानद्दीनावरणान्तराय-क्षयाच केवलमिति। अथ मोहनीयादीनां क्षयः कथं भवतीति १। अत्रोच्यते—

टी०—अन्नाह—उक्तमित्यादिनोत्तरसूत्रं सम्बद्धाति । मोहक्षयात् केवलज्ञानो-त्यितः। अथैषां मोहादीनां क्षयः कथं—केन प्रकारेण भवतीति १। अयमिप्रायः प्रश्न-यतः—यावदिष सकषाययोगस्तावदिष कर्म सततं ब्रक्षाति कषाययोगप्रत्ययम्। तच्च प्रतिक्षणं ब्रभन् कथं क्षयं करोतीति १। अन्नोच्यत इत्याह—

# कर्मणीरक्षये हेत् सूत्रम्—बन्धहेत्वभाव-निर्जराभ्याम् ॥ १०-२ ॥

टी०—आत्मप्रदेशानां कर्मधुद्गलानां चान्योन्यातुगतलक्षणः क्षीरोदकवद् बन्धः । तस्य हेतुर्मिथ्यादर्शनादिपश्चविधः । तस्य हेतोरभावादपूर्वकर्मागमो नास्ति । प्रथमबद्धस्य च निर्जरणं निर्जरा-आत्मप्रदेशेभ्यः परिशटनं कर्मणः । बन्धहेत्वभावश्च निर्जरा च बन्धहेत्वभाव-निर्जरे ताभ्यां हेतुभ्यां कर्मपरिक्षयः ॥

१ 'तथा विपक्षे 'इति ड-पाठः।

२-३ छाया--

विश्रामयित्वा निर्प्रन्थः; चरमे क्रानाबरणम् ।

४ 'सन्तानं ' इति ग-पाठः । ५ 'प्रदेशिनां ' इति ग-पाठः ।

- भार- मिध्याद्र्जानाद्यो बन्धहेतवोऽभिहिताः (पृ०१२१)। तेषामपि तदावरणीयस्य कर्मणः क्षयाद्भावो भवति संम्यग्द्र्जानादीनां चोत्पत्तिः। "तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्द्र्जानं" (अ०१, स्०२), "तक्षिसगीद्धिगमाद् वा" (अ०१, स्०३) इत्युक्तम्॥
- टी०—मिथ्याद्र्शनाद्य इत्यादि माष्यम्। प्रागि मिह्ता मिथ्याद्र्शनाद्यस्तेषामिप मिथ्याद्र्शनाद्विनां बन्धहेत्नां तदावरणीयस्य कर्मणः क्षयाद्वभावो भवति । मिथ्याद्र्शनं अज्ञानविशेषः । ज्ञानावरणीयेन कर्मणा ज्ञानमेवाच्छादितं सद्ज्ञानमुच्यते । अन्यथा व्यवस्थितान् जीवादिपदार्थान् अन्यथा—वैपरीत्येन प्रतिपद्यते, अत आह—तदावरणीयस्य कर्मणः क्षयाद्वात्यिन्तकात् तस्य मिथ्याज्ञानस्य यदावरणं तद्भावान्मिथ्याद्र्शनामावः । नाप्यविरति-प्रमाद-कषाया-दर्शनावरणमोहश्चयात् योगनिरोधकाले च योगनिमित्तोऽप्यपैति बन्धः । इत्यं बन्धहेत्वभावे सति निर्जरणमुपचितस्य कर्मणोऽन्त्यकाले समस्ति । सम्यग्द्र्शनज्ञानावरणानां चोत्पत्तिः प्रागिमहितानामुपलश्चयति—"तत्त्वार्थस्रद्धानं सम्यग्द्र्शनं" (अ०१, सू०२) "तिम्नसर्गोद्धिगमाद् वा" (अ०१, सू०२) इत्युक्तैव न पुनरपि व्याख्यायते । अथवा सर्वमेतत् पूर्वमुक्तम् ।
- भा०-एवं संवरसंवृतस्य महात्मनः सम्याव्यायामस्याभिनवस्य कर्मणः उपचयो न भवति।
- टी०—एवं संवरसंवृतस्येत्यादि । एवम् उक्तेन प्रकारेण बन्धहेत्वसम्भव एव संवर-स्तेन संवृतस्य-स्थिगतसकलास्रवद्वारस्य महात्मनः परमातिशयसम्पन्नस्य सम्यग्व्यायामस्य— सम्यक्तियानुष्ठायिनः छत्रस्यस्य सयोगिकेवलिनश्च निरुद्धसकलयोगस्य च अभिनवस्यापूर्व-कर्मणः उपचयो—बन्धो न भवति ॥
- भा०—पूर्वोपचितस्य च यथोक्तैनिंर्जराहेतुभिरत्यन्तक्षयः । ततः सर्व-द्रव्यपर्यायविषयं पारमैश्वयमनन्तं केवलं ज्ञानदर्जानं प्राप्य शुद्धो बुद्धः सर्वज्ञः सर्वदर्शा जिनः केवली भवति । ततः प्रतनुशुभचतुःकमीवशेषः आयुःकमे-संस्कारवज्ञाद् विहरति॥ २॥ ततोऽस्य
- डी०—पूर्वोपचितस्य-प्राम्बद्धस्य क्षयो यथोक्तैस्तपोऽनुष्ठानादिभिर्निर्जराहेतुभि-रात्यन्तिको घातिकर्मक्षयः, इतरस्तु भवधारणीयक्षयः। ततो घातिकर्मक्षयात् समनन्तरमेव समस्तद्रव्यपर्यायविषयमित्यनेनेतावदेव ज्ञेयमिति स्चयति। परं-प्रकृष्टमैश्वर्य-विभूतिः परम्-असाधारणं ईश्वरत्वं ऐश्वर्ये अनन्तमपर्यवसानत्वादनुच्छेदित्वात् केवलम्-असहायं मत्यादि-रहितं ज्ञानं च दर्शनं च प्राप्य-लब्ध्वा द्युद्धो धौतोऽपंनीतसकलकर्ममलः। बुद्ध इति कर्तरि

९ 'सम्यग्दर्शनङ्गानावरणानां' इति ग-पाठः । २ ' अपगत ' इति ग-पाठः ।

निष्ठा। बुध्यतेरकर्मकत्वात् सुप्तिबिद्धब्द्धोके प्रयोगदर्शनादकर्मकत्वम् । बुध्यत इति बुद्धः, झानस्वभाव इत्यर्थः । केवलज्ञानेन सर्व जानीत इति सर्वद्धः । केवलदर्शनेन सर्व पश्यतीति सर्वद्धाः । रागद्वेषमोहजिज्जिनः । केवली केवलज्ञानदर्शनसम्भवात् । तत उत्पन्नकेवलज्ञानः प्रतन्ति स्वल्पानुभावानि शुभविषाकानि च प्रायथत्वारि कर्माण्यवद्योषाणि यस्य वेद्या-ऽऽयुर्नाम-गोत्राणि स चायुषः कर्मणः संस्कारवद्यात्, प्रतिक्षणमनुवृत्तिः संस्कारः, तद्वशाद् विहरति भव्यजनकुमुद्वनबोधनाय शीतरिक्षिरिव कद्याचिद् ध्याति विहरति तिष्ठनिष वा । विविधं रजो हरतीति विहरति ॥ २ ॥

ततोऽस्य विहरत उक्तेन विधिना आयुष्ककर्मपरिसमाप्तावितराण्यपि त्रीणि कर्माणि श्रीयन्ते । अतः---

## सूत्रम् --- ऋत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः ॥ १०-३॥

दी० कृत्सनं सम्पूर्णं निरवशेषं ज्ञानावरणाद्यन्तरायपर्यवसानमष्टविधं मूलप्रकृतिवाच्यं, उत्तरप्रकृतीनां तु द्वाविंशस्युत्तरं शतम्। एतत् कृत्सनं कमे तस्य क्षयः शाटः आत्मप्रदेशेभ्यो-ऽपगमः। कर्मराशेर्मोक्षः, आत्मनः स्वात्मावस्थानमिति।।

#### भा॰-कृत्स्नकर्मक्षयलक्षणो मोक्षो भवति।

टी॰—कृत्स्नकर्मक्षयस्वरूषण इत्यादि भाष्यम् । कृत्स्नकर्मश्चयो रुश्वणं यस्य मोश्वस्य । कृत्स्नकर्मविग्रुक्तया आत्मा ग्रुक्त इति रुश्यते । स एव मोश्वः सकरुकर्मविग्रुक्तस्य ज्ञानदर्शनो-पयोगरुक्षणस्यात्मनः स्वात्मन्यवस्थानं मोश्वः, न पुनरात्माभाव एव । परिणामिनो निरन्वयनाशे न तेदुपपत्तिदृष्टान्तौ परिणामित्वादेव ज्ञानाद्यात्मा न सोऽभावः । स च कर्मणामपगमः क्रमेणामनेति दर्शयति—

भा०—पूर्वे क्षीणानि चत्वारि कर्माणि पश्चाद् वेदनीय-नाम-गोत्रा-ऽऽयुष्क-क्षयो भवति । तत्क्षयसमकालमेवौदारिकशरीरिवयुक्तस्यास्य जन्मनः प्रहाणम् । हेत्वभावादोत्तरस्यापादुर्भावः । एषाऽवस्था कृतस्नकर्मक्षयो मोक्ष इत्युच्यते ॥३॥

#### किश्वान्यत्-

टी० केवलज्ञानोत्पत्तेः प्राक्-पूर्व मोहनीयज्ञानदर्शनावरणान्तरायाख्यानि चत्वारि घातिकर्माणि क्षीणानि । ततः केवलज्ञानोत्पत्तिः पश्चाद् चेदनीय-नाम-गोत्रा-ऽऽयुष्कक्षयो भवतीति । केवलज्ञानोत्पादात् पश्चाद्वेदनीयादीनि चत्वारि कर्माणि श्चयं प्रतिपद्यन्ते भवधार-णीयानि । तत्र का प्रकृतिः क गुणस्थाने क्षीणिति प्रपश्चेन प्रदर्भते अविरतसम्यग्दृष्टि-देश-यति-प्रमत्ताप्रमत्तस्थानामन्यतमस्थाने मोहनीयप्रकृतयः सप्त क्षीणाः, अनन्तानुवन्धिनश्चत्वारः सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-तदुभयानि च । अतोऽनिष्टृत्तिस्थाने मोहनीयप्रकृतयो विञ्ञतिः क्षीणाः,

१ 'तडुलित ' इति उ-पाठः।

नामकर्मप्रकृतयश्च त्रयोदश, दर्शनावरणप्रकृतयश्च तिस्नः । क्रमेणानेनाप्रत्याख्यानाः क्रोधादयश्च-त्वारः, प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधादयश्चत्वारः, नरकगितः, नरकगित्यानुपूर्वी, तिर्यगितिः, तिर्यगितः, तिर्यगितः, प्रत्यानुपूर्वी, एक-द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियजातयः, आतपं, उद्द्योतं, स्थावरं, स्रक्षमं, साधारणं च । निद्रा-निद्रा प्रचलाप्रचला स्त्यानिद्धैः । ततो नपुंसक-स्त्रीवेदौ हास्य-रत्य-ऽरति-शोक-भय-जुगुप्साः

कस्मिन् गुण-स्थाने कस्याः प्रकृतेः क्षयः ? पुरुषवेदश्च संज्वलनकोधमानमाया इति सूक्ष्मसम्परायस्थाने चरमसमये संज्वलनलोभः क्षीणः । ततः क्षीणकषायस्थाने निद्रा-प्रचले हे द्विचरम-समये क्षीणे । चरमसमये तु प्रकृतयश्चतुर्दश क्षीणाः—ज्ञानद्श्चेनावरण-विद्यानि पश्च-चतुः-पश्चभेदानि । अयोगिकेवलिनो द्विचरमसमये नामप्रकृ-

तयः पश्चचत्वारिंशत् क्षीणाः । ताश्चेमाः—देवगतिः, औदौरिकादिशरीरपञ्चकं, संस्थानपट्कं, अङ्गोपाङ्गत्रयं, संहननपट्कं, वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शचतुष्टयं, मनुष्यदेवगत्यानुपूर्व्यों, अगुरुलपु, उपघातं, पराघातं, उच्छवासः, प्रशस्तविहायोगतिः, अप्रशस्तविहायोगतिः, अपर्थातं, प्रत्येकं, स्थिरं, अस्थिरं, श्रुमं, अश्चमं, हुभंगं, सुस्वरं, दुःस्वरं, अनादेयं, अयशःकीर्तिः, निर्माणम् । बाद्ये च द्वे अन्यतरवेदं, उचैगींत्रं, मनुष्यायुः, नव च नामप्रकृतयः । तद्यथा — मनुष्यगति-पश्चेन्द्रिय-जाति-त्रस-वादर-पर्याप्त-सुभगा-ऽऽदेय-यशःकीर्ति-तीर्थकराच्याः । अतीर्थकराऽयोगकेवित्नस्तु चरमसमये एता एवकाद्य क्षीणाः तीर्थकरनामवर्जाः । मनुष्यायुश्चेकमेव बद्धं, न शेषाणीत्येकन्त्रव स्त्रास्य मनुष्यजन्मनः प्रहाणम्—उच्छेदः। बन्धहेत्वभावाच्चोत्तरजन्मनोऽप्रादुर्भावः । एषाऽत्रस्थितः पूर्वजन्मनः प्रहाणम्—उच्छेदः। बन्धहेत्वभावाच्चोत्तरजन्मनोऽप्रादुर्भावः । एषाऽत्रस्थितः पूर्वजन्मन उच्छेदः उत्तरजन्माप्रदुर्भावः । केवल आत्मा ज्ञानाद्यपयोगलक्षणः ग्रुद्धः, इत्येषाऽवस्था कृतस्नकमेक्षयलक्षणो मोक्ष इत्याख्यायते । अवस्थाग्रहणमा-त्मानुच्छेद्प्रतिपादनार्थमिति ॥ ३ ॥

किश्चान्यदित्यनेन तस्यामवस्थायां प्रष्टव्यशेषमाशङ्कते—" औपशमिक-क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिकौ च " ( अ० २, स०१ ) इत्युक्तं जीवस्वतत्त्वम् । तत् किं तस्यामवस्थायां सकलमेव परिशटित उत नेव क्षीयते किश्चित् आहोस्वित् किश्चन परिशटित किश्चिकोति सन्देहापनयनार्थमाह सूत्रकारः—

सूत्रम्—औपशमिकादिभव्यत्वाभावाचान्यत्र केवलसम्यक्तः ज्ञान-दर्शन-सिद्धत्वेभ्यः ॥ १०-४ ॥

९ 'रिकशरीर' इति ङ-पाठः । २ 'तरवेषे' इति ङ-पाठः । ३ 'सुभगोदय' इति ङ-पाठः । ४ 'गम्यते' इति ङ-पाठः ।

टी०— उपशमे भवः उपशमेन वा निर्शृतः औपशमिकः, स आदिर्येषां ते इमे औपशमिकाद्यः । आदिग्रहणेन क्षायिक-क्षायोपशमिको-दियक-पारिणामिका गृहीताः । सेत्स्यछक्षणं भन्यत्वं ओपशमिकाद्यश्र भन्यत्वं च औपशमिकादिभन्यत्वानि । एषामभावः औपशमिकादिभन्यत्वाभावः । चशन्दः समुचये । औपशमिकाद्यभावाद् भन्यत्वाभावाच मुक्तात्मा भवति । किं सर्वेषामौपशमिकादीनामभावः १। तदुच्यते—अन्यन्त्र केवलसम्यक्त्वज्ञानद्द्रीन-सिद्धत्वेभ्यः शेषा न सन्ति । औपशमिक-क्षायोपशमिकौ-दियकाः सर्वथा न सन्त्येव । क्षायिके तु भावे केवलसम्यक्तं, क्षायिकसम्यक्त्वमित्यर्थः । केवलज्ञानं केवलद्र्शनं सिद्धत्वं च सम्भवति मुक्तात्मिन । पारिणामिके तु भावे भन्यत्वमेव केवलं सिद्धे न सम्भवति । तचौपशमिकादिग्रहणाद् भन्यत्वं सङ्गृहीतमेव, किमर्थं पुनर्भन्यत्वग्रहणम् १ उच्यते—पारिणामिकभावे भन्यत्वमेव केवलं सिद्धे न समस्ति, शेषाः पारिणामिकाः प्रायेण सन्तीति ज्ञापनार्थम् । अस्तित्व-गुणवक्त्वा-ऽनादित्वा-ऽसङ्ख्येयप्रदेशवक्त्व-नित्यत्वाद्यः सन्त्येव । एतदनुसारिभाष्यम्—

भा०—औपरामिक-क्षायोपरामिकौ-द्यिक-पारिणामिकानां भावानां भव्यत्वस्य चाभावान्मोक्षो भवति अन्यत्र केवलसम्यक्त्व-केवलज्ञान-केवल-द्रीन-सिद्धत्वेभ्यः । एते ह्यस्य क्षायिका नित्यास्तु सुक्तस्यापि भवन्ति ॥ ४ ॥

टी॰—औपश्रमिकेत्यादि । औपश्रमिकाद्यः कृतद्वन्द्वाः पष्टीबहुवचनेन निर्दिष्टाः । एषामभावाद् भन्यत्वाभावाच मोक्षः । अन्यन्न केवलसम्यक्त्वादिभ्यः इत्युपपदलक्षणा पश्चमी । दर्शनसप्तकक्षयात् क्षायिकं केवलसम्यक्त्वं, समस्तज्ञानावरणक्षयात् क्षायिकं केवलद्द्रीनं, समस्तक्रमक्षयात् सिद्धत्विमत्येते क्षायिका भावा यस्मान्नित्यास्तस्मान्युक्तस्यापि भवन्तीति ॥ ४॥

स पुनर्भुक्तात्मा यत्र मुक्तः समस्तकर्मभिः किं तत्रैवावतिष्ठते उतान्यत्रेति पृष्टे जगाद-

## सूत्रम्—तदनन्तरम्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात्॥ १०–५॥

भा॰—तद्नन्तरमिति कुत्स्नकर्मक्षयानन्तरं औपदामिकाद्यभावानन्तरं चेत्यर्थः । मुक्त कर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् । कर्मक्षये दहवियोग-सिध्यमानगति-लोकान्तप्राप्तयो ह्यस्य युगपदेकसमयेन भवन्ति ।

टी०—तच्छब्देन कृत्स्नकर्मक्षयः परामृश्यते औपशमिकादिभव्यत्वाभावो वा। तद-नन्तरमिति कृत्स्नकर्मक्षयानन्तरं अनु सन्ततमेव मुक्तः सन्नृध्वेमेव गच्छति । कियतीं

<sup>9 &#</sup>x27;उपशमनेन 'इति म-पाठः। २ 'सिद्धा न सन्ति' इति ख-पाठः। ३ 'कादीनां **'इति ग-पाठः।** ४ ंकेवलदर्शनं **' इति ख-पाठः। ५ '३ स्य ' इति ध-पाठः।** 

भूमिमित्याह—आ लोकान्तात् पश्चास्तिकायसमुदायो लोकः तस्यान्तो—मस्तकः, हे पित्प्राग्मारा नाम क्षोणी तुहिनसकलघवला उत्तानकच्छत्रकाकृतिः । तस्याश्चोपिर योजनमेकं
लोकः, तस्याधस्तनकोश्चत्रयं हित्वा तुरीयकोशस्य उपरितनके पश्मागे त्रयस्विशदुत्तरघनुस्विश्वतीसम्मिते धनुस्तिभागाधिके लोकान्तशब्दो वर्तते । आङो मर्यादायां प्रयोगः आँ उद्कान्तादिति यथा, एवमा लोकान्ताद् गच्छति, न ततः परमिति । तस्य च मुक्तात्मनो देहवियोगः सर्वात्मना तैजस-कार्मणयोः क्षयः । सिध्यमानगितिरिति ताच्छील्ये वाऽनङ् सेधनशील एवासौ नान्यशीलोऽवश्यमेव सिध्यति तस्य गतिरितो गमनं मुक्तस्य सतः लोकान्तप्राप्तिः—लोकान्तेऽवस्थानं एतस्तित्यमप्येकेन स्वमयेन परमिन्छद्वेन कालविशेषेण युगपद्

भवति । गतिश्व समय।न्तरं प्रदेशान्तरं वाऽस्पृशन्ती भवति । तस्य
अचिन्त्यसामध्याचितत् सर्वं युगपद् भवति । देहवियोगादि केचिदादुः
कर्मक्षयकालश्च देहवियोगादिसमकाल एव भवतीति ।

भा॰—तद्यथा—प्रयोगपरिणामादिसमुत्थस्य गतिकर्मण उत्पत्तिकार्यार-स्भविनाशा युगपदेकसमयेन भवन्ति तद्वत्॥५॥

टी०—तद्यथेत्यादिना दृष्टान्तयति —प्रसिद्धेन दृष्टान्तवस्तुना सिद्धस्य उत्पादादीनामे-ककालता साध्यते। प्रयोगो वीर्यान्तरायक्षयोपशमात् क्षयाद् वा चेष्टास्त्ररूपः परिणामः प्रयोग-परिणामः। आदिग्रहणात् स्वाभाविको वा। परमाण्यादीनां गतिपरिणामस्तत्सम्रुत्थस्य— तस्माज्जातस्य गतिकर्मणो—गतिकियाविशेषस्य कार्यद्वारेणोत्पत्तिकालः कार्यारम्भश्च कारणविनाशाश्च पर्यायान्तरेण द्यणुकादिकार्यारम्भः पूर्वपर्यायेण विनाशस्तद्वत् सिद्धस्यापि कर्मक्षयदेहवियोगादयः समकाला एकसमयेन भवन्तीत्यर्थः। उत्पार्देविगमस्थानवदिति सुज्ञानम्॥ ५॥

भा॰-अत्राह-प्रहीणकर्मणो निरास्रवस्य कथं भवतीति ?। अत्रोच्यते-

टी॰—अत्राहेत्यादि सुत्रं सम्ब्रधाति । प्रहीणकर्मण इति क्षपितनिरवशेषकर्मराशे-निरास्त्रवस्य-निरस्तकायवाङ्मनोयोगस्य कथं-केन प्रकारेण गतिः-लोकान्तप्राप्तिर्भवति । एवं मन्यते—योगाभावात् स तदा निष्क्रयोऽगतिश्व (अ)क्रियातो लोकान्तगमनमनुपपन्नमिति प्रश्न-यति । अत्रोच्यते—यथा गमनं समस्ति म्रकात्मनस्तथोच्यते—

१ 'तदेश' इति छ-पाठः । २ 'कच्छपाकृतिः ' इति छ-पाठः । ३ 'अत्रोदकान्ता ॰ ' इति छ-पाठः, 'अत्रेदं कान्ता ' इति छ च-ज-ज-पाठः । ४ 'विनाशस्थान ' इति ग-पाठः । ५ ' लोकगमन ' इति छ -पाठः ।

अध्यायः १०

मु<sub>र</sub>केगमने हेतवः सूत्रम्—पूर्वप्रयोगाद्, असङ्गत्वाद्, बन्धच्छेदात्, तथा-गतिपरिणामाच तद्गतिः॥ १०-६॥

- भा० पूर्वप्रयोगात् । यथा हस्तदण्डचंकसंयुक्तसंयोगात् पुरुषप्रयत्नतश्चा-विद्धं कुलालचक्रमुपरतेष्वपि पुरुषप्रयत्नहस्तदण्डचक्रसंयोगेषु पूर्वप्रयोगाद् भ्रमत्येवा संस्कारपरिक्षयात् ।
- टी॰—उपरतकर्तृव्यापाराद् यथा कुलालचकं 'हस्तदण्डचक्रसंयुक्तसंयोगात्' हस्तेन दण्डः संयुक्तः, दण्डेन चक्रं संयुक्तं संयुक्तसंयोगः तस्मात् पुरुषप्रयत्नतश्च—पुरुषपरिस्यन्दाच आविद्धं—वेगितं प्रेरितं उपरतेष्विप पुरुषव्यापारादिषु पूर्वप्रयोगात् हस्तादिव्यापार-प्रेरणाद् अमत्येव आ संस्कारपरिक्षयात्। संस्कारः—अनवरतिक्रयाप्रवन्धः। दृष्टान्तेन दार्शन्तिकमर्थं समीकुर्वन्नाह—
- भा॰—एवं यः पूर्वमैस्य यत्कर्मणा प्रयोगो जनितः स क्षीणेऽपि कर्मणि गतिहेतुर्भवति । तत्कृता गतिः । किश्चान्यत्—
- टी० एवं यः पूर्वमस्येत्यादि । योगनिरोधाभिष्ठुंबस्य यत् कर्म किया तेन कर्मणा यः प्रयोगो जनितः स क्षीणेऽपि कर्मणा अविच्छित्रसंस्कारत्वात् योगाभावेऽपि गतिहेतु-भवति । तेन हेतुना क्रियते गतिरित्यर्थः । किञ्चान्यदिति द्वितीयं हेत्वन्तरमुपन्यस्यति —
- भा॰—असङ्गत्वात्। पुद्रलानां जीवानां च गॅतिमत्त्वमुक्तं, नान्येषां द्रव्या-णाम् । तत्राधोगौरवधर्माणः पुद्गलाः, ऊर्ध्वगौरवधर्माणो जीवाः। एष स्वभावः।
- टी॰—असङ्गत्वादिति । सङ्गः—स्वलनं तद्भावः सङ्गत्वं, स्वलितत्विमत्यर्थः । न सङ्गत्वमसङ्गत्वम्-अस्वलितत्वं तस्मादसङ्गत्वात् सिद्धस्योध्वं गतिः सिद्धा । न हि स्वाभाविक्या गत्या गच्छक्यं कचित् स्वलनमासादयति । एतन्त्राख्यानायाह पुद्गलानामित्यादि । एरणाद् गलनाच पुद्गलाः—परमाणुप्रभृतयः । जीवास्तु ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणाः । एषां पुद्गल-जिवानां गतिमत्त्वमुक्तं, नान्येषां—धर्माधर्माकाशद्भव्याणाम् । तत्र स्वभावत एव अधः—अधस्तात् गौरवं भारिकत्वं, परिणामविशेषः । गौरवं धर्मो येषां ते गौरवधर्माणः पुद्गलाः अध्वगौरवधर्माणां जीवा इति । जीवानामिष तादशं गौरवं परिणामविशेषो लाववं येपामिति । एवंविधं तेषां गौरवं विशिष्टं येनोध्वं गच्छिन्ति एपां(प ?) पुद्गलानां च स्वभावः ।

१ 'चकसंयोगात् 'इति ग-पाठः । २ 'मस्य कर्मणा 'इति घ-पाठः । ३ 'मिख्यस्य 'इति च-पाठः । ४ 'गतित्व 'इति ग-पाठः ।

भा०—अतोऽन्यासङ्गादिजनिता गतिर्भवति । यथा सत्स्वपि प्रयोगादिषु गतिकारणेषु जातिनियमेनाघस्तिर्यगृध्वं च स्वाभाविक्यो लोष्टवार्यवप्ननितं गतयो दृष्टास्तथा सङ्गविनिष्ठक्तस्योध्वगौरवाद्ध्वमेव सिध्यमानगतिर्भवति । संसारि-णस्तु कर्मसंङ्गाद्धस्तिर्यगृध्वं च । किञ्चान्यत्—

टी०—अतोऽन्येति स्वाभाविकीं गतिमपहाय सङ्गाद्जिनिता गति भैवति । सङ्गःकर्मकृतं स्वलनम् । आदिग्रहणात् अभिघातप्रेरणादिषु गमनकारणेषु । 'जातिनियमेन' जातिः
पृथिव्य-अनिला-अनलव्यक्तिभेदेन भिना । पृथिवीत्व-वायुत्वा—अमित्वाख्या तया नियमः
क्रियते । तत्र पृथिवीत्विनयमेनाधोगतिलीष्टः । यो हि बाद्रः पृथिवीपरिणामः स सर्वोऽधोगतिः ।
एवं तिर्यगतिर्वायुः । अर्ध्वगतिर्दहनः । स्वजातिनियमेनवमेपामेताः स्वामाविक्यो गत्यो
यथा तथा सङ्गविनिर्मुक्तस्य-कर्मकृतस्वलनरहितस्य अर्ध्वगौरवात् परिणामविशेषादृर्ध्वमेव सिध्यमानगति भैवति । संसारिणस्तु—नरकादिगतिचतुष्टयवर्तिनः संसारे परिश्रमतः
कर्मसङ्गात्—कर्मजनितस्वलनादधस्तिर्यग्रुर्ध्वं चानियमेन गतिर्भवति ।।

किञ्चान्यदिति युक्त्यन्तरोपन्याससूचनम् ।

भा॰—बन्धच्छेदात्। यथा रज्जुबन्धच्छेदात् पेडाया बीजकोशबन्धनच्छे-दाचैरण्डबीजादीनां गतिर्देष्टा तथा कर्भवन्धनच्छेदात् सिध्यमानगतिः॥ किञ्चान्यत—

दी०—बन्धच्छेदादिति । बध्यते विन रज्ज्वादिना स बन्धः । तस्य छेदः शस्त्रेण त्रोटनं वा । तद् व्याचिष्टे—यथा रज्ज्वा गाढमापीड्यापीड्य बद्धायाः कीचकविद्लघितायाः रज्ज्वबन्धच्छेदादुपरितनपुटस्य गमनमृर्ध्वं दृष्टं बीजकोशाबन्धच्छेदाच बीजकोशः फली-फलं वा तस्यास्तु बन्धनं गाढसम्पुटता सवितृकरजालशोषितायाः परिणतिकाले सम्पुटतो सेवितृकरजालशोषितायाः परिणतिकाले सम्पुटतो होद्रेदः छेदः । ततश्च एरण्डादिफलभेदं बीजानां गतिर्द्रष्टा । तानि तूड्डीयोड्डीय दृरे पतन्ति तथा कमबन्धः फलकडाहस्थानीयस्तच्छेदात्—तिद्विधटनादनन्तरमेवोध्वं सिध्यमानगति-रिति ।। किश्चान्यदिति विवक्षितार्थप्रसाधनाय हेत्वन्तरसुपाद्ते—

भा॰—तथागतिपरिणामाच । ऊर्ध्वगौरवात् पूर्वप्रयोगादिभ्यश्च हेतुभ्यस्त-थाऽस्य गतिपरिणाम उत्पद्यते येन सिध्यमानगतिर्भवति, ऊँध्वे नाधस्तिर्यग् वा॥

टी०—तथागतिपरिणामाचेति । तथा-तेन प्रकारेण सर्वकर्मविनिर्धक्तस्यास्य गतिपरिणामो भवति विगतयोगस्यापि । चशब्दः समुचये । एभ्यश्च पूर्वोक्तहेतुभ्यः-ऊर्ध्व-गौरवात् पूर्वप्रयोगादिभ्यश्च गतिपरिणाम उत्पद्यते येन सिध्यमानगतिर्भवतीति ।

<sup>9 &#</sup>x27;वाद्यादीनां 'इति ग-पाठः। २ 'संयोगा०' इति ग-पाठः। ३ 'हेम' इति ज-पाठः। ४ 'कभ्वंसेव भवति 'इति घ-पाठः।

स च गतिपरिणाम ऊर्ध्वमेव भवति नाधस्तिर्यम् वा । पूर्वाभिहितहेतुनिरपेक्ष ऊर्ध्वगौरवप्र-योगपरिणामाद् विना असङ्गयोगं चान्तरेणेत्यादि । तदाह—

भा॰—गौरवप्रयोगपरिणामासङ्गयोगाभावात् । तद्यथा—गुणवद्भमि-भागारोपितमृतुकारुजातं बीजोद्भेदादङ्करप्रवारुपर्णपुष्पफरुकारेषु अविमानितसे-कदौर्ह्धदादिपोषणकर्मपरिणतं कारुच्छितं शुष्कमरुगवु अप्सु न निमज्जति।

टी॰—गौरवप्रयोगपरिणामासङ्गयोगाभावादित्यादि । तद्यथेत्यादिना दृष्टान्तमाह-अलाबुनोऽवस्थाः पूर्विका विशेष्यन्ते । गुणवद्भूमिभागारोपिनिमिति बीजावस्था ।
गुणवान् भूमिभागोऽनुपहतः क्षार मूत्र-पुरीपादिभिः तत्रारोपितं निखातं सत् काले-वर्षासु
जातं तत्रश्रोच्छूनावस्थाद् बीजोद्भेदादङ्करः प्रवालं किसलयं पर्णं जरतं
ततः पुष्पं ततः फलं एपां बीजारोपणोद्भेदादङ्करप्रवालपणपुष्पफलानां
कालेषु स्वेषु स्वेषु विमानितः प्राप्तकालो न कृतः कृतस्त्वविमानितः सेको दौहद्श्च ।
आदिग्रहणादस्थि-धूम-भस्मावगुण्ठनादिपरिग्रहः । एवमादिना पोषणकर्मणा परिणतं—
जरठीभूतं पकं काले परिपाकोत्तरकालिच्छन्नं शुष्कमलावु अपसु न निमज्जति—
न जलेऽन्तः प्रविशति । सर्वेषां विशेषणानामिदं फलंनिक्पहतं वातेनानाश्चिष्टं अशुपिरमिति ।

भा॰—तदेव गुरुक्वष्णमृत्तिकालेपैर्घनैर्बहुभिरालिसं घनमृतिकालेपवेष्टन-जनितागन्तुकगौरवमप्सु प्रक्षिसं तंजलप्रतिष्ठं भवति। यदा त्वस्याद्भिः क्विन्नो मृत्तिकालेपो व्यपगतो भवति तदा सृत्तिकालेपसङ्गनिर्मुक्तं मोक्षानन्तरमेवोध्वं गच्छति आ सलिलोध्वेतलात्।

टी०—तदेव च पुनर्गुव्याः कृष्णमृत्तिकाया लेपैर्वनैः-निरन्तरैर्बहुभिः-अष्टाभि-र्द्भवेष्टेने कालमालिसः तेन च घनमृत्तिकालेपेन बेष्टनेन च द्रभीदिजनितमागन्तुकं गौरवं यस्य तदेवंविधमप्सु प्रक्षिसं तंज्ञलप्रतिष्ठं भवति उत्तरकालम् । यदा त्वस्याद्भिः सम्बन्धतः क्रिन्नो मृत्तिकालेपो व्यपगतो भवति तदा तत्सङ्गविनिर्मुकं द्रभीदिवन्धन् नमृत्तिकामोक्षणसमनन्तरमेवोध्वं गच्छत्या सलिलोध्वेतलादित्येष दृष्टान्तः ।

सम्प्रति दार्षान्तिकं दर्शयति—

भा॰—एवमृर्ध्वगौरवगतिधर्मा जीवोऽप्यष्टविधकर्मछेपम् तिकाऽवेष्टितस्तत्-सङ्गात् संसारमहार्णवे भवमलिले निमग्नो भवासक्तोऽधस्तिर्यगृर्ध्वं च गच्छति

१ 'त्ना' इति ज-पाठः । २ 'सृत्तिकावष्टन' इति ग-पाठः । ३ 'तलप्रविष्टं' इति ग-पाठः । ४ 'वेष्टनकाल' इति च-ज-पाठः । ५ 'तलप्रतिष्ठं 'इति च-ज-पाठः । ६ 'सम्बन्धेन' इति ग-पाठः । ७ 'सृत्तिकाविष्टितः सन् संसार ॰ 'इति ग-पाठः ।

सम्यग्दर्शनादिसलिलक्केदात् प्रहीणाष्टविधकर्ममृत्तिकालेपः अर्ध्वगौरवाद्र्र्ध्वमेव गच्छत्या लोकान्तात्॥ स्यादेतत्। लोकान्ताद्र्ध्वं मुक्तस्य गतिः किमर्थं न भव-तीति १। अन्नोच्यते—

टी०—एवमूर्ध्वगौरवेत्यादि । संसारोदधौ भवसिलले भवः—औदारिकादिकाय-निर्वृत्तिः । भव एव सिललं तत्र मग्नो भवासक्तः शरीरी अनियमेन अधस्तियेगूर्ध्वे च गच्छति । ततः सम्यग्दर्शनज्ञानावरणसिललार्द्रीकृतप्रहीणाष्ट्रविधकमेमृत्तिकालेपः ऊर्ध्वमेव गच्छति आ लोकान्तादिति । स्यादेतदित्यादिना इदमाशङ्कते—ऊर्ध्व गच्छत्या लोकान्तादिति को नियमः ? स्वाभाविक्या गत्या लोकान्तादिप परेण गच्छतु गतेर्निवारकस्या-भावादिति । अन्नोच्यते—

भा० — धर्मास्तिकायाभावात् । धर्मास्तिकायो हि जीवपुद्गलानां गत्युप-प्रहेणोपकुरुते । स तत्र नास्ति । तस्माद् गत्युपप्रहकारणाभावात् परतो गतिर्न भवत्यप्सु अलावुवत् । नाधो न तिर्यगित्युक्तम् । तत्रैवानुश्रेणिगतिर्लोकान्तेऽव-तिष्ठते मुक्तो निष्क्रिय इति ॥ ६ ॥

टी०— धर्मास्तिकाया भावादिति । अस्त्येव निवारकं धर्मद्रव्यं तद्यपेक्षाकारणं स्वयम् गतिपरिणतस्य जीवपुद्दलद्रव्यस्य धर्मद्रव्यमुप्राहकं भवति मीनस्येव वारिद्रव्यम्, न त्वगच्छन्तं अपं बलाद् वारि नयति । एवं गतिपरिणतस्यात्मनः पुद्दलस्य वा स्वत एव गत्युपग्रहा कारी धर्मास्तिकायः कारणीभवति । स च लोकात् परतो नास्ति । तस्माद् गत्युपग्रहकारिणोऽभावात् परतो गतिनीस्ति अप्सु यथाऽलाबुनः । अलाबु हि मृह्णेपापगमात् स्वयमेव गच्छज्जलमस्तकप्रविष्टं भवति, न परतो याति, उपग्राहकजलद्रव्याभावात् । अर्ध्वमेव च प्रयाति, नाधो न तिर्यागित्युक्तमेव । तञ्जैवानुश्रेणिगतिर्लोकान्तेऽवतिष्ठत इति। यत्र देशे स्थितो मुच्यते समस्तः कर्मभिस्तत्र या शरीरस्योपरि रुद्धा श्रेणिनभसस्तयैव गत्वा लोकान्तेऽवतिष्ठते मुक्तात्मा निष्क्रिय इति ॥ यथोक्तम्—

"धर्माभावाचालोके स प्रतिहन्यते न लोकाग्रे ॥
[ न तु स्पर्शित्वात् ] गमनोपकृद्धिधर्मी जीवानां पुद्रलानां च ॥ १ ॥
ग्रुक्तोऽनन्तं कालं गच्छत्युपरीति वाऽप्यनुपपनम् ।
ग्रुक्तस्य संस्रतिर्हि न युक्ता अमणं हि संसारः ॥ २ ॥
संसारिणस्तु विश्रमणमस्ति तस्य न महाननर्थः स्यात् ।
अपि चालोकोऽभीष्टः स च कृतकृत्यस्तथाऽऽत्मवशः ॥ ३ ॥

िअध्यायः १०

तिष्ठति सर्वार्थान् सोऽत्यन्तं पश्यंस्तथा विजानंश्व ।
नास्ति स्वभाविषामां न तु सर्वस्यापि भावस्य ॥ ४ ॥
घातीनि तु कर्माणि स्वभावजातान् गुणान् विवृण्वन्ति ।
तदभावात् स्वाभाविकगुणभावो भवति न तु सिद्धः ॥ ५ ॥
यदि च स्वभाविषामां नेष्टः कस्मात् स निष्कियो भवति ।
इति वा चोद्यं प्रोक्तं यत्स्यन्द्स्तत्स्वभावत्वम् ॥ ६ ॥
कार्याभावाच पुनर्न स्यन्द्स्तस्य विद्यतेऽत्यन्तम् ।
प्रायोगिकोऽप्ययुक्तः स्यन्दः कर्मप्रमुक्तस्य ॥ ७ ॥
विषयेश्व तस्य नार्थः क्षुत्-तृद्द-स्वेदादि-मोहवाधानाम् ।
रागादीनां च तथाऽभावादुपयोगहेत्नाम् ॥ ८ ॥
एतेन व्याख्यातो भाषण-चङ्क्रमण-चिन्तनादीनाम् ।
चेष्टानां सिद्धस्याभावो विद्यरीखाङ्मनयः ॥ ९ ॥ "

एवं तेषां मुक्तात्मनां ''पूर्वप्रयोगादिभिर्युक्तिम्तद्गतिः '' इति वचनात् तेषां गतिः सिद्धेति ॥ ६ ॥

त एते सिद्धान्तज्ञेन सिद्धाः क्षेत्रादिभिद्धीदशमिरनुयोगद्वारेरनुगन्तव्याः "प्रमाणनयैर-घिगमः" (अ०१, सू० ६) इति वचनादित्याह—

सूत्रम्—क्षेत्र-काल-गति-लिङ्ग-तीर्थ-चारित्र-प्रत्येक-बद्धबोधित-ज्ञाना-ऽवगाहना-ऽन्तर-सङ्ख्या-ऽल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ १०-७॥

टी० — अथवा अमी सिद्धाः परिनिञ्चनदोषाः कार्मणशरीरोपशमिकादिभावनिरुपाख्याः किं पर्यायान्तरेण व्यपदेष्टुमशक्या एव आहोस्त्रिद्तीतव्यवहारा एव हि निर्धार्या इति ?।। उच्यते — शक्यन्त एव व्यपदेष्टुं, यस्मात् ते खलु व्यवजिहीषिद्धः प्रत्युत्पन्नभूताथीनुप्रहतन्त्रनयदितय-सामर्थ्यविशेषविद्धः श्रुतज्ञानाहितदार्ळीर्ज्ञानदर्शनचरणाप्रच्युतमार्गस्तचप्रतिपत्त्यर्थमात्मिहितमा-द्धानः क्षेत्रादिद्वारेरनुगमनीया इत्याह — क्षेत्रकाल इत्यादि । क्षेत्रादीनां अल्पबहुत्वान्तानां द्वन्द्वः । द्वन्द्वसमासाभिनिर्श्वताच प्रातिपदिकात् तृतीयार्थे तिसः । सिद्धिविशेषस्यानेकाश्रयत्वात् साध्यवचनम् । क्षेत्रादीनि च द्वादशापि द्वाराणि प्रतिपदं दर्शयति भाष्येण—

भा॰—क्षेत्रं, कालः, गतिः, लिङ्गं, तीर्थं, चारित्रं, प्रत्येकबुद्धबोधितः, ज्ञानं, अवगाहना, अन्तरं, सङ्ख्या, अल्पबहुत्बमित्येतानि द्वादशानुयोगद्वाराणि सिद्धस्य भवन्ति।

टी०—तत्र क्षेत्रमाकाशं जीवपुद्गलानां निवासगतिविशेषणालोकाकाशपरिग्रहः। तस्यापि लोकाकाशस्यैकदेशग्रहणम्, अर्धतृतीयद्वीपसमुद्रद्वयमीषत्त्राग्भारोपलक्षितश्च गगनप्रदेश इति। कालोऽनादिरनन्तस्तस्योत्सर्पिण्यवसर्पिणी च ग्राह्या। गतिनिरकादिभेदेन चतुर्विधा। लिङ्गं खी-पुं-नपुंसकाख्यम्, अथवा द्रव्यलिङ्गं भावलिङ्गमलिङ्गमिति। तीर्थमिति तीर्थकरत्वं प्राप्य सिद्धा इत्यादिविकल्पम्। चारित्रं सामायिकादि मूलगुणोत्तरगुणभेदम्। प्रत्येकवुद्धबोधितः स्वयम्बुद्धसिद्धादिभेदः। ज्ञानं मति-श्रुतादिभेदम्। अवगाहनामिति शरीरावगाहग्रहणम्। अन्तरमेकसमयादिकं षण्मासान्तिकम्। सङ्ख्येत्येकस्मिन् समये कियन्तः सिध्यन्तीत्यादि। अल्पबहुत्वामिति क्षेत्रसिद्धाद्यन्तःपातिभेदानां परस्परं चिन्त्यते। एतानि द्वाद्शानु-योगद्वाराणि सिद्धस्य सिद्धत्वलाभे कारणानि भवन्ति। एतदेव स्पष्टयति—

भा०—एभिः सिद्धः साध्यः अनुगम्यश्चिन्त्यो व्याख्येय इत्येकार्थत्वम्। तत्र पूर्वभावप्रज्ञापनीयः प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयश्च द्वौ नयौ भवतः। तत्कृतोऽ-नुयोगविशोषः।

टी० —साध्यपर्यायानाचष्टे-अनुगमनीयोऽनुगम्योऽनुसर्तव्योऽनुस्त्यः। चित्ते व्यवस्थाप्यश्चिन्त्यः व्यवस्थाप्य च व्याख्येयः-कथनीयः। एकस्य-अभिन्नस्यार्थस्य वाचकाः सर्व
एते साध्याद्यः। अत एव पर्यायत्वं युगपदप्रयोगात्। तन्न-अस्मिन् सिद्धव्याख्याने कर्तव्ये द्वौ
नयौ पूर्वभावप्रज्ञापनीयः पत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयश्च। पूर्वम्-अतीतं भावं प्रज्ञापयतीति
पूर्वभावप्रज्ञापनीयः। प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयश्च। पूर्वम्-अतीतं भावं प्रज्ञापयतीति
पूर्वभावप्रज्ञापनीयः। प्रत्युत्पन्नभावं भावं प्रज्ञापयतीति पत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयः।
नैगमादिप्रसिद्धनयेभ्यश्च नेमौ व्यतिरिक्तौ। एतेषामेव वाचोयुक्तिभेदेन प्रहणम्। तत्र नैगमसह्यह-व्यवहाराः सर्वकालार्थप्राहित्वात् पूर्वभावप्रज्ञापनीयशब्दवाच्याः। ऋजुसूत्र-शब्द-समभिस्तदैवम्भूतास्तु वर्तमानकालार्थप्रतिप्राहित्वात् प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयशब्दवाच्या विज्ञेयाः। आभ्यां
नयाभ्यां क्षेत्रादयो व्याख्येयाः। तत्कृतः-ताभ्यां कृतोऽनुयोगिविशोषो-व्याख्याप्रकारः॥

भा० तथथा किस्मिन् क्षेत्रं सिध्यतीति। प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयं प्रति सिद्धिक्षेत्रं सिध्यतीति। पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य जन्म प्रति पश्चद्द्यासु कर्मभूमिषु जातः सिध्यतीति। संहरणं प्रति मानुषे क्षेत्रे सिध्यतीति। तत्र प्रमत्तसंयताः संयतासंयताश्च संहियन्ते।।

टी॰—तद्यथेत्यादिना क्षेत्रं निरूपयति—कस्मिन् क्षेत्रे सिध्यति । तत्र प्रत्युत्प-श्रभावप्रज्ञापनीयस्य सिद्धिक्षेत्रे सिद्धचतीति । तत्र सिद्धः प्रैतिष्ठितः । तथा चागमः— " इहं बोंदिं चइत्ता णं तत्थ गंतूण सिज्झई "। अप्राप्तस्थानस्तु नेव सिद्धः, कृत्यशेषत्वात्।

१-३ 'सिष्यति' इति घ-पाटः । ४ 'प्रतिष्ठितो यः ' इति च-ज-पाटः । ५ आवश्यक-निर्युक्तेः ९५९तमीगायाया अयमुक्तरार्थः, एतत्पूर्वार्थभ्छायापूर्वको यथा---

<sup>&</sup>quot; अलोए पिंडह्या सिद्धा, लोअग्गे अ पहिंदुआ।" अलोके प्रतिहताः सिद्धा लोकाप्रे च प्रतिष्ठिताः । इह तर्नु स्यक्तवा तत्र गत्वा सिष्यन्ति ॥

६ 'कृत्यं ' इति च-ज-पाठः ।

पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य जन्मप्रतिपन्नजातः कर्मभूमिषु पश्चसु भरतेषु पश्चस्वैरावतेषु पश्चसु विदेहेषु सिध्यति । संहरणं प्रति मानुषक्षेत्रे सिध्यति । संहरणं द्विधा—स्वकृतं परकृतं

संहरणस्य द्वैविष्यम् च । तत्र स्वकृतं चारणानां विद्याधराणां चेच्छातो विशिष्टस्थानाश्रयणम् । परकृतं चारण-विद्याधर-देवैः प्रत्यनीकतयाऽनुकम्पया चोत्क्षिप्यान्यत्र क्षेपणं संहरणम् । तच न सर्वस्यैव साधोः संहरणं समस्तीत्येतद् विवेकेन दर्शयति — तत्र प्रमन्तसंयताः संयतासंयताश्च—देशविरताः संहियन्ते । केचिदाहरविरतसम्यग्दष्टिरपीति । अमी पुनर्न जातुचित संहियन्ते —

मतान्तरम्

भा०—श्रमण्यपगतवेदः परिहारविद्युद्धिसंघतः पुला-श्रमण्यादिसप्तानां कोऽप्रमत्तश्चतुर्दशपूर्वी आहारकशारीरीति<sup>°</sup> न संन्हियन्ते—

टी०—श्रमणी संयतीत्यर्थः। अपगतवेदः परिहारविद्याद्धिसंयत उक्तलक्षणः तथा पुलाकसंयतः अप्रमत्तसंयतः चतुर्दशपूर्वधरः आहारकशरीरीति। एते सप्तापि न संहियन्ते। आगमोऽपि—

"<sup>\*</sup>समणीमवगयवेदं परिहारपुलागमप्पमत्तं च । चोद्दसपुर्वि आहारगं च णवि कोवि संहरइ ॥ "<sup>‡</sup>

भा०-- ऋजुसूत्रनयः शब्दाद्यश्च त्रयः प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयाः शेषा नया उभयभावं प्रज्ञापयन्तीति ।

टी॰—ऋजुसूत्रनयः शब्दाद्यश्च त्रयः-शब्द-समिरूढै-वम्भृताः प्रत्युत्पन्नभाव-प्रज्ञापनीयाः-वर्तमानार्थग्राहिणः । शेषा-नैगमादयो नया उभयभावं प्रज्ञापयन्त्यतीतं वर्तमानं चेति कालत्रयाभ्युपगमादिति ॥

भा०—कालः। अत्रापि नयद्वयम्। कस्मिन् कालं सिध्यतीति ॥ प्रत्युत्पन्नभा-वप्रज्ञापनीयस्य अकालं सिध्यति। पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य जन्मतः संहरणतश्च। जन्मतोऽवसर्पिण्युत्सर्पिण्यामनवसर्पिण्युत्सर्पिण्यां च जातः सिध्यति। एवं तावद्-विशेषतः। विशेषतोऽप्यवसर्पिण्यां सुषमदुःषमायां सङ्ख्येयेषु वर्षेषु शेषेषु जातः सिध्यति, दुःषमासुषमायां सर्वस्यां सिध्यति, दुःषमसुषमायां जातो दुःषमायां सिध्यति, न तु दुःषमायां जातः सिध्यति, अन्यत्र नैव सिध्यति। संहरणं प्रति सर्वकालेषु अवसर्पिण्यामुत्सर्पिण्यामनवसर्पिण्युत्सर्पिण्यां च सिध्यति॥

१ 'इति ' इति न्यूनो ग-पाठः।

२ छाया----

श्रमणीमपगतवेदं परिहारं पुलाकमप्रमत्तं च । चतुर्देशपूर्विणमाहारकं च नापि कोऽपि संहरति ॥

१ प्रवचनसारोद्धारे १४१९तमीगाथारूपेणोद्धतेयम्।

टी०—काल इति । अत्रापि तदेव नयद्वयम् । कस्मिन् काले सिध्यतीति १। तत्र प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य अकाले-अविद्यमानकाले ईषत्प्राग्भारोपलक्षितगंमनदेशे सिध्यति। न च तत्र कालः समस्ति गतश्च तत्र सिध्यति। इतस्य तु जन्मतः संहरणतश्च । तत्र जन्मतोऽवसपिंण्यादिषु त्रिष्वपि जातः सिध्यति। एवं तावद्विशेषतः, सामान्येनेत्यर्थः। विशेषतस्तु अवसपिंण्यां सुषमदुःषमायां—हतीये कालभागे सङ्ख्येयेषु वर्षेषु शेषेषु जातः सिध्यति। दुःषमसुषमायां सर्वस्यां—चतुर्थे कालविभागे सर्वत्र सिध्यति। दुःषमसुषमायां सर्वस्यां—चतुर्थे कालविभागे सर्वत्र सिध्यति। दुःषमसुषमायां कालविभागे सिध्यति, न तु दुःषमायां जातः कदाचित् सिध्यति। अन्यत्रोत्पत्तिः दुःषमायामपि जातो नैव सिध्यति। संहरणं प्रति विवक्ष्यते यदा तदा सर्वकालेष्ववसपिंण्यादिष्वपि सिध्यतीति।।

भा॰—गतिः। प्रत्युत्पन्नभावपञ्चापनीयस्य ैसिद्धिगत्यां सिध्यति। शेषास्तु नया द्विविधाः—अनन्तरपश्चात्कृतगतिकश्च एकान्तरपश्चात्कृतगतिकश्च।अनन्तर-पश्चात्कृतगतिकस्य मनुष्यगत्यां सिध्यति। एकान्तरपश्चात्कृतगतिकस्य विशेषण सुर्वगतिभ्यः सिध्यति॥

टी०—गतिद्वारे प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य सिद्धगत्यां सिद्धयति, नान्यभ्यां गतौ। शेषास्त्रिकालिवषया नया द्विप्रकाराः। अनन्तरपश्चादित्यादि। अनन्तरा पश्चात् कृता गतिर्येषां तेऽनन्तरपश्चात्कृतगतिकास्तेषां मनुष्यगत्यां सिध्यति। एकान्तरेत्यादि। एकान्तराः पश्चात्कृता गतयो येन तस्याप्यविशेषण सर्वगतिभ्यः सिध्यति। एकमनुष्यगत्या अन्तरिताः-पश्चात्कृता नरकगतयो येनेत्यर्थः॥

भा०—लिङ्गम् । स्त्री-पुं-नर्पुंसकानि । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्यावेदः सिध्यति । पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य अनन्तरपश्चात्कृतगतिकस्य परम्परपश्चात्कृतगतिकस्य च त्रिभ्यो लिङ्गभ्यः सिध्यति ॥

टी०—लिङ्गं स्वादि । तत्र प्रत्युत्पन्न भावपज्ञापनीयस्य अवेदो-विगतलिङ्गः सिध्यति । लिङ्गं वेद इत्येकोऽर्थः । पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य तु अनन्तरपश्चात्कृतगति-कस्य । अनन्तरपश्चात्कृतलिङ्गस्येत्यर्थः । गतौ चतुर्विधायां नियमेन लिङ्गं, लिङ्गे चावश्यम्भाविनी गतिरिति लिङ्गराब्दो नोचरितः, अविनाभावात् । यदेवानन्तरं पुंलिङ्गं स्त्रीलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं वा एकमेव । एकान्तरपश्चात्कृतगतिकश्चेत्यत्रापि गतिशब्दो लिङ्गवाची । एकेनान्तरेण लिङ्गेन पश्चात्कृतानि येन तस्य त्रिभ्यो लिङ्गेभ्यः सिध्यति ॥

१ 'गगन ' इति ग-पाठः । २ 'प्रसंहरणं ' इति च-ज-पाठः । ३ ' सिद्धगत्यां ' इति घ-टी-पाठः ।

भा॰—तीर्थम् । सन्ति तीर्थकरसिद्धाः तीर्थकरतीर्थे नोतीर्थकरसिद्धास्तीर्थ-करतीर्थे अतीर्थकरसिद्धाः तीर्थकरतीर्थे । एवं तीर्थकरीतीर्थे सिद्धा अपि ॥

टी॰—तीर्थिमिति । अत्र सन्ति-विद्यन्ते तीर्थकरसिद्धाः तीर्थकरनामकर्मानुभवपूर्वकाः सिद्धाः तीर्थकरसिद्धाः । ते च तीर्थकरतीर्थं तीर्थकरेण प्राक् प्रवर्तितं तीर्थं तस्मिन् सित
पुनः स एव तीर्थस्य प्रवर्तियता तीर्थकरः सिध्यति । नोतीर्थकरसिद्धाः प्रत्येकनुद्धाः । ते च
तीर्थकरतीर्थे । अतीर्थकरसिद्धाः साधवः तीर्थकरतीर्थे । एवम्—उक्तेन प्रकारेण तीर्थकरीतीर्थसिद्धा अपि वाच्याः । तीर्थकरीतीर्थतस्तीर्थकरी सिध्यतीत्यादि । सिद्धप्राभृते अमी
विकल्पाः—" औत्थि तित्थकरसिद्धा तित्थकरतित्थे नोतित्थसिद्धा तित्थकरतित्थे तित्थसिद्धा
तित्थकरतित्थे तित्थसिद्धाओ तित्थकरीसिद्धा तित्थकरीतित्थे
तित्थसिद्धा तित्थकरीतित्थे तित्थसिद्धाओ " । अत्र तस्वविदः प्रवचनाभिज्ञाः ।।

भा॰—लिङ्गे पुनरन्यो विकल्प उच्यते-द्रव्यालिङ्गं भावलिङ्गं अलिङ्गमिति। प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्यालिङ्गः सिध्यति। पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य भावलिङ्गं प्रति स्वलिङ्गे सिध्यति। द्रव्यलिङ्गं न्निविधं—स्वलिङ्गमन्यलिङ्गं गृहिलिङ्गमिति। तत् प्रति भाज्यम्। सर्वस्तु भावलिङ्गं प्राप्तः सिध्यति॥

टी०—िछिङ्गे पुनरन्यो विकल्प उच्यते ॥ ननु च पूर्वमेवोपन्यसनीयः स्यात् ॥ सत्यमेव क्षम्यतामिदमेकमाचार्यस्य । त्रिप्रकारं लिङ्गं—द्रव्यलिङ्गं भावश्वाचार्यस्य हिङ्गमलिङ्गमिति, तीथोंपाधिकत्वात् वृत्तो त्रय एव विकल्पाः । तत्र प्रत्युत्पन्नग्राहिणो नयस्य शुद्धस्य अलिङ्गं एव सिध्यति तदा तु द्रव्यलिङ्गं न
सम्भवत्येव । द्रव्यलिङ्गं त्रिविधं रजोहरणग्रुखविक्षकाचोलपट्टकादि स्वलिङ्गम् । अन्यलिङ्गं भौतपरिव्राजकादिवेषः । गृहिलिङ्गं दीर्घकेश-कच्छा-बन्धादि । तदेवंविधं द्रव्यलिङ्गं भाज्यम्कदाचित् सलिङ्गः कदाचिदलिङ्गं इति । भावलिङ्गं श्रुतज्ञानक्षायिकसम्यक्त्वचरणानि । तत्र
किञ्चिदनुयायि किञ्चिन्नवर्तते, श्रुतं नास्ति सिद्धे क्षायिकसम्यक्त्वं तु विद्यते । चरणमिष
सामायिकादि आवर्तत एव । पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य भावलिङ्गं प्रति । श्रुतादिकं स्वलिङ्गं
तत्रस्थः सिध्यति । सङ्क्षेपतस्तु सर्वो भावलिङ्गं प्राप्तः सिध्यतीति नियमः ॥

१ 'व्याख्याताः ' इति ग-पाठः ।

२ छाया--

अस्ति तीर्थंकरसिद्धास्तीर्थंकरतीर्थे नोतीर्थसिद्धास्तीर्थंकरतीर्थे तीर्थसिद्धास्तीर्थंकरतीर्थे तीर्थसिद्धाः तीर्थंकरीतीर्थे तीर्थसिद्धाः तीर्थंकरीतीर्थे तीर्थसिद्धाः तीर्थंकरीतीर्थे तीर्थसिद्धाः ।

- भा०—चारित्रम् । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य नोचारित्री नोअचारित्री वेसिध्यतीति।
- टी० चारित्रमिति। वर्तमानप्राहिणो नयस्य नोचारित्री नोअचारित्री सिध्यति। नोशब्दः सर्वप्रतिषेधे। नास्त्यस्य चारित्रं सामायिकादि नोअचारित्री द्वौ प्रतिषेधौ। तत्र चारित्र्येव गम्यते किं तार्हे अचारित्री अविरत इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तस्मान्न विरतो नाविरत इति॥
- भा० पूर्वभावपञ्चापनीयो विविधः अनन्तरपश्चात्कृतिकश्च परम्परपश्चात्कृतिकश्च । अनन्तरपश्चात्कृतिकस्य यथाख्यातस्यतः सिध्यति । परम्परपश्चात्कृतिकस्य व्यक्तित्वस्य व्यक्तित्वस्य व्यक्तित्वस्य व्यक्तित्वस्य व्यक्तिते च । अव्यक्तिते त्रिचारित्रपश्चात्कृतः चतुश्चारित्रपश्चात्कृतः पश्चचारित्रपश्चात्कृतश्च । व्यक्तिते सामायिक-सृक्ष्मसंम्पराय-यथाख्यातपश्चात्कृतिसद्धाः छेदोपस्थाप्य-सृक्ष्मसम्पराय-यथाख्यातपश्चात्कृतिसद्धाः छेदोपस्थाप्य-परिहार-विद्यद्धि-सृक्ष्मसम्पराय-यथाख्यातपश्चात्कृतिसद्धाः सामायिक-च्छेदोपस्थाप्य-परिहार-विद्यद्धि-सृक्ष्मसम्पराय-यथाख्यातपश्चात्कृतिसद्धाः सामायिक-च्छेदोपस्थाप्यपरि-हारविद्यद्धि-सृक्ष्मसम्पराय-यथाख्यातपश्चात्कृतिसद्धाः ।।
- टी॰—पूर्वभावपज्ञापनीयो द्विधा । अनन्तरस्य पश्चात्कृतिः-पश्चात्करणं यत्रासाव-नन्तरपश्चात्कृतिको नयः । अस्य तु यथारूयातचारित्री सिध्यति । इतरस्य व्यञ्जिते-व्यक्ति-मापादिते स्पष्टीकृते विशेषिते अव्यञ्जिते सामान्यमात्रे अविशेषिते वक्तव्यं तत्राव्यञ्चिते त्रिचतुःपञ्चचारित्रपञ्चात्कृतः सिध्यति । कानि त्रीणि चारित्राणि चत्वारि पञ्च वाः । अतो व्यज्यते—सामायिकं, सक्ष्मसम्परायं, यथारूयातं चः अथवा छेदोपस्थाप्यं सक्ष्मसम्परायं यथारूयातमिति त्रिचारित्रस्य विकल्पद्वयम् । चतुश्चारित्रस्यापि विकल्पद्वयमेव सुज्ञानम् । पञ्च-चारित्रस्येक एव विकल्पः ।।
- भा०-प्रत्येकबुद्धबोधितः। अस्य व्याख्या-विकल्पश्चतुर्विधः। तद्यथाप्रत्येकबुद्धबोअस्ति स्वयम्बुद्धः। स द्विविधः-अईश्च तीर्थकरः प्रत्येकबुद्धधितस्य व्याख्याया- सिद्धश्च। बुद्धबोधितसिद्धः त्रिचतुर्थो विकल्पः। परबोधकसिद्धाः
  श्चातुर्विध्यम् स्वेष्टकारिसिद्धाः॥
- टी॰—प्रत्येकबुद्धबोधित इति चतुर्धा व्याख्यायते—तीर्थकरः प्रत्येकबुद्धः परवो-धकः स्वेष्टकारी चेति। तद्यथेत्यादिना द्र्शयति। अस्ति स्वयम्बुद्धसिद्धः, स्वयमेव बुद्धः,

<sup>9 &#</sup>x27;सिष्यति ' इति घ-पाठः । २ 'पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य नोचारित्री सिष्यतीति ' इत्यिषिको ग-पाठः । ३ 'अचरित ' इति च-ज-पाठः । ४ 'साम्परायिक ' इति घ-पाठः । ५ 'सिद्धाः' इति घ-पाठः ।

नान्येन बोधितः । स दिविधः—तीर्थकरोऽईतां तिर्थकरनामकर्मोदयभाक् । तथा परः प्रत्ये-कबुद्धसिद्धः प्रत्येकमेकमात्मानं प्रति केनचिभिमित्तेन सञ्जातजातिस्मरणाद् वल्कलचीरि-प्रभृतयः करकरण्डवादयश्च प्रत्येकबुद्धाः । बुद्धबोधितोऽपि द्विविधः । बुद्धन—ज्ञातसिद्धान्तेन विदितसंसारस्वभावेन बोधितो बुद्धबोधितः । परबोधकः परस्मायुपदेशं ददाति । अपरः पुनः स्वस्मै इष्टं-हितं स्वेष्टं तत्करणशीलः स्वेष्टकारी, न परेस्मै युगपदुपदिशति किश्चिदिति चतु-थों विकल्पः । एते चत्वारोऽपि विकल्पा विकल्पद्वयमनुप्रविशन्ति । तत्र

चतुर्विकल्पानां ह्ययेऽन्तर्भावः चित्रत्याः । एते चत्वारोऽपि विकल्पा विकल्पद्वयमनुप्रविशन्ति । तत्र स्वयम्बुद्धसिद्धे तीर्थकरः प्रत्येकबुद्धश्र बुद्धवोधितसिद्धे परबोधकः स्वेष्टकारी चेति ॥

भा०—ज्ञानम्। अत्र प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य केवली सिध्यति। पूर्वभाव-प्रज्ञापनीयो ब्रिविधः—अनन्तरपश्चात्कृतिकश्च परम्परपश्चात्कृतिकश्च अव्यक्षिते च व्यक्षिते च। अव्यक्षिते ब्राभ्यां ज्ञानाभ्यां सिध्यति। त्रिभिश्चतुभिरिति। व्यक्षिते ब्राभ्यां मति-श्रुताभ्याम्, त्रिभिमिति-श्रुता-ऽविधिभः मति-श्रुत-मनःपर्यायैर्वा, चतु-भिमिति-श्रुता-ऽविध-मनःपर्यायैरिति॥

टी०—ज्ञानमिति। अत्रापि तावेव द्वौ नयौ। तत्र वर्तमानकालग्राहिणः केवलज्ञान-वान् सिध्यति। इतरोऽपि द्विविधः। तत्रानन्तरं कदाचित् किश्चित् ज्ञानं भवति परम्परपश्चा-त्कृतिकस्य। अव्यक्षिते व्यक्षिते चेति चत्वारो विकल्पाः। तत्राव्यक्षिते द्वे त्रीणि चत्वारि वा ज्ञानानि पश्चात्कृतानि। व्यक्षिते मते मति-श्रुतवान् मति-श्रुता-ऽविधमान् मति-श्रुत-मनःपर्यायवान् वा मति-श्रुता-ऽविध-मनःपर्यायवान् सिध्यतीति।।

भा०—अवगाहना । कः कस्यां द्यारीरावगाहनायां वर्तमानः सिध्यति ?। अवगाहना द्विविधा—उत्कृष्टा जघन्या च । उत्कृष्टा पश्चधनुःशतानि धनुःपृथवत्वेनाभ्यधिकानि । जघन्याः सप्त रत्नयोऽङ्गुलपृथक्त्वहीनाः । एतासु द्यारीरावगाहनासु सिध्यति पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य । अप्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य तु
एतास्वेव यथास्वं त्रिभागहीनासु सिध्यति ॥

टी॰—अवगाहनेति । आत्मनः शरीरेऽवगाहः-अनुप्रवेशः । सङ्कोचिवकासधर्मत्वा-दात्मनस्तच्छरीरं किंप्रमाणमिति चिन्त्यतेऽवगाहना चरमशरीरे । साऽवगाहना द्विधा— उत्कृष्टा जघन्या च । तत्रोत्कृष्टा पश्च धनुःशतानि धनुःपृथक्तवेनाभ्यधिकानि,

९ 'परस्मायुगपदिशति 'इति च-ज-पाठः। २ 'पृथक्त्वेन हीनाः 'इति घ-पाठः।

द्विप्रभृत्या नवभ्यः पृथक्त्वसंज्ञा च। एतचोत्कृष्टं देहमानं मरुदेवीप्रभृतीनां सम्भवति।
तीर्थकराणां पश्चव धनुःशतान्युत्कृष्टा जघन्या च सप्तहस्तानां तीर्थकराणावीर्थकराणामवगाहना मेव। अङ्गुलपृथक्त्वोना सामान्येन तु जघन्या द्विहस्तानां वामनक्र्मसुतादीनामिति। तत्र पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य एतास्वेवावगाहनासु
सिध्यति। प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीये तु एतास्वेवावगाहनासु यथास्वं पश्चधनुःशतादिकासु त्रिभागहीनासु सिध्यतीति।।

भा०—अन्तरम् । सिध्यमानानां किमन्तरम् १। अनन्तरं च सिध्यन्ति सान्तरं च सिध्यन्ति सान्तरं च सिध्यन्ति । तत्रानन्तरं जयन्येन द्वौ समयौ, उत्कृष्टेनाष्टौ समयात्। सान्तरं जयन्येनैकं समयं, उत्कृष्टेन षण्मासा इति ॥

टी०—अन्तरमिति। सिध्यमानानां जीवानामन्तरं च। तत्रान्तरमेको वर्तमानसमये सिद्धस्ततोऽन्यः कियता कालेन सेत्स्यतीति सिद्धेः गमनश्चन्यः कालोऽन्तरम्, अन्तराल-मित्यर्थः। अनन्तरं निरन्तरमन्त्यव्यवच्छेदोऽनुसन्ततमित्यर्थः। तत्र नैरन्तर्येण जघन्यतः सिध्यन्ति दो समयो उत्कृष्टेनाष्टौ समयानिति। ततः परं व्यवच्छेदः। अन्तरं तु जघन्येनैकसमयः, उत्कृष्टेन षण्मासाः सिध्यन्तः सिध्यतो व्यवच्छिदन्ते। व्यवच्छेदः कदाचिदेकस्मिन् समये द्वयोखिषु वेत्यादि यावत् पण्मासा इति।।

भा० —सङ्ख्या।कत्येकसमये सिध्यन्ति श जधन्येनैकः, उत्कृष्टेनाष्टदातम्॥ टी०—सङ्ख्येति । एकस्मिन् समये कति सिध्यन्ति ? जधन्यत एकः सिध्यति, उत्कृष्टेनाष्ट्रोत्तरदातमिति ॥

भा०—अल्पबहुत्वम् । एषां क्षेत्रादीनामेकाद्शानामनुयोगद्वाराणामल्पब-हुत्वं वाच्यम् । तद्यथा—क्षेत्रसिद्धानां जन्मतः संहरणतश्च कर्मभूमिसिद्धा अकर्मभूमिसिद्धाश्च सर्वस्तोकाः, संहरणसिद्धा जन्मतोऽसङ्ख्येयगुणाः ॥

टी० — अल्पबहुत्वमित्यादि । एषां क्षेत्रादीनां सङ्ख्यातानामेकादशानामल्प-बहुत्वं चिन्त्यते जन्मतः संहरणतश्चेति । जन्मतः पश्चदशसु कर्मभूमिषु अकर्मभूमयित्वं-शत् हैमवताद्याः । तत्र संहरणं कर्मभूमिष्वकर्मभूमिषु वा । तत्र सर्वस्तोकाः संहरणसिद्धाः । अत एवासङ्ख्येयगुणा जन्मतः सिद्धाः ॥

भा०—संहरणं द्विविधं—परकृतं स्वयंकृतं च। परकृतं देवकर्मणा चारण-वि-द्याधरैश्च। स्वयंकृतं चारण-विद्याधराणामेव। एषां च क्षेत्राणां विभागः कर्मभू-मिरकर्मभूमिः समुद्रा द्वीपा ऊर्ध्वमधस्तिर्धगिति लोकत्रयम्। तत्र सर्वस्तोका ऊर्ध्व-

१ 'सिघ्यतां ' इति ख-ज-पाठः । २ 'सिद्धाश्च ' इति घ-पाठः ।

लोकसिद्धाः, अघोलोकसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः, तिर्घग्लोकसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः, सर्वस्तोकाः समुद्रसिद्धाः, ब्रीपसिद्धाः संख्येयगुणाः। एवं तावद्व्यञ्जिते व्यञ्जितेऽपि सर्वस्तोका लवणसिद्धाः कालोदसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः, जम्बूब्रीपसिद्धाः सङ्ख्येय-गुणाः, धातकीखण्डसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः, पुष्करार्धसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः इति ॥

टी०—संहरणं बिविधमित्यादि गतार्थम्। समभूतलाद्भूमागा नव योजनशतान्या-रुद्य तत उपर्यूर्ध्वलोकः, अधोलोकोऽपि नव योजनशतान्यवगाद्य परतोऽष्टादशयोजनशतपरि-माणो मध्ये तिर्यग्लोकः। भाष्यशेषं पठितसिद्धम् ।

एवं क्षेत्रगतमल्पबहुत्वमभिधाय कालकृतमल्पबहुत्वं भण्यते —

भा०—काल इति त्रिविधो विभागो भवति—अवसर्पिणी उत्सर्पिणी अनवसर्पिणी अनवसर्पिणीति । अत्र सिद्धानां व्यिक्षताव्यिक्षतिवशेषयुक्तोऽल्पबहुत्वानुगमः कर्तव्यः । पूर्वभागप्रज्ञापनीयस्य सर्वस्तोका उत्सर्पिणीसिद्धाः, अवसपिणीसिद्धा विशेषाधिकाः, अनवसर्पिण्युत्सर्पिणीसिद्धाः सङ्ख्येयगुणा इति ।
प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्याकाले सिध्यति । नास्त्यल्पबहुत्वम् ।

टी॰—काल इति । त्रिविधो विभागो भवतीत्यादि सुज्ञानमेव भाष्यम् ॥

भा०—गितः। प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य सिद्धिगतौ सिध्यति। नास्त्यत्यव्यवस्यम् । पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्यानन्तरपश्चात्कृतिकस्य मनुष्यगतौ सिध्यति। नास्त्यत्यवस्य । परम्परपश्चात्कृतिकस्याऽनन्तरा गितिश्चिन्त्यते । तद्यथा—सर्वस्तो-कास्तिर्यग्योन्यनन्तरगितिसद्धाः, मनुष्यभ्योऽनन्तरगितिसद्धाः सङ्ख्येयगुणाः, नारकेभ्योऽनन्तरगितिसद्धाः सङ्ख्येयगुणाः, देवेभ्योऽनन्तरसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः इति ॥

टी०—गतावल्पबहुत्वं चिन्त्यते—ितर्यग्योन्यनन्तरगितिसिद्धा इति । तिर्यग्योनेरु-दृत्य मनुष्यगतौ सिद्धास्तथा मनुष्यगतेरेवोद्धृत्य मनुष्येषृत्पद्यन्ते सिद्धाः । एवं शेषेष्वपि बाच्यम् ॥

भा०—लिङ्गम् । पत्युत्पन्नभावपञ्चापनीयस्य व्यपगतवेदः सिध्यति । नास्त्य-त्यबद्धत्वम् । पूर्वभावपञ्चापनीयस्य सर्वस्तोका नपुंसकलिङ्गसिद्धाः, स्निलिङ्गसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः, पुंछिङ्गसिद्धाः सङ्ख्येयगुणा इति ॥

टी॰—लिङ्गमिति स्थादिकम् । नपुंसकसिद्धाः स्तोकाः । स्वीसिद्धाः सङ्ख्ये-यगुणाः । पुंसिद्धाः सङ्ख्येयगुणा इति ।

१ 'न च अल्प ' इति ग-पाठः।

भा०—तीर्थम् । सर्वस्तोकास्तीर्थकरसिद्धाः तीर्थकरतीर्थे नोतीर्थकरसिद्धाः सङ्ख्येयगुणा इति । तीर्थकरतीर्थसिद्धा नपुंसकाः सङ्ख्येयगुणाः । तीर्थकरतीर्थसिद्धाः सुमांसः सङ्ख्येयगुणाः । तीर्थकरतीर्थसिद्धाः पुमांसः सङ्ख्येयगुणाः इति ॥

टी॰—तीर्थमित्यत्राल्पबहुत्वचिन्ता । तीर्थकरतीर्थे नोतीर्थकरसिद्धा अतीर्थ-कराः सन्तः सिद्धास्तीर्थकरसिद्धेभ्यः सङ्ख्येयगुणास्ते नपुंसकादयोऽपि सर्वे सङ्ख्ये-यगुणाः ॥

भा०—चारित्रम्। अत्रापि नयौ द्वौ-प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयश्च पूर्वभाव-प्रज्ञापनीयश्च । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य नोचारित्री नोऽचारित्री सिध्यति। नास्त्यल्पबहुत्वम्। पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य न्यञ्जिते चान्यञ्जिते च । अन्यञ्जिते सर्वस्तोकाः पश्चचारित्रसिद्धाश्चतुश्चारित्रसिद्धाः सङ्ख्येगुणाः। न्यञ्जिते सर्वस्तोकाः साम।यिक-छेदोपस्थाप्य-परिहारविद्युद्धि-सृक्ष्मसम्पराय-यथाख्यातचारित्रसिद्धाः छेदोपस्थाप्य-परिहारविद्युद्धि-सृक्ष्मसम्पराय-यथाख्यातचारित्रसिद्धाः सङ्ख्येगुणाः सामायिक-छेदोपस्थाप्य-सृक्ष्मसम्पराय-यथाख्यातचारित्रसिद्धाः सङ्ख्येगुणाः सामायिक-परिहारविद्युद्धि-सृक्ष्मसम्पराय-यथाख्यातचारित्रसिद्धाः सङ्ख्येगुणाः । सामायिक-परिहारविद्युद्धि-सृक्ष्मसम्पराय-यथाख्यातसिद्धाः सङ्ख्येगुणाः । सामायिक-सृक्ष्मसम्पराय-यथाख्यातचारित्रसिद्धाः सङ्ख्येगुणाः । सामायिक-सृक्ष्मसम्पराय-यथाख्यातचारित्रसिद्धाः सङ्ख्येगुणाः छेदोपस्थाप्य-सृक्ष्मसम्पराय-यथाख्यातचारित्रसिद्धाः सङ्ख्येगुणाः ॥

टी०—चारित्रमित्यत्रापि तावेव द्वा नयौ चतुश्वारित्रसिद्धेषु द्वौ विकल्पौ, त्रिचा-रित्रसिद्धेष्वपि द्वावेव । सर्वत्र सङ्ख्येयगुणत्वम् ।

भा०—प्रत्येकबुद्धबोधितः । सर्वस्तोकाः प्रत्येकबुद्धसिद्धाः । बुद्ध-बोधितसिद्धा नर्बुसकाः सङ्ख्येयगुणाः । बुद्धबोधितसिद्धाः स्त्रियः सङ्ख्येय-गुणाः । बुद्धबोधितसिद्धाः पुमांसः सङ्ख्येयगुणा इति ॥

टी० — प्रत्येकबुद्धबोधित इत्यत्र सर्वस्तोकाः प्रत्येकबुद्धसिद्धाः । सर्वत्र सङ्ख्येयगुणत्वम् ॥

भा० — ज्ञानम् । कः केन ज्ञानेन युक्तः सिध्यति १। प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य सर्वः केवली सिध्यति । नास्त्यस्पबहुत्वम् । पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य सर्वस्तोका बिज्ञानसिद्धाः, चतुर्ज्ञोनसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः, त्रिज्ञानसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः । एवं तावद्ध्यञ्जिते व्यञ्जितेऽपि सर्वस्तोका मित-श्रुतज्ञानसिद्धाः, मितश्रुता-ऽवधि-मनःपर्यायज्ञानसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः, मित-श्रुता-ऽवधिज्ञानसिद्धाः
सङ्ख्येयगुणा हैति ॥

९ 'इति ' इति पाठो नास्ति घ-पुस्तके ।

टी०- इ।नमित्यत्रापि सर्वत्र सङ्ख्येयगुणत्वम् ॥

भा०—अवगाहना। सर्वस्तोको जघन्यावगाहनासिद्धाः। उत्कृष्टावगाहनासिद्धाः। उत्कृष्टावगाहनासिद्धाः। उत्कृष्टावगाहनासिद्धाः। उत्कृष्टावगाहनासिद्धाः। स्वभ्योपरिसिद्धाः असङ्ख्येयगुणाः, यवमध्योपरिसिद्धाः असङ्ख्येयगुणाः, यवमध्याघरतात् सिद्धाः विशेषाधिकाः, सर्वे विशेषाधिकाः।।

टी०— अवगाहनेत्यत्र उत्कृष्टावगाहनासिद्धा असङ्ख्येयगुणाः । द्वावस-ङ्ख्येयगुणौ द्वौ विद्योषाधिक।विति ॥

भा०—अन्तरम् । सर्वस्तोका अष्टसमयानन्तरसिद्धाः, सप्तसमयानन्तर-सिद्धाः षट्समयानन्तरसिद्धा इत्येवं यावद् द्विसमयानन्तरसिद्धाः इति सङ्ख्येय-गुणाः । एवं तावदनन्तरेषु सान्तरेष्वपि सर्वस्तोकाः षण्मासान्तरसिद्धाः, एकसम-यान्तरसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः, यवमध्यान्तरसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः, अधस्ताद्-यवमध्यान्तरसिद्धाः संङ्ख्येयगुणाः, उपरियवमध्यान्तरसिद्धाः विशेषाधिकाः, सर्वे विशेषाधिकाः ॥

टी॰— अन्तरमित्यत्राष्टासु समयेषु नैरन्तर्येण सिद्धाः सर्वेऽपि सङ्ख्येयगुणाः । सान्तरेष्वपीत्यादि । एकसमयान्तरसिद्धाः सङ्ख्येयगुणा घवमध्यान्तरे च सङ्ख्येय-गुणाः, अधस्ताद्यवमध्यान्तरे च सङ्ख्येयगुणाः ॥

भा०- सङ्ख्या । सर्वस्तोका अष्टोत्तरशतसिद्धाः, विश्रीतक्रमात् सप्तो-त्तरशतसिद्धादयो यावत् पश्चाशदित्यनन्तगुणाः । एकोनपश्चाशदादयो यावत् पश्चविंशतिरित्यसङ्ख्येयगुणाः । चतुर्दिशत्यादयो यावदेक इति सङ्ख्येयगुणाः विश्रीतहानिर्धया-सर्वस्तोका अनन्तगुणहानिसिद्धाः, असङ्ख्येयगुणहानि-सिद्धा अनन्तगुणाः, सङ्ख्येयगुणहानिसिद्धाः सङ्ख्येयगुणा इति॥

टी०— सङ्ख्येत्यत्र अष्टोत्तरशतसिद्धाः सर्वस्तोकाः । विपरीतक्रमादिति सप्तोत्तरशतसिद्धाः अनन्तगुणाः। एवं विपरीतहान्या यावत् पश्चाशदित्यनन्तगुणाः। विपरीतहानिर्यथेत्यादिना दर्शयति। सर्वस्तोका अनन्तगुणहानिसिद्धाः, असङ्ख्येय-गुणहानिसिद्धाः अनन्तगुणाः, सङ्ख्येयगुणहानिसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः, सङ्ख्येयगुणहानिसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः इति॥

भा० एवं निस्गी-ऽधिगमयोरन्यतर्जं तत्त्वार्थश्रद्धानात्मकं शङ्काद्यित्वा-रिवयुक्तं प्रशम-संवेग-निर्वेदा-ऽनुकम्पा-ऽऽस्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं विशुद्धं सम्यग्-द्श्वेनमवाप्य सम्यग्द्शेनोपलम्भाद् विशुद्धं च ज्ञानमधिगम्य निक्षेप-प्रभाण नय-निर्देश-सत्-सङ्ख्यादिभिरभ्युपायैजीवादीनां तत्त्वानां पारिणामिकौ-द्यिकौ-पश्च-

१ 'असद्स्येय 'इति घ-पाठः।

मिकक्षायोपशमिक-क्षायिकानां भावानां स्वतत्त्वं विदित्वा आदिमत्पारिणा-मिकौद्विकानां च भावाना दुर्वात्तिस्थित्यन्यतानु ग्रहप्रलयतस्वज्ञो उपसंहारः विरक्तो 'निस्तृष्णः त्रिशुनः पश्चसमिनो द्शालक्षणधर्मी बृष्टानात् फलद्दीनाच निर्वाणपासियतनयाःभिवधितश्रद्धासंवेगो भावनाभि भीवितात्माः sनुप्रेक्षाभिः स्थिरी कृतात्मानभिष्वङ्गः संवृतत्वान्निरास्र बत्वाद् विरक्तत्वान्निस्तृष्ण-स्वाच व्यपगताभिनवकर्मोपचयः परीबहजयाद् बाह्याभ्यन्तरतपोऽनुष्ठानात् अनुभावतश्च सम्यग्दष्टचविरतादीनां च जिनपर्यन्तानां परिजामाध्यवसाय विद्युद्धिस्थानान्तराणामसङ्ख्येयगुणोत्कर्षशास्या पूर्वोपचितकर्म निर्जरयन् सामायिकादीनां च सूक्ष्मसम्परायान्तानां संयमविद्याद्विस्थानानामुत्तरोत्तरो पलम्भात् पुलाकादीनां च निर्श्रन्थानां संयमानुपालनविशुद्धिस्थानविशेषाणापुत्त-रोत्तरप्रतिपत्त्या घटमानोऽत्यन्तप्रहीणार्नरौद्रध्यानो धर्मध्यानविजयादवासस्मा-धिबलः शुक्रध्यानयोश्च पृथक्तवैकत्वविनर्कयोरन्यतरस्मित् वर्तमानो नानाविधा-नृद्धिविशेषान् प्रामोति । तद्यथा-आमशोषिधित्वं विप्रुडौषिधित्वं सर्वौषिधित्वं शापानुग्रहसामध्यजननीमभिन्याहारसिद्धिमीशित्वं वशित्वं अवधिज्ञानं शारी-रविकरणाङ्गप्राप्तितामणिमानं लिवमानं महिमानं अणुत्वम् । अणिमा बिसच्छि-द्रमपि प्रविद्यासीत । लघुत्वं नाम लियमा वायोरपि लघुतरः स्यात् । महत्त्वं महिमा मेरोरपि महत्तरं शरीरं विक्कवीत । प्राप्तिभूमिष्ठोऽङ्गुल्यप्रेण मेरुशिखरंभा-स्करादीनिप स्पृत्रोत् । प्राकाम्यमप्सु भूमाविव गच्छेत्, भूमावाप्तिवव निमजे-दुन्मजेच॥

टी॰ —एविमत्यादिना मन्द्बुद्धचनुग्रहार्थं मकलमेव तत्त्वार्थशास्त्रार्थं समासतः कथयति — विद्युद्धं सम्घाद्द्रीनमवाप्यतस्य विद्येषणानि निस्मगोधिगमादीनि । ज्ञानं
च विद्युद्धमिष्ठगम्य सम्घाद्द्रीनोपलम्भात् मिथ्याद्र्यनभावितमज्ञानमेव नियमतो
मिथ्यादृष्टेः सम्यक्त्वलाभे तु विद्युद्धं ज्ञानम् । निश्चेषां नामादिः । प्रमाणे प्रत्यक्ष-परोक्षे ।
नया नैगमाद्यः । तथा निर्देद्या-स्वामित्वादिभिः सत् सङ्ख्या-क्षेत्रादिभिश्व जीवादीनां
च पारिणामिकाद्यो ये भौवास्तेषां स्वरूपं विदित्वा धर्माधर्मादीनां अनादीनामादिमतां
च पारिणामिकादीनां धनशरीरादीनामुत्पत्तिस्थितिविनाशवतामनुग्रहः—उपकारस्तत्कृतः
प्रस्यः—उपघात इत्येवमवगम्य तत्त्वज्ञां विरक्तः सांसारिकेभ्यो भावेभ्यो विगततृष्णो
गुप्त्याद्यनुष्ठानात् फलद्द्यानाचेति निर्वाणमेव फलं तत्प्राप्तौ यत्नार्थमभिवधि वश्रद्धासंवेगः पश्चानां वतानां भावना ई्यासमित्याद्यस्ताभिभावितात्मा अनित्याद्यनुमेक्षाभिः
स्थिरीकृतात्मा अनिभिष्वक्को—न कचिदाबद्धस्तेहः संवृतत्वादिभिर्व्यपगताभिनव-

१ 'निस्तृप्तः 'इति ग-पाठः । २ 'भाविनः 'इति ड-पाठः । ३ 'प्रादुर्भावादाबद्ध 'इति ड-ज-पाठः ।

कैमीपचयः। कर्मणां चानुभावतः सम्यग्दछ्यादिगुणस्थानानां केवलिपर्यन्तानामः सङ्ख्येयगुणोत्कर्षप्राप्त्या पूर्वोपचितकमीनिर्जरणात् सामायिकाद्यपलम्भात् पुलाका-दिस्थानावाप्तेच्येपेतार्तध्यानराद्रध्यानो धर्मध्यानविजयाभ्यासादवाप्ताद्यशुक्तध्यानद्वयस्य नाना-विभा लब्धय उत्पद्यन्ते। स्वहस्तपादावयवपरामर्शमात्रेणेव सर्वरोगापनयनसामर्थ्यमामर्शीष-धित्वम् । तदीयमूत्रपुरीषावयवसम्पर्काच्छरीरनैहज्यं विश्वडौषधित्वम् । तथा सर्व एव तदीयावयवा दुःखार्तानामोपधीभवन्तीति सर्वोधित्वम् । अभिव्याहारसिद्धिवीद्यात्रेणेव। द्यापदानसामर्थ्यमनुग्रहणसामर्थ्यं च । इद्यात्वं सर्वभूतेथरत्वम् । वद्यात्वं सर्वभूतानि स्ववश्वर्तीनि । तथा व्यधिज्ञानमेकरूपं वैक्रियदारीरकरणं तदेव च दश्यत्यणिमादि-विशिष्टम् ॥

भा० — जङ्वाचारणत्वं येनाग्निशिखाद्यमनीहारावश्यायमेववारिधारामर्कट-तन्तुज्योतिष्करिक्षमवायुनामन्यतममध्युपादाय वियति गच्छेत्। वियद्गतिचारित्वं येन वियति भूमाविव गच्छेत् शकुनिवच प्रजीनावडीनगमनानि कुर्यात्॥

टी० — जङ्घाचारणत्वमितिशिखाधूमाद्यपि निश्रित्यं न्योम्नि गच्छेत्। मर्केटतन्तुः कोलिककोशँकृततन्तुः। अपरं वियद्गतिचारणत्वं निर्निश्र एव विसन्धो भूमाविव न्योम्नि गच्छेत्। यथा च राकुनिविंयति प्रडीनम्-उपरिष्टाद् गमनं अवडीनम्-अधस्ताद् गमनं करोत्येवमसाविष कुर्यात्।।

भा०—अप्रतिवातित्वं पवतमध्येन वियतीव गच्छेत् । अन्तर्घानमदृश्यो भवेत् । कामहृषित्वं नानाश्रयानेकहृष्णारणं युगपद्षि क्रुयोत् । तेजोनिसर्गे सामध्यमेतदादि । इति इन्द्रियेषु मितज्ञानिवशुद्धिवशेषाद् द्वारात् स्पर्शना-ऽऽ-स्वादन-घाण-दर्शन-श्रवणानि विषयाणां कुर्यात् । सिन्भिन्नज्ञानत्वं युगपदनेकविष-यपरिज्ञानमित्येतदादि । मानसं काष्ट्रवृद्धित्वं वीजवृद्धित्वं पद्मकरणोद्देशाध्याय-प्राश्चतवस्तुपूर्वाङ्गानुसारित्वं श्रजुमितित्वं विगुलमितित्वं परिचत्त्ज्ञानमित्रलेषितार्थपातिमनिष्टानवातिमित्येतदादि ॥

टी०—गच्छन् पर्वतिमित्यादिभिरिष न प्रतिहन्यत इत्यप्रतिघातित्वम् । अन्तर्धाः
नम्-अद्ययत्त्रम्। युगपद्नेकस्प्पार्णं कामस्पित्वम् । तेजालेश्यामोक्षणम् आदिप्रहणात्
शीतलेश्यानिमगशक्तिः । मिनज्ञानिवशुद्धिप्रकपोद् विषयाणां—स्पादीनां देशप्रमाणिनिः
यमोल्ञङ्गनेनाषि प्रहणं कुर्यात् । युगपदनकविषयप्रहणं समिभन्नज्ञानत्वम् । आदिप्रहणादिन्द्रियव्यत्यासेनापि विषयप्रहणसामर्थ्यम् । मानसं—मनोव्यापारजातम् । कोष्ठशुद्धित्वं

१ 'कर्मांचयः' इति ग-पाटः । २ 'जयादभ्या' इति ग-पाटः । ३ 'निश्चित्य' इति ग-पाठः । ४ 'कोशिकतन्तुः 'इति ग-पाटः ! ५ 'द्रात् 'इति ग-पाटः । ६ 'सिम्भन्नत्वम् 'इति ग-पाटः ।

यतिश्वत् पद्वाक्यार्थादि गृहीतं तन्न कदाचिन्नश्यतीति, कोष्टप्रक्षिप्तधान्यवत् । बीजबुद्धित्वं स्वल्पमपि दर्शितं वस्तु अनेकप्रकारेण गमयति । तद्यथा पदेन प्रदर्शितेन प्रकरणेनोद्देशकादिना सर्वमर्थं ग्रन्थं चानुधावति । परचित्तं जानाति । अभिलुषितमर्थं प्राप्तोत्येवं अनिष्टं च नैवामोति । एवमाद्योऽतिशयाः शुभानुभावादपरिमितास्तस्य तस्यामवस्थायां प्रादुःप्यन्तीति ॥

भा०—वाचिकं क्षीरास्रवित्वं मध्वास्रवित्वं वादित्वं सर्वस्तज्ञत्वं सर्वस-त्त्वावबोधनमित्येतदादि। तथा विद्याधरत्वमाज्ञीविवत्वं भिन्नाभिन्नाक्षरचतुर्दश-पूर्वधरत्वमिति॥

टी०—वाचिकमप्यतिशैयवस्तम्। तस्य क्षीरास्त्रवित्वं शृष्वतस्तदीयवचनं क्षीरिमव स्वदते। एवं मध्वास्त्रवित्वम्। विद्वत्संसन्मध्येष्वपराजितत्वं वादित्वम्। सर्वेषां म्लेच्छ-मृग-पश्च-पक्षिप्रभृतीनां कृतार्थज्ञत्वम्। सर्वान् सस्वानवृद्धिकानिप बोधयतीति सर्वसत्त्वावबो-धनम्। आदिश्रहणादिश्चरसाम्चवित्वादिग्रहणम्। तथा विद्याधरत्वं महाविद्याः सर्वा एव तस्य तदा स्वयमेवोपतिष्टन्ते। आदीविषत्वं कर्मजातिभेदादनेकप्रकारम्। भिन्नाक्षराणि किञ्चिन्त्युनाक्षराणि चतुर्देश पूर्वाणि सम्पूर्णानि वा तद्वारणत्वम्।।

भा०—ततो उस्य निस्तृष्णत्वात् तेष्वनभिष्वक्तस्य मोहक्षंपकपरिणामावस्थ-स्याष्टाविंदातिविधं मोहनीयं निरवदोषतः प्रहीयते। ततः छद्मस्थवीतरागत्वं प्राप्तस्या-न्तर्भुष्टूर्तेन ज्ञानावरण-दर्शनावरणा-उन्तरायाणि युगपद्दोषतः प्रहीयन्ते । ततः संसारबन्धवीज्ञंबन्धननिर्मुक्तः फलबन्धनमोक्षापेक्षो यथाष्ट्यातसंयतो जिनः केवली सर्वज्ञः सर्वदर्शां द्युद्धो वुद्धः कृतकृत्यः स्नातको भवति। ततो वेदनीय-नाम-गोत्राऽऽयुष्यक्षयात् फलबन्धननिर्मुक्तो निर्देश्वपूर्वोपात्तेन्धनो निरुपादान इवाग्निः पूर्वोपात्तभववियोगात् हेत्वभावाचोत्तरस्याप्रादुर्भावाच्छान्तः॥

टी॰—ततोऽस्वेत्यादि । तेपु-अतिशयेष्वनभिष्वक्तस्य-अनुपजातगाद्वर्घस्य मोहक्षपकपरिणामावस्थस्येति । अविरतसम्यग्दृष्टचादिस्थानवार्तिनो मोहक्षपणाभिमुखस्य श्रेण्या
निरवद्रोषमोहक्षये सित ज्ञानावरणादिप्रहाणे च संसारवीजवन्धनं मोहज्ञानावरणादि तेन
निर्मुक्तः केवली भवति । ततश्च फलवन्धनं वेदनीयादिचतुष्कं तन्मोक्षणापेक्षस्तेनापि
वेदनीयादिना अशेषफलवन्धनेन विमुक्तो ध्यानाधिनिद्ग्धपूर्वोपात्तकर्मेन्धनो निरिन्धन
इवामिः पूर्वोपात्तो भवः—औदारिकादिकायस्तिद्वयोगादुत्तरस्य च कायस्य हैत्वभावात्
संसारे पुनरप्रादुर्भावाच्छान्तः परमाहादम्रपगतः कारणापेक्षम्—

९ 'शयत्वम् ' इति ज-पाटः । २ 'क्षय ' इति ङ-पाठः । ३ 'वन्धनिर्मुक्तः ' **इ**ति **घ-पाठः ।** ४ 'हेतुभावात्' इति **ङ-च्य**-पाटः ।

भा०—संसारसुखमतीत्यात्यन्तिकमैकान्तिकं निरुपमं नित्यं निरितशयं निर्वाणसुखमेवाप्रोतीति ॥ ७ ॥

टी० —संसारसुखमतीत्यात्यन्तिकं साद्यपर्यवसानमैकान्तिकं एकान्तेनैव भवति, न कदाचित्र भवतीत्यर्थः । निरुषममिति नास्ति इह किञ्चित् तस्योपमानं तत्सद्यमिति । निरुतिशयमिति नास्यातिशयः प्रकर्षापकर्पलक्षणो विद्यते, सर्वम्रक्तानां तुल्यत्वात् । नित्य-मिति ध्रुवं कूटस्थमविचालि निर्वाणसुखमवामोतीति ।

सत्कारार्हः सततं, निरुत्सुको निर्भयो विरुण् विगदः।
निःप्रणयो निर्द्रेषो, निर्द्रन्द्रो नीरजा वितनुः ॥१॥—आर्या संसाराप्रिं निर्वा—प्य दहन्तं परमसीख्यसिललेन ।
निर्वाति स्वात्मस्थो, गतजाति जरा-मरण-रोगः ॥ २॥ —,, व्याबाधाभावाच स, सर्वज्ञत्वाच भवति परमसुखी। व्याबाधाभावो नु, स्वस्थस्य ज्ञस्य ननु सुसुखप् ॥३॥—,, अनुपमममेयमव्यय—मनवं शिवमजरमरुजमभयतृषम्। एकान्तिकमात्यन्तिक—मव्यावाधं सुखं ह्येतत् ॥४॥—,, त्रिप्वपि कालेषु सुखा—नि यानि तिर्यञ्च-मनुष्य-देवानाम्। सर्वाणि तानि न समा—नि तस्य मात्रा सुखेनापि॥ ५॥—,, तानि हि रागोत्ष्रोषा—ण्याबाधापूर्वकाणि च सुखानि। नह्यस्ति रागमपवि—ध्य तत्र किञ्चित् सुखमपृक्तम्॥६॥—,, एवं क्षायिकसम्यक्—त्वं वीर्य-सिद्धत्व-दर्शन-ज्ञानैः। आत्यन्तिकैः स युक्तो, निर्द्रन्द्रेनापि च सुखेन॥७॥—,,

सम्प्रत्येनमेव शास्त्रार्थं श्लोकैरुपसंहरति, द्विर्बद्धं सुबद्धं भवतीति ॥

भा॰-एवं तस्वपरिज्ञानाद्, विरक्तस्यात्मनो भृशम् । निरास्रवत्वाच्छिन्नायां, नवायां कर्मसन्ततौ ॥ १ ॥-अनु०

टी॰ — एवमित्यादि । उक्तनीत्या यानि जीवादीनि तत्त्वानि तत्परिज्ञानाद् विरक्त-स्य-विषयसुखवितृष्णस्य भृष्टामात्मनः स्थगितास्त्रवद्वारत्वाद् विचिछन्नायामिनवकर्म-सन्ततौ-कर्मसन्ताने ॥ १ ॥

<sup>े</sup> प्राप्तोति' इति वा-पाठः । २ 'पुलाकादिस्वातिशयः' इत्यधिको ज्ञ-पाठः । ३ 'स्वस्य ब्रस्यापि ' इति रू-पाठः । ४ 'कं निरुपमं 'इति घ-पाठः । ५ 'मामि 'इति ज-पाठः, च्य-पाठस्तु 'नाभि '।

भा०-पूर्वार्जितं क्षपयतो, यथोक्तैः क्षयहेतुभिः। संसारबीजं कात्सन्येन, मोहनीयं प्रहीयते॥ २॥-अनु०

टी० - पूर्वेत्यादि । प्राक्तनं कर्म क्षपयतस्तपोऽनुष्ठानादिभिः क्षयितृभिः संसार-तरोबींजं समस्तमेव मोहनीयं प्रहीयते क्षपकश्रेण्याम् ॥ २ ॥

भा०—ततोऽन्तर।यज्ञानश— दर्शनन्नान्यनन्तरम् । प्रहीयन्तेऽस्य युगपत्, त्रीणि कर्माण्यशेषतः ॥ ३ ॥—अनु०

**टी०- तत इत्यादि। अन्तराये ज्ञानदर्शनावरणयोश्र क्षीणयोर्युगपत् अशोषतः॥३**॥

भा०— गर्भसुच्यां विनष्टायां, यथा तालो विनइयति । तथा कर्म क्षयं यानि, मोहनीये क्षयं गते ॥ ४ ॥—अनु०

टी०—गर्भसूच्यामित्यादि । मस्तकसूच्यां ध्वस्तायां सर्वात्मना विनाशसुपैति सकलस्तालतरुः, एवं मोहनीये श्लीण शेषं कर्म क्षयमेति सर्वम् ॥ ४॥

भा० ततः क्षीणचतुःकर्मा, प्राप्तोःथाख्यातसंयमम् । बीजबन्धननिर्धक्तः, स्नातकः परमेश्वरः ॥ ५ ॥—अनु०

टी०—तत इत्यादि । क्षिप्तसकलघातिकर्मा यथाख्यातसंयममनुप्राप्तो धीजबन्धने-न-मोहनीयादिना विमुक्तः स्नातकोऽन्तर्मलापगमात् परमेश्वरः-केवलर्द्धिप्राप्तः ॥५॥

भा०—शेषकर्मफलापेक्षः, शुद्धो बुद्धो निरामयः। सर्वज्ञः सर्वदर्शो च, जिनो भवति केवली॥ ६॥—अनु०

टी॰— शेष इत्यादि । वेदनीयादिकर्मफलापेक्षः शुद्धो मोहादिमलापगमात् बुद्धः केवलज्ञानावाप्तेर्निरामयो-निर्गताशेषरोगनिदानः केवली भवति ॥ ६ ॥

भा०--कृत्स्नकर्मक्षयादूर्ध्वं, निर्वाणमधिगच्छति । यथा दम्धेन्धनो वहि-निरुपादानसन्ततिः॥ ७॥--अनु०

टी०—कृत्स्नेत्य।दि । सकलकर्मकलङ्कानिर्मुक्त ऊर्ध्वमेव निर्वाणमधिगच्छति । निर्वृतस्य स्थानमप्युपचाराभिर्वाणम् । अथवा निर्वाणं-निर्वृतत्वं सिद्धत्वं प्रक्षिप्तप्रद्भवेन्धनो बिद्धतिव निरुद्धकाष्ट्राद्यपदानसन्तिः ॥ ७॥

भा०—दग्घे बीजे यथाऽत्यन्तं, प्रादुर्भवति नाङ्कुरः । कर्मबीजे तथा दग्घे, नारोहति भवाङ्कुरः ॥ ८ ॥—अनु०

टी०—दग्धे इत्यादि । बीजेऽत्यन्तं-भस्मसात्कृते नाङ्कुरस्य प्रादुर्भावः, एवं कर्मबीजे ध्वस्ते संसाराङ्कुरस्याप्रादुर्भावः॥८॥

भा०-तदनन्तरमेवोध्वे-मालोकान्तात् स गच्छति । पूर्वप्रयोगासङ्गत्व-बन्धच्छेदोध्वेगौरवैः ॥ ९ ॥- अनु०

टी॰—तद्नन्तरेत्यादि । सकलकर्मक्षयसमनन्तरमालोकान्तादृध्वे स गच्छति । कथं मुक्तस्य गतिरित्यारेकायामिदमाह-पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद् बन्धच्छेदादृध्वेगौरवाच गतिरस्य भवति सिद्धा ॥ ९ ॥

पूर्वप्रयोगस्योदाहरणानि दर्शयति-

भा०—कुलालचके दोलाया-मिषौ वाऽपि यथेष्यते । पूर्वप्रयोगात् कर्मेह, तथा सिद्धिगतिः स्मृता ॥ १०॥— अनु०

टी॰—कुलालेत्यादि । पूर्वप्रयोगात् कर्म-क्रिया यथा कुलालचकादिए तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ १०॥

भा॰—मृल्लेपसङ्गनिर्मोक्षाद्, यथा दष्टाऽप्स्वलाबुनः।
कर्मसङ्गविनिर्मोक्षात्, तथा सिद्धिगतिः स्मृता ॥११॥—अनु॰

री॰—मृत्लेपेत्यादि । अलाबुनोऽप्सन्मजनं दृष्टं मृत्लेपसङ्गनिर्माक्षात् एवं कर्माष्टकसङ्गत्यागात् सिद्धगतिः सिद्धा ॥ ११ ॥

भा०— एरण्डयन्त्रपेडासु, बन्धच्छेदाद् यथा गतिः। कर्मबन्धनविच्छेदात्, सिद्धस्यापि तथेष्यते॥ १२॥—अनु०

दी०—एरण्डेत्यादि । व्याघ्रपादबीजबन्धनच्छेदाद् यन्त्रबन्धनच्छेदाद् पेडाबन्धन-च्छेदाच गतिर्देष्टा मिझाकाष्ट्रपेडापुटानामेवं कर्मबन्धनविच्छेदात् सिद्धस्य गतिः ॥ १२ ॥

भा०—ऊर्ध्वगौरवधर्माणो, जीवा इति जिनोत्तमैः। अधोगौरवधर्माणः, पुद्रला इति चोदितम्॥१३॥—अनु०ः

टी॰— ऊँध्वेंत्यादि । ऊर्ध्वगमन एव गौरवं धर्मः-स्वभावो जीवानाम् पुद्गलास्त्वधो गमनधर्माण इति सर्वज्ञवचनम् ॥ १३ ॥

भा०—यथाऽधस्तिर्यगूर्ध्वं च, लोष्टवाय्वग्रिवीतयः। स्वभावतः प्रवर्तन्ते, तथोर्ध्वं गतिरात्मनाम्॥१४॥—अनु०

टी॰—यथेत्यादि । यथाक्रममधोगमनादि । हीष्टानां वीतयो-गतयः स्वभावादेव-जायन्ते तथोध्वेगतिरात्मनाम् ॥ १४॥

१ 'वापि ' इति घ-पाठः । २ 'स्मृताः ' इति ज-पाठः । ३ 'ऊर्ध्वमित्यादि' इति ज-पाठः। ४ 'बीचयः ' इति ग-पाठः । ५ 'स्वभावगतिरात्मनः ' इति ग-पाठः । ६ 'लोष्टत्ववीचयो ' इति ग-पाठः ।

भा०-अतस्तु गतिवैकृत्य-मेषां यदुपलभ्यते । कर्मणः प्रतिघाताच, प्रयोगाच तदिष्यते ॥ १५॥

टी॰—अतस्त्वत्यादि । अस्मादुक्तप्रकारादन्यथा गतिवैकृत्यं यद् भवति गतिविका-ररूपं तत् कर्मणः-क्रियायाः प्रतिघाताद् गिरिभित्त्यादेः प्रयोगाच पुरुषेच्छानुविधाना-दिष्यते सर्वम् ॥ १५ ॥

भा॰—अधस्तिर्यगथोध्वं च, जीवानां कर्मजा गतिः। ऊर्ध्वमेव तु तद्धमीं, भवति क्षीणकर्मणाम् ॥ १६॥—अनु०

टी॰—अघ इत्यादि। सर्वतो गतिर्जीवानामधस्तिर्यगृर्ध्व च कर्मजा गतिः। श्लीणकर्मणां तृर्ध्वमेव गतिस्तद्धमी सा स्वाभाविकी गतिर्धमी येषामिति ॥ १६॥

भा॰—द्रव्यस्य कर्मणो यद्य-दुत्पत्त्याऽऽरम्भ-वीतयः। समं तथैव सिद्धस्य, गति-मोक्ष-भवक्षयाः॥१७॥—अनु०

टी॰—द्रव्यस्येत्यादि । द्रव्यस्य-परमाण्वादेः कर्मणः-क्रियाया यथोत्पत्तिरारम्भो गतिश्व समं-युगपत् तथा सिद्धस्य गतिमोक्षभवक्षयाः गतिः युक्तिर्मोक्षः-स्वात्मन्यव-स्थानं भवक्षयो-जन्मक्षयः संसारक्षयो वेति ॥ १७॥

भा॰—उत्पत्तिश्च विनाशश्च, प्रकाश-तमसोरिह। युगपद् भवतो यद्वत्, तथा निर्वाण-कर्मणोः ॥ १८ ॥—अनु०

टी०—उँत्पत्तिश्रेत्यादि । प्रकाश-तमसोर्यथा युगपदुत्पत्ति-विनाशौ । यस्मिन् काले प्रकाश उत्पद्यते तस्मिन्नेव काले तमसो विनाश इति युगपद् एवं निर्वाणं कर्मक्षयश्रेत्येक एव कालः । तथाञ्च्यत्राप्युक्तम्—

सँ ततो बन्धनमोक्षाद्ध्वं जीवः प्रवेगतो याति।
न त्वेरण्डकबीजं, बन्धनमुक्तं व्रजत्यूर्धम् ॥ १ ॥—आर्या
सङ्गत्यागाद् वा लघु-रात्मा भूत्वा स उत्पतत्यूर्धम् ।
न तु गतलेपालाव् -हद्याति जले निमग्राऽपि ॥ २ ॥-,,
ध्यानेन तथा चात्मा, प्रयोजितो येन स व्रजत्यूर्ध्वम् ।
तिष्ठासुरपि न शक्तः, प्रवेगितो ननु नरः स्थातुम् ॥ ३ ॥—"
अपि चाग्नेरिव गमनं, स्वाभाविकम् ध्वमात्मनस्तस्य ।
आत्माग्निशिखाया गति-रन्या कर्मानिलवशाद्धि ॥ ४ ॥—"

९ 'वीचयः ' इति ग-पाठः । २ 'उत्पत्तिरिस्यादि ' इति च-ज-पाठः । ३ 'स सततो ' इति च-ज-पाठः ।

स्ववशस्यानभिसन्धे-श्र तस्य न च विग्रहा गतिर्भवति । भवति हि विग्रहगमनं, कर्मवशस्यार्थिनश्रेह ॥ ५ ॥— आर्या अपि चानुश्रेणिगति--जीवानां चैव पद्रलानां च । स्वाभाविकीप्यते ये-न तेनै सा विग्रहा सिद्धा ॥ ६ ॥—" सिद्धस्य गतिरयुक्ता. स्ववशत्वान्निःप्रयोजनत्वाच । नी सिद्धावयक्ता, कर्मविम्रक्तस्य निःपततः ॥ ७ ॥ – " बन्धविमोक्षात् सङ्ग-त्यागात् पूर्वप्रयोगतो वाऽपि । ननु गच्छतोऽन्यवशता न च ग्रुक्तोऽभीष्यते विवशः ॥ ८॥—" इत्येवं विप्रलापो--ऽस्पृष्टगतौ नान्तरास्ति यत्कालः । सत्यां हि सोत्तराव-स्थायां स्यात् सिद्ध इतरो वा ॥ ९ ॥—" सोऽस्पृष्टया हि गत्या-ऽनन्तरमेव समये जगच्छिखरम् । अवगाहतेतरां ते-न नास्ति नच भो वजत्कालः ॥ १० ॥—" सिध्यति गत्वा द्यात्मा, सिद्धिक्षेत्रेऽपहाय देहमिह । नह्यन्तराऽस्ति सिद्धि--र्नासिद्धिश्रास्ति मुक्तस्य ॥ ११ ॥—" स्ववशस्यानभिसन्धेः, कृतकृत्यस्य च यथा स्वभावेन। तस्योपयोग इष्ट-स्तथा गतिः सा स्वभावेन ॥ १२॥—"

अथ यस्याः पृथिव्या उपरि मुक्तानामवस्थानं सा किंस्वरूपेत्याह—

भा०—तन्वी मनोज्ञा सुरभिः, पुण्या परमभास्वरा । प्राभारा नाम वसुधा, लोकमृप्ति व्यवस्थिता ॥ १९ ॥—अतु०

ही०—तंन्वीत्यादि । मध्ये योजनाष्टकत्रहला प्रदेशपरिहाण्या चोपर्यपरि मिश्ककापत्रात् तनुतरा पर्यन्तेऽतितन्वी मनोज्ञेत्यन्तरुचिरा सुरिभः -इष्टगन्धा पुण्यवद्भिः पृथिवीकायिकै-निर्वितिता पुण्या मृशं भासनशीला प्राग्भारेति नाम तस्याः । सा च लोकमूर्धिन व्यव-स्थिता ॥ १९ ॥

भा०—नृष्ठोकतुल्यविष्कम्भा, सितच्छत्रनिभा शुभा। जर्ध्वे तस्याः क्षितेः सिद्धा, छोकान्ते समवस्थिताः॥ २०॥—अतु०

टी॰—नृलोकेत्यादि । नृलोकेऽर्धतृतीयद्वीपा मानुषोत्तरमहीधरपरिश्विप्ता तत्तुल्यि-ष्कम्मा, पश्चचत्वारिंशद्योजनलक्षविस्तरेत्यर्थः । उत्तानीकृतसितच्छन्नकाकृतिः ग्रुमस्पाधा-त्मिका शुभा तस्याः क्षितेरुपरि लोकान्तस्पृशां सिद्धानामवस्थानम् ॥ २० ॥

१ 'स्याधिन ' इति ज-पाठः । २ 'येन सेम (?) सा वित्रहा॰ 'इति ज-पाठः । ३ 'नो सिद्धता च युक्ता 'इति च-पाठः । ४ 'भीष्यति ' इति ज-पाठः । ५ ' सुर्राभगम्था ' इति ज-पाठः ।

भा०—तादात्म्यादुपयुक्तास्ते, केवलज्ञानद्दीनैः। सम्यक्तवसिद्धतावस्था, हेत्वभावाच निष्कियाः॥२१॥—अतु०

टी॰ तादारम्येत्यादि। स आत्मा स्वभावो येषां ते तदात्मानः तद्भावस्तादात्म्यं तस्मात् केवलज्ञानदर्शनस्वभावात् सदैव उपयुक्ताः क्षायिकसम्य कत्वसिद्धतावस्थाः। हेत्वभावाच निष्क्रियाः क्रियापरिणामं प्रति न किश्चित् तेगामस्ति निमित्तमिति॥ २१॥

भा॰—ततोऽप्यूर्ध्वगितस्तेषां, कस्मानास्तीति चेन्मातेः । धर्मास्तिकायस्याभावात् स हि हेतुर्गतेः परः ॥ २२ ॥

टी०—ततोऽप्यूर्ध्वमित्यादि । लोकान्तात् परतोऽपि गतिस्तेषां कस्मान्न भवतीति चेत् गतेर्हेतुर्धमस्तिकायः परः-प्रधानमपेक्षाकारणं तदभावान्त परतो गतिः ॥ २२ ॥

भा॰ —संसारविषयातीतं, मुक्तानामन्ययं सुखम्। अव्याबाधमिति प्रोक्तं, परमं परमर्षिभिः॥२३॥

दी०—संसारेत्यादि। संसारविषयमतीतं मुक्तानां सुखमन्ययत्वाद् विगतन्याबाधं परमं-प्रकृष्टं परमिषंभिः-तीर्थकरादिभिरभिहितम् ॥ २३ ॥

भा॰—स्यादेतदशरीरस्य, जन्तोर्नष्टाष्टकर्मणः। कथं भवति मुक्तस्य, सुखमित्यत्र भे गृणु॥ २४॥

टी॰—स्यादेनदित्यादि। नष्टाष्टकर्मणो विगतयोगत्रयस्य कथमकरणस्य सुख-सम्भव इत्यत्र मे जृणु ॥ २४ ॥

भा॰—लोके चतुर्ध्वहार्थेषु, सुखशब्दः प्रयुज्यते। विषये वेदनाभावे, विपाकं मोक्ष एव च ॥ २५॥

टी॰ — लोके इत्यादि। प्रतीतिं दशियति । सुखे विषयः शब्दादिः तथा दुःखवेदनाया-श्राभावे, कर्मविपाके च सद्वेदनीयादिके। तथा मकलकर्मक्षयलक्षणे च मोक्षे॥ २५॥

उदाहरणानि यथाक्रमं दर्शयति —

भा॰—सुखो विद्वः सुखो । -विषयेष्विह कथ्यते । दुःखाभावे च पुरुषः, सुखितोऽस्मीति मन्यते ॥ २६॥

दी॰ सुखो बहिरित्यादि । उदाहरणानि यथाक्रमं दर्शयति ॥ २६ ॥

भा०--पुण्यकर्मविपाकाच, सुखमिष्टेन्द्रियार्थजम् । कर्मक्केशविमोक्षाच, मोक्षे सुखमनुत्तमम् ॥ २७ ॥

**टी०--पुण्यकर्मे**त्यादि । गैतार्थावेतौ श्लोकौ ॥ २७॥

९ 'संराणु ' इति ग-पाटः । २ 'गतार्थावेव ' इति ज-पाटः ।

भा॰—सुलप्रसुप्तवत् केचि-दिच्छन्ति परिनिश्वतिम्। तद्युक्तं कियावत्त्वात्, सुखानुदायतस्तथा ॥ २८ ॥

टी॰—सुखपसुसेत्यादि । शोभनेन स्वात्मनः सुखनिद्रया सुसवदिष्छन्ति निर्वृतिं तदेतद्युक्तं योगवन्वात् क्रियावत्त्वात् तथा सुखानुद्याया । अनुशयः प्रकर्षापकर्षस्वम् ॥

भा० -श्रम-क्रम-मद्-व्याधि-मद्नेभ्यश्च सम्भवात्। मोहोत्पत्तेर्विपाकाच्च, द्दीनप्तस्य कर्मणः॥ २९॥

टी॰—श्रमेत्यादि । श्रमः—खेदः क्रमो-ग्लानिः मदो—मद्यपानादिजनितः व्याधिः— ज्वरादिः मदनः-कामसेवनं एभ्यश्च सुखापसुप्तत्वस्य सम्भवात् रत्यरतिभयशोकादिको मोह-स्तस्माच सुप्तत्वसम्भवः । दशैनग्नं—दर्शनावरणकर्म तस्य विपाकात्—उदयात् सुखप्रसुप्तत्व-मिति । न चैतानि कारणानि सुक्तानां सम्भवन्ति ॥ २९॥

भा॰—लोके तत्सदृशो हार्थः, कृत्सनेऽप्यन्यो न विद्यते।

मी उपगृथित तद् येन, तस्मानिरूपमं सुखम्॥ ३०॥

टी०—लोके इत्यादि । मोक्षसुखसदशोऽर्थः सकलेऽपि लोके न कचिदस्ति ततोऽ-नुपमं तत् ॥

भा॰—लिङ्गप्रसिद्धेः प्रामाण्या-दनुमानीपमानयोः। अत्यन्तं चाप्रसिद्धं तद्, यत् तेनानुपमं स्मृतम् ॥ ३१॥

टी॰ — लिङ्गेत्यादि । नाप्युपमानं तत्र क्रमते साह्याभावात् । साह्याख्यं लिङ्गं नास्ति मोक्षसुखस्य । नाप्यनुमानस्य मुक्तिसुखं गोचरीभवति । यस्मात्तस्य प्रामाण्यं लिङ्गप्रसिद्धेः कारणात् । पक्षधमीन्वयव्यतिरेक्येव लिङ्गम् । न चास्ति ताह्यो मोक्षसुखप्रतिपत्तावित्यतो नाप्यनुमेयम् ॥ ३१ ॥ अस्त्र

भा०-प्रत्यक्षं तद्भगवता-महितां तुश्चे भाषितम् । गृह्यते अतित्यतः प्राज्ञै-ने छद्मस्थपरीक्षया ॥ ३२ ॥ इति

टी०—प्रत्यक्षमित्यादि । अईतां—सर्वज्ञानामेव तत् प्रत्यक्षं प्रत्यक्षीकृत्य च तैर्यथावद् भाषितं—व्यपेतरागद्वेपमोहैः श्रद्धेयवाक्येः सर्वज्ञेरेव तदाख्यातम्। अतः सर्वज्ञप्रणीतागमप्रामा-ण्यात् तदस्तीति गृष्टाते । प्रज्ञाऽसामध्यात्र छद्मस्थपरीक्षया आगमव्यतिरिक्तेश्व छद्मस्थ-प्रत्यक्षादिभिः परीक्ष्यमाणं न जातुचिदुपलभ्यत इति ॥ ३२ ॥

एवमनुपममन्याबाधं च शाश्वतं स्वाभाविकं मुक्तिसुखमनुभवति क्षिपितसकलकर्मजालः ।

१ ' उपनीयते ' इति ग-पाठः ।

भा०—यस्त्विदानीं सम्यग्द्शेनज्ञानचरणसम्पन्नो भिक्षुमोंक्षाय घटमानः कालसंहननायुदींषादरपशक्तिः कर्मणां चातिगुरुत्वादकृतार्थे एवोपरमति स सौधमीदीनां सर्वार्थसिद्धान्तानां करपविमानविशेषाणामन्यतमस्मिन् देवतयोप-पद्यते।

टी०—यः पुनरधुना दुःखबहुलं संसारमवेक्ष्य तिनःसरणकृतप्रयतनः सम्यग्दर्शनज्ञानचरणसम्पन्नो भिक्षुमाँक्षाय घटमानो-मोक्षार्थकृतोत्साहो दुःषमाकालदोषात्
परिपेलवकीलिकासेवार्तसंहननदोषादनेकापायालपायुर्दोषाचालपशक्तिः—अतीव स्तोकवीर्यः कर्मणां च-मोहनीयादीनामितगुरुत्वादिति तीत्रानुभावादकृतार्थे एव—अश्वपितकर्माष्टक एव उपरमित—कालं करोति स खलुपचितशुभराशिः सौधमीदीनां द्वादशानां कल्पानां विमानानां च सर्वार्थसिद्धान्तानामन्यतमस्मिन् कल्पे विमाने वा देवत्वायोपपद्यते—देवत्वेनोपपद्यत इत्यर्थः।

भा०—तत्र सुकृतकर्मफलमनुभूय स्थितिक्षयात् प्रच्युतो देशजातिक्करशील-विद्याविनयविभवविषयविस्तरविभूतियुक्तेषु मनुष्येषु प्रत्यायातिमवाष्य पुनः सम्यग्दर्शनादिविशुद्धबोधिमवाप्नोति । अनेन सुखपरम्परायुक्तेन कुशलाभ्या-सानुबन्धक्रमेण परं त्रिजीनित्वा सिध्यतीति ॥

टी०—तत्र-साँधर्मादिषु कल्पेषु विमानेषु वा सुकृतकर्म-पुण्यकर्म तस्य फलं-विपाकमनुभूयायुषः स्थितिक्षयात् प्रच्युता मगधादावार्यदेशो क्षत्रियादी मनुष्यजाती इक्ष्वाकु-कुलादिषु शीलवत्स-सचेष्टेषु विद्या-मुक्त्यनुगुणं ज्ञानं विनयः—अभ्युत्थानादिः विभवः-धन-धन्य-द्रविणसम्पत् विषयाः-शब्दादयः सर्वेषामेवेषां विस्तरः-प्राचुर्यं विस्तर एव विभूतिस्तद्युक्तेषु प्रत्यायातिमवाप्य—जन्म समधिगम्य पुनः सम्यग्दर्शनादिविशुद्धं बोधिमवाप्रोति । सम्यग्दर्शनमादिर्ययोर्ज्ञानचारित्रयोर्बोधिस्वरूपयोस्तं बोधिमवाप्रोति । ज्ञानचरणे बोधिशब्दवाच्ये समवाप्रोतीत्यर्थः । अनेन—उक्तलक्षणेन कुशालाभ्यासानुबन्धक्रमेण सुखपरम्परायुक्तेन परं-प्रकर्षतिस्त्रजीनित्वा मनुष्यो देवः पुनर्मनुष्य इति एवं त्रीणि जन्मानि समवाप्य सम्यक्तवज्ञानलाभादिहितसंवरस्तपसा क्षपितकर्मराशिः सिध्यति सिद्धिक्षेत्र इति । उक्तं च—

"एवं संवरवर्मा, पिनद्य सम्यक्त्ववाहमधिरूढः। सज्ज्ञानमहाचापो-ध्यानादितपःशितपृषत्कैः॥१॥—आर्या

<sup>ा</sup> १ 'विद्या सूत्तय॰' इति च-पाठः ।

संयमरणाजिरस्थः, क्रेशचमूः संविधूय भन्यातमा ।
कर्मनृपरिपून् इत्वा—ऽपर्वाराज्यिश्रयं लभते ।। २ ।।—आर्या
एवं कर्मोदयजै—भीवैः कर्मक्षयोपशमजैश्व ।
संसारम्रवाचाईन्, सिद्धं कर्मक्षयोदेव ।। ३ ।।—"
ज्ञानं सुमार्गदीयं, सम्यक्त्वं तु तद्विप्रणाशाय ।
चारित्रमास्रवत्वं, क्षपयति कर्माणि तु तपोऽप्रिः ।। ४ ।।—"
एतेन भवति सिद्धः, सिद्धान्तचतुष्टयेन जिनवचने ।
न तु संवररिहतस्य च, सा स्यान्न ज्ञानमात्रेण ।। ५ ।।—"
इत्येकान्तसमेक—द्वीपं विविधं झपमेकपातालम् ।
अष्ट्याहं द्विरयं, चतुरावर्तं चतुःकृलम् ।। ६ ।।—"
त्रिमहावातं च्युदयं, पद्वेगं चतुरङ्गोतिनियतोर्मिम् ।
संसारार्णवमात्मा, नावा चतुरङ्गयोत्तरति ।। ७ ।।—"

सम्प्रति वाचको निजाचार्यान्त्रयं द्विप्रकारमैप्यावेद्यते-

भा०—वाचकमुख्यस्य शिव-श्रियः प्रकाशयशसः प्रशिष्येण ।
शिष्येण घोषनिद्-क्षमाश्रमणस्यैकादशाङ्गविदः ॥ १ ॥—गीतिः
वाचनया च महावा-चकक्षमणपुण्डपादशिष्यस्य ।
शिष्येण वाचकाचा-र्यमूलनाम्नः प्रधितकीर्तेः ॥ २ ॥—आर्या
न्यग्रोधिकाप्रसृते-न विहरता पुरवरं कुसुमनाम्नि ।
कौभीषणिना स्वातित-नयेन वात्सीसुतेनार्थम् ॥ ३ ॥-"

टी॰—तत्रायं प्रवाजकान्वयः—शिवश्रीनीम वाचकः पितामहः सङ्ग्रहकारस्य, तस्य शिष्यो घोषनान्दिक्षमणस्तस्यायं सङ्ग्रहकारः शिष्यः। सम्प्रति वाँचनाचार्यान्वयो सुण्डपादो नाम महावाचकः क्षमणः सोऽस्य पितामहः सङ्ग्रहकारस्य। तस्य शिष्यो मूलनामा वाचकस्तस्यायं सङ्ग्रहकारः शिष्यः। सम्प्रत्यात्मीयजन्मान्वयस्थानमाचष्टे—न्यप्रोधिका नाम ग्रामस्तत्र जातेन पाटलिपुत्रे कुसुमपुरनान्नि विहरता। कौभीषणिनेति गोत्राह्मानम्, स्वातितनयेनेति पितुराख्यानम्, वातसीसुनेनेति गोत्रेण नाम्ना उमेति मातुराख्यानम्।।

भा०—अईब्रचनं सम्यग्, गुरुक्रमेणागतं सैमवधार्य। दुःखाते च दुरागम-विहतमतिलोकमवलोक्य॥ ४॥—आर्या

९ 'मवाप्या ' इति ज-पाठः । २ 'वाचकाचार्यान्वयो 'इति ग-पाठः । २ 'समुपघार्य ' इति घ-पाठः ।

इद्मुबैर्नागरवा-चकेन सत्त्वानुकम्पया दृष्धम्। तत्त्वाथीधगमारूयं, स्पष्टमुमास्वातिना शास्त्रम् ॥५॥—आर्या यस्तत्त्वाधिगमारूयं, ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम्। सोऽव्याबाधं सौरूयं, प्राप्स्यत्यचिरेण परमार्थम् ॥६॥—आर्या

टी॰—सम्प्रदायाविच्छेदेनायातमहिद्यचनं सम्यगवधार्य शारीरैर्मानसेश्व दुःखैरार्तं दुरागमेरैहिकसुखोपदेशप्रायेख्नयः प्रभृतिभिः प्रमाणविघटनायामक्षमैर्विहतमितम्—उपहत-विज्ञानमवलोक्य लोकसुचैनीगरवाचकेनेति स्वशाखासूचकं तत्त्वार्थिणमाख्यं शास्त्रं भव्यसत्त्वानुकम्पया विरचितं स्फुटार्थमुमास्वातिनेति । तदेतच्छास्रं जीवादितत्त्वाधि-गमार्थं योऽवभोत्स्यते सूत्रतोऽर्थतशानुष्टास्यति तत्रोक्तं सोऽव्याबाधसुखलक्षणमनन्तमनुपमं परमार्थं मोक्षमिरोण प्राप्स्यतीति ॥

इति श्रीतत्त्वार्थाधिगमेऽहैत्प्रवचनसंग्रहे भाष्यानुसारिण्यां वृत्तौ मोक्षस्वरूपनिरूपको दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ ॥ तत्समाग्नौ च समाग्नेयं तत्त्वार्थटीका ॥

आसीद् दिन्नगंणिः क्षमाश्रमणतां प्रापत् क्रमेणेव यो विद्वत्सु प्रतिभागुणेन जयिना प्रख्यातकीर्तिभेशम्। बोढा शीलभरस्य सच्छ्तनिधिर्मोक्षार्थिनामप्रणी-

र्जञ्चालामलमुचकैर्निजतपस्तेजोभिरन्याहतम् ॥ १ ॥— शार्दृल० यत्र स्थितं प्रवचनं, पुस्तकनिरपेक्षमक्षतं विमलम् । शिष्यगणसम्प्रदेयं, जिनेन्द्रवक्ताद् विनिष्कान्तम् ॥ २ ॥—आर्या तस्याभूत् परवादिनिर्जयपद्धः संहीं दधच्छ्रतां

नाम्ना व्यज्यत सिंहसूर इति च ज्ञाताखिलाथीगमः।

शिष्यः शिष्टजनप्रियः प्रियहितव्याहारचेष्टाश्रयाद्

भन्यानां शरणं भनौघपतनक्षेशार्दितानां भ्रवि ॥ ३ ॥—शार्द्छ० निर्भृततमःसंहति-रखण्डमण्डलशशाङ्कसच्छाया । अद्यापि यस्य कीर्ति--र्भ्रमित दिगन्तानविश्रान्ता ॥ ४ ॥— आर्या शिष्यस्तस्य बभूव राँजि( ज? )कशिरोरत्नप्रभाजाँलक-

व्यासँङ्गाच्छुरितस्फुरञ्जखमणिप्रोद्धासिपादद्वयः ।

१ 'गणी 'इति ज्ञ-पाठः। २ 'पदः ' इति ङ पाठः। ३ 'राजत' इति च-पाठः। ४ 'जातक' इति च-पाठः। ५ 'सङ्गच्छुरित∘ 'इति च-पाठः।

भास्वामीति विजित्य नाम जगृहे यस्तेजसां सम्पदा
भास्वन्तं भवनिर्जयोद्यतमितिर्विद्वज्जनाग्रेसरः ॥ ५ ॥—शार्द् ल०
क्षमया युक्तोऽतुलया, समस्तशास्तार्थविन्महाश्रमणः ।
गच्छाधिपगुणयोगाद् गुणाधिपत्यं चकारार्थ्यम् ॥ ६ ॥—आर्या
तत्पादरजोवयवः, स्वल्पागमश्रेमुषीकबहुजाड्यः ।
तत्त्वार्थशास्त्रटीका-मिमां व्यधात् सिद्धसेनगणिः ॥ ७ ॥--"
अष्टादशसहस्राणि, द्वे शते च तथा परे ।
अशीतिरिथका द्वाभ्यां, टीकायाः श्लोकसंग्रहः ॥ ८ ॥ — अनु०
मूलसूत्रप्रमाणं हि, द्विशतं किश्चिद्नकम् ।
भाष्यश्लोकस्य मानं च, द्वाविंशतिशतानि वै ॥ ९ ॥—"

इति श्रीतन्वार्थाधिगमटीका समाप्ता॥ अङ्कतोऽिव श्लोकसंख्या २०६८०।



१ 'स्याधां 'इति ग-पाठः । २ अतःपरं केवलमयमेव उह्नेखो ज-प्रतौ--'प्रन्थाप्रन्थ १४२४२ सब संख्या शुभं भवतु । इति श्रीतत्त्वार्थटीका समाप्ता '।

# सूत्रक्रमेणान्तराधिकारसूचा

### -8933**%**6666-

| स्त्राङ्कः | <b>स्</b> त्रपाठः               | अ रिः                                      | पृष्ठाङ्क: |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|            |                                 | षष्टोऽध्यायः ६                             |            |
| १ काय      | वाड्यनःकर्मयोगः                 |                                            | 8          |
| "          | "                               | योगशब्दे ृतुः                              | ,,         |
| ,,         | "                               | योगस्यार्थः                                | २          |
| ,,         | "                               | योगस्य त्रैविच्यम्                         | ,,         |
| ,,         | ,,                              | त्रिविध्योगानां न्याख्या                   | ३          |
| "          | ,,                              | काययोगस्य सप्तविधत्वम्                     | "          |
| "          | "                               | प्रत्येकयोगस्य द्वैविश्यम्                 | 8          |
| "          | ,,                              | कायि <b>कयोगस्य भेदाः</b>                  | "          |
| ,,         | "                               | वाचिकयोगस्य भेदाः                          | ષ          |
| ,,         | ,,                              | मानसिकयोगस्य भेदाः                         | "          |
| "          | ,,                              | शुभयोगस्य भेदाः                            | "          |
| २ स ३      | भास्त्रनः                       |                                            | ६          |
| "          | ,,                              | आस्त्रवव्याख्या                            | ,,         |
| ર જ્ઞુમ    | : पुण्यस्य                      |                                            | હ          |
| ৪ अগ্র     | भः पापस्य                       |                                            | "          |
| ,,         | "                               | द्विचत्वारिंशत् पुण्यप्रकृतयः              | "          |
| "          | ,,                              | द्रयशीतिः पापप्रकृतयः                      | 6          |
|            | त्रायाकषाययोः साम्परायिकेर्याप  | थयो:                                       | "          |
| 33         | 77                              | सूत्रगतशब्दानां व्युत्पत्तिः               | "          |
| ,,         | "                               | आस्त्रवस्य द्वैविष्यम्                     | ९          |
|            |                                 | । <b>ञ्चविरातिसङ्</b> ख्याः पूर्वस्य भेदाः | १०         |
| ,,         | ,,                              | साम्परायिकास्त्रवस्य ४९ भेदाः              | ,,         |
| "          | 77                              | पञ्चविंशतेः क्रियाणां विवेचनम्             | 88         |
|            | मन्दज्ञाताज्ञातभाववीर्याधिकरणवि | <u>शेषेम्यस्तद्वि</u> शेषः                 | १३         |
| "<br>**    | <b>37</b>                       | बन्धविशेषाणां हेतवः                        | 77         |

## तःवार्थाधिगमसूत्रम्

| स्त्राङ्कः       | स्त्रपाठः                                                   | अधिकारः                                             | पृष्ठाङ्कः  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| ८ अधि            | करणं जीवाजीवाः                                              |                                                     | १६          |
| ,,               | "                                                           | अधिकरणस्य द्वैविष्यम्                               | ,,          |
|                  |                                                             | रेतानुमतकषायविशेषेस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकराः         | १७          |
| ,,               | <b>,,</b>                                                   | जीवाधिकरणस्य भेदप्रभेदाः                            | "           |
| "                | 77                                                          | संरम्भादीनां व्याख्या                               | "           |
|                  | "                                                           | जीवाधिकरणस्य विकल्पसङ्ख्या                          | १९          |
| ः,<br>१० निर्वेत | र्<br>नानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विच                           | `                                                   | <br>२०      |
| •                |                                                             | निर्वर्तनादीनां व्याख्या                            | -           |
| "                | );<br>);                                                    | निर्वर्तनाधिकरणस्य स्वरूपम्                         | ,,<br>२१    |
|                  | •                                                           | नोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः                           | <b>२</b> ३  |
| ,,               | ,,                                                          | ज्ञानावरणीयकर्मण आस्त्रवाः                          | ,,          |
| ,,               | , ·<br>,,                                                   | दर्शनावरणीयकर्मण आस्त्रवाः                          | ર <i>જે</i> |
|                  | १२ दुःखरोकतापाऋन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्देद्यस्य |                                                     |             |
| ,,               | 22                                                          | असद्वेद्यस्यास्त्र <sup>ञ</sup> ः                   | "           |
|                  | * *                                                         | ादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्वेद्यस्य               |             |
| _                |                                                             | सद्वेद्यस्यास्त्रवाः                                | ,,          |
| "                | ***                                                         | दु:खादीनां लक्षणानि                                 | '',<br>રૂષ  |
| "                | "                                                           | भाष्यगतशब्दानां व्याख्या                            |             |
| "                | 99                                                          | सद्वेद्यस्यान्येऽप्यास्त्रवाः                       | ,,<br>२६    |
| "<br>१० केवरि    | ''<br>ञ्रेश्रुतसङ्घवर्मदेवावर्णवादो  त                      |                                                     | <b>२</b> ७  |
| 70 1111          | ન્યુતાત્વ્યમાવના મના                                        | दर्शनमोहस्यास्त्रत्राः                              | _           |
| 77               | **                                                          | केविलिनोऽवर्णश्रद:                                  | "           |
| "                | "                                                           | श्रुतस्यावर्णवादः                                   | "           |
| "                | "                                                           | श्रुरास्यानणनादः<br>संयतादीनामवर्णवादः              | ,,          |
| "                | 77                                                          | संपतादानामयणवादः<br>देवानामवर्णवादः                 | "           |
| ))               | ))                                                          | _                                                   | २८          |
| १५ क्ष           | योदयात् तीत्रात्मपरिणामश्चा                                 | _                                                   | "           |
| ११<br>९६ जना     | "<br>एमपरिप्रहत्वं च नारकस्यायु                             | स्त्रीवेदादिनवनोकषायबन्यहेतवः                       | "           |
| र् <b>द</b> अही। | रन्मपारप्रहल च नारकार्यायु                                  | ्षः<br>ब <b>ह्वारम्भ</b> परिग्रहताया न्याख्यान्तरम् | २९          |
| 9 (c. 2007)      | "<br>तैर्यग्योनस्य                                          | न <b>व</b> ार-मनारश्र्राता ज्याक्तान्तर्            | "           |
| ६७ मापा          | । राजन्मामस्य                                               |                                                     | ३०          |

| श्राह | : सूत्रपाठ:                                   | अधिकारः                                                    | पृष्ठाङ्कः |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| १८    | अल्पारम्भपरिप्रहलं स्वभावमार्दवार्जवं च मार्  | <b>नु</b> ष्यस्य                                           | ३०         |
| १९    | नि:शीछव्रतत्वं च सर्वेषाम्                    |                                                            | 3 8        |
| २०    | सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबाछतपांरि         | ने दैवस्य                                                  | "          |
| २१    | योगवऋता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः             |                                                            | <b>३</b> ३ |
| ,,    | 77                                            | अशुभनाम्न आस्त्रत्राः                                      | ₹8         |
| २२    | विपरीतं शुभस्य                                |                                                            | ,,         |
| २३    | दर्शनविद्युद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलवतेष्वनितः  | वारोऽभीक्ष्णं ज्ञानोपयोगसंत्रेगो राक्तितस्याग              |            |
|       | सङ्घसाधुसमाधिवैयावृत्त्यकरणमहेदान             | वार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिराव <mark>स्</mark> यकापरिहाणिर्मा | र्गप्रभा-  |
|       | वना प्रवचनवत्सछत्वमिति तीर्थक्रत्वरू          | _                                                          | ३५         |
| "     | ***                                           | तीर्थकरनामकर्मण आस्त्रवाः                                  | **         |
| ;;    | ,,                                            | विनयस्य भेदप्रभेदाः                                        | "          |
| ,,    | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | संवेगस्य व्याख्या                                          | ३६         |
|       | परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणाच्छादनोद्भावने   | च नीचैर्गीत्रस्य                                           | ३८         |
| ,,    | "                                             | नीचैर्गीत्रस्यास्त्रत्राः                                  | ,,         |
|       | तिद्वपर्यया नीचैर्रस्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य      |                                                            | ३९         |
| 3)    | ***                                           | उ <b>चै</b> र्गीत्रस्यास्त्रवाः                            | 7)         |
| २६    | विप्नकरणमन्तरायस्य                            |                                                            | ,,         |
| ,,    | ,,                                            | अन्तरायस्या <b>स्र</b> वाः                                 | "          |
| ,,    | 77                                            | दानलाभादीनां व्याख्या                                      | ४०         |
| ,,    | "                                             | अध्यायोपसंहारः                                             | ,,         |
|       |                                               |                                                            |            |
|       | • •                                           | <b>ो</b> ऽध्यायः ७                                         |            |
| १     | हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिप्रहेम्ये। विरतिर्वतम् |                                                            | 8 \$       |
| "     | 99                                            | व्रत <b>न्या</b> ख्या                                      | "          |
| "     | "                                             | हिसादीनां व्याख्या                                         | ,,         |
| २     | देशसर्वतोऽणुमहती                              |                                                            | ४२         |
| "     | ))<br>3.00                                    | रात्रिभोजननिषेधे हेतवः                                     | · ४३       |
| ३     | तत्स्यैर्यार्थे भावनाः पञ्च पञ्च              |                                                            | 88         |
| "     | "                                             | व्रतानां भावनानां सङ्ख्या                                  | ,,         |
| "     | "                                             | सूत्रपाठविचारः                                             | ,,         |

# तस्त्रार्थाधिगमसूत्रम्

| तुत्राङ्क <b>ः</b> | स्त्रपाटः                                         | अधिकारः                           | विष्ठाइ: |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| ३                  | ,,                                                | अहिंसायाः पञ्च भावनाः             | 88       |
| ,,                 | ,,                                                | सूनृतस्य पञ्च भावनाः              | 8५       |
| 77                 | "                                                 | अस्तेयस्य पञ्च भावनाः             | ४६       |
| "                  | "                                                 | ब्रह्मचर्यस्य प <b>ञ्च भावनाः</b> | 80       |
|                    | दिष्विहामुत्रं चापायावयदर्शनम्                    |                                   | 85       |
| ,,                 | ,,                                                | हिंसाया विपाकः                    | 77       |
| ,,                 | "                                                 | अनृतस्य विपाकः                    | ४९       |
| >>                 | "                                                 | स्तेयस्य विपाकः                   | 77       |
| );                 | "                                                 | अत्रह्मणो त्रिपाकः                | ५०       |
| "                  | "                                                 | परदारगमनस्य फलम्                  | "        |
| "                  | 77                                                | परिप्रहस्य विपाकः                 | ५१       |
| ५ दुःख             |                                                   |                                   | ५२       |
| "                  | "                                                 | हिंसादयो दुःखम्                   | 77       |
| 77                 | "                                                 | मेथुने न सुखावाप्तिः              | 48       |
| "                  | ,,                                                | भाष्यस्य सूत्रीकरणे दोपः          | ५६       |
|                    | <mark>मोदकारुण्यमाध्यरूयानि सत्त्रगुणा</mark> धिक | क्किश्यमानाविनेयेषु               | 79       |
| "                  | "                                                 | मैत्रीभावना                       | "        |
| "                  | "                                                 | प्रमोदभावना                       | ५७       |
| "                  | "                                                 | <u> कारुण्यभावना</u>              | ,,       |
| 77                 | ,,                                                | माध्यस्थ्यभावना                   | ५८       |
| ७ जगत              | कायस्वभावौ च संवेगवैराग्यार्थम्                   |                                   | ५९       |
| <b>37</b>          | 77                                                | जगत्त्वभावः                       | ६०       |
| "                  | "                                                 | कायस्वभावः                        | "        |
| 77                 | "                                                 | सूत्रगतरान्दानां न्याख्या         | ,,       |
| ८ प्रमत्त          | त्योगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा                     |                                   | ६३       |
| "                  | "                                                 | <b>हिं</b> सालक्षणम्              | "        |
| 77                 | "                                                 | पञ्चमीविभक्तेर्विचारः             | ६४       |
| >>                 | "                                                 | द्रव्यहिंसा                       | 33       |
| "                  | ,,                                                | भावहिंसा                          | ६५       |
| "                  | <b>,</b> ,                                        | प्रमत्तस्य लक्षणान्तरम्           | "        |

| स्त्राङ्क | : सूत्रपाठः             | अधिकारः                             | पृष्ठाङ्कः      |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <         | "                       | मारणे बौद्धीयः पूर्वपक्षः           | ६५              |
| "         | ,,                      | हिंसालक्षणे बौद्धमतखण्डनम्          | ६६              |
| ,,        | "                       | योगव्याख्या                         | ७०              |
| ,,        | "                       | एकेन्द्रियादीनां हिंसायां योगविचारः | ,,              |
| 77        | ,,                      | रागद्वेषमोहहेतुका वधाः              | ७१              |
| "         | "                       | वधपर्यायाः                          | ७२              |
|           | असद्भिधानमनृतम          |                                     | "               |
| "         | ,,                      | अनृतस्य लक्षणम्                     | "               |
| "         | "                       | सूत्रविन्यासविचारः                  |                 |
| "         | "                       | असत <b>खै</b> विष्यम्               | "<br>ভ3         |
| "         | "                       | आत्मनः परिमाणस्य विचारः             | "               |
| "         | ,,                      | आत्मनो निष्क्रियत्वस्य निरासः       | <i>હ</i> જે     |
|           |                         | सम्भिन्नप्रलापतानिरास:              | ७५              |
| "<br>20   | "<br>अदत्तादानं स्तेयम् |                                     | ૭૬              |
| "         | "                       | स्तेयलक्षणम्                        | "               |
| "         | "                       | सूत्रपाठविचारः                      |                 |
| "         | "                       | ू<br>भाष्यपाठविचारः                 | "<br>ওও         |
|           |                         | देशवृत्तिता                         |                 |
| ,,<br>8   | भेथुनम <b>ब्रह्म</b>    | (000                                | "<br>らく         |
|           | -                       | अब्रह्मलक्षणम्                      |                 |
| "         |                         | प्रमत्तयोगादित्यस्य नोपयोगे हेतुः   | **              |
| "<br>??   | गृर्च्छा परिप्रहः       |                                     | "<br><b>'</b>   |
|           |                         | परिप्रहलक्षणम्                      |                 |
| 77        | "                       | लोभस्य साम्राज्यम्<br>-             | "               |
| "         | "                       | बाह्याम्यन्तरा मूर्च्छाविषयाः       | "               |
| "         | "                       | मूर्च्छीयाः पर्यायाः                | ,,<br>८१        |
| 77        | "                       | व्रतव्रतिनोः सम्बन्धः               | ر<br>دع         |
| "<br>?3   | ''<br>नि:शल्यो व्रती    | -MEMORIA N. 70-70                   |                 |
|           |                         | वाक्यार्थविचारः                     | "<br>く <b>३</b> |
| "<br>9 Q  | "<br>अगार्यनगारश्च      | ान ग्रामाच मार्                     | <8<br><8        |
| 70        | -1.11 2.1.11(20)        |                                     | ~ 6             |

### तस्वार्थाधिगमसूत्रम्

| स्त्राङ्कः | सूत्रपाठः                              | अधिकारः                                               | पृष्ठाङ्कः |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 88         | "                                      | अगारिणां भेदाः                                        | ८५         |
| ,,         | , <del>,</del>                         | अनगारभेदाः                                            | ८६         |
| "          | ,,                                     | श्रावकश्रमणरान्दार्थः                                 | 7,         |
| १५ अणु     |                                        |                                                       | ,,         |
|            |                                        | कपौषघोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसंविभागत्रतसम्पन्नश्च | 66         |
| 77         | ,,                                     | गुणशिक्षाव्रताधिकारः                                  | "          |
| 77         | ,,                                     | दिग्बतव्याख्या                                        | ८९         |
| 77         | ,,                                     | क्रमभेदे हेतुः                                        | ९०         |
| 77         | 75                                     | देशव्रतन्याख्या                                       | "          |
| "          | "                                      | अनर्थदण्डन्यास्या                                     | "          |
| "          | 77                                     | सामायिकलक्षणम्                                        | ९१         |
| "          | ,,                                     | पौषधलक्षणम्                                           | ९२         |
| ,,         | "                                      | चतुर्थभक्तस्यार्थः                                    | ,,         |
| 77         | ,,                                     | उपभोगपरिभोगव्रतस्य लक्षणम्                            | ९३         |
| "          | ,,                                     | पञ्चदश कर्मादानानि                                    | "          |
| "          | ,,                                     | अतिथिसंविभागस्य व्याख्या                              | "          |
|            | ॥न्ति <b>कीं सं</b> ळेखनां जोषि        | ता                                                    | 6,8        |
| १८ शङ्का   | का <mark>ङ्</mark> क्षाविचिकित्साऽन्यः | द्धिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग् <b>द</b> ष्टेरतिचाराः      | <b>९</b> ६ |
| ,,         | ,,                                     | सम्यग्दर्शनस्य पञ्चातिचाराः                           | ,,         |
| ,,         | ,,                                     | श <b>ङ्कायाः स्व</b> रूपम्                            | ,,         |
| "          | 17                                     | काङ्क्षायाः स्वरूपम्                                  | ९८         |
| ,,         | ,,                                     | विचिकित्साविचारः                                      | ९९         |
| ,,         | "                                      | शेषातिचारद्वयम्                                       | "          |
| "          | "                                      | त्रियात्रादिनां १८० मेदाः                             | १००        |
| "          | "                                      | अक्रियावादिनां ८४ भेदाः                               | १०१        |
| ,,         | "                                      | अज्ञानिकानां ६७ भेदाः                                 | 77         |
| ,,         | ,,                                     | वैनयिकानां ३२ भेदाः                                   | "          |
|            | ोले <b>षु पञ्च पञ्च य</b> थाकाम        |                                                       | १०२        |
|            |                                        | :रोप <b>णा-ऽन्न</b> पाननिरोधाः                        | १०३        |
| ••         | 55                                     | स्थुलप्राणातिपातविरमणवतस्यातिचाराः प                  | 酒          |

| सुत्राङ्क  | : सूत्रपाठ:                                               | अधिकारः                               | पृष्ठाङ्कः |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| २१         | मिथ्योपदेश-रहस्याभ्याख्यान-कूटलेखक्रिया-न्यासापहा         | र-साकारमन्त्रभेदाः                    | १०४        |
| ,,         | "                                                         | स्थूलमृषावादविरमणत्रतस्यातिचाराः पञ्च | ,,         |
|            | स्तेनप्रयोग-तदाइतादान-विरुद्धराज्यातिक्रम-हीनाधिक         | मानोन्मान-प्रतिरूपकब्यवहाराः          | १०६        |
| "          | "                                                         | स्थूलादत्तादानविरमणव्रतस्यातिचाराः पः | a ,,       |
|            | परविवाहकरणे-त्वरपरिगृहीता-ऽपरिगृहीतागमना-ऽनः              | _                                     | १०८        |
| . 73       | "                                                         | स्थूलमैथुनविरमणवतस्य पञ्चातिचाराः     | ,,         |
| ,,         | 72                                                        | सूत्रपाठपरामर्शः                      | १०९        |
|            | क्षेत्रवास्तु-हिरण्यसुवर्ण-धनधान्य-दासीदास-कुप्यप्रमाण    | गतिक्रमाः                             | ,,         |
| ,,         | 1,7                                                       | स्थूलपरिप्रहपरिमाणवतस्य पञ्चातिचाराः  | 33         |
| **         | "                                                         | क्षेत्रवास्तुभेदाः                    | ११०        |
| २५         | ऊर्घ्वाधित्तर्यग्ब्यतित्रमक्षेत्रदृद्धिस्मृत्यन्तर्धानानि |                                       | ,,         |
| 77         | ,,                                                        | दिग्वतस्य पञ्चातिचाराः                | ,,,        |
|            | आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः               |                                       | १११        |
| "          | 77                                                        | देशावकाशिकव्रतस्य पञ्चातिचाराः        | "          |
| 77         | ,,                                                        | दिग्देशव्रतयोर्विशेषः                 | ,,         |
| २७         | कन्दर्प-कौलुच्य-मौखर्या-ऽसमीक्ष्याधिकरणो-पभोगावि          | प्रेकत्वानि                           | ११२        |
| ,,         | ,,                                                        | अनर्थदण्डविरमणवतस्य पञ्चातिचाराः      | ,,         |
| २८         | योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि                   |                                       | ११३        |
| 73         | ,,                                                        | सामायिकवतस्य पञ्चातिचाराः             | ,,         |
| २९         | अप्रन्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गोदाननिक्षेपसंस्तारोपक्रमण | ानादरस्मृत्य <b>नुपस्थापनानि</b>      | ११४        |
| 77         | ,,                                                        | पाषधोपवासव्रतस्य पञ्चातिचाराः         | 77         |
| ३०         | सचित्त-सम्बद्ध-संमिश्रा-ऽभिपव-दुष्पकाहाराः                |                                       | 77         |
| ,,         | ,,                                                        | उपभोगपरिभोगवतस्य पञ्चातिचाराः         | "          |
| ३१         | सचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः           |                                       | ११५        |
| ,,         | ,,                                                        | अतिथिसंत्रिभागवतस्य पञ्चातिचाराः      | "          |
| <b>३</b> २ | जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानकरणा               | ने                                    | ११६        |
| ३३         | अनुप्रहार्थे स्वस्यातिसर्गो दानम्                         |                                       | ११७        |
| ३४         | विधि-द्रव्य-दातृ-पात्रविशेषाच तिष्क्षरोष:                 |                                       | ११८        |

## तस्वार्याघिगमसूत्रम्

| स्त्राङ्गः | स्त्रपाठः                                    | अधिकारः                                    | पृष्ठाङ्कः |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|            | ;                                            | अष्टमोऽध्यायः ८                            |            |
| -          |                                              | अध्यायसम्बन्धः                             | १२१        |
| १मि        | थ्यादर्शना-ऽविरति-प्रमाद-कपाय-यो             | गा वन्धहेतवः                               | ,,         |
| . ,,       | ,,                                           | बन्धस्य सामान्यहेतुपञ्चकम्                 | ,,         |
| ,,         | ,,                                           | कर्मप्रन्थाद् भिन्नता                      | १२२        |
| "          | ,,                                           | अज्ञानिकादीनां सूरयः                       | १२३        |
| ,,         | "                                            | प्रमादस्य त्रैविध्यम्                      | ,,         |
| "          | "                                            | कर्मबन्धहेतूनां चतुर्दशगुणस्थानेषु योज     |            |
| ,,         | ,,                                           | योगानां पञ्चदशविधत्वम्                     | १२५        |
| "          | "                                            | बन्धप्रत्ययानां भजना                       | "          |
| २ स        | कषायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्ग           | लानादत्ते                                  | "          |
| ,,         | "                                            | कर्मबन्धे हेतुः                            | "          |
| ,,         | "                                            | समस्तपुद्गला न बन्धयोग्याः                 | १२७        |
| "          | 75                                           | बन्धयोग्यपुद्गलवर्णनम्                     | "          |
| "          | 11                                           | औदारिकादिस्कन्धानां प्रदेशाः               | "          |
| ३ स        |                                              |                                            | १२८        |
| ४ प्रह     | <b>तृति-स्थित्य-ऽनुभाव-प्रदेशास्तद्विधयः</b> |                                            | १२९        |
| "          | ,,                                           | बन्धस्य विधानचतुष्टयम्                     | **         |
| 57         | "                                            | प्रकृत्यादीनां साधनता                      | ,,         |
| ५ अ        | वि ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीया               | युष्कनामगोत्रान्तरायाः                     | १३१        |
| ,,         | 77                                           | मूलप्र <b>कृ</b> तयोऽष्टौ                  | ,,         |
| ,,         | 77                                           | ज्ञानावरणादीनां व्युत्पत्त्वर्थः           | "          |
| 77         | "                                            | ज्ञानावरणादीनां क्रमे हेतुः                | ,,         |
| ६ प        | बनबद्वयष्टाविशतिचतुर्दिचत्वारिशद्दि          |                                            | १३२        |
| "          | "                                            | मूळप्र <b>क्र</b> तीनामवान्तरभेदसङ्ख्या    | ,,         |
| ७ मत       | <b>यादीनाम्</b>                              | _                                          | १३३        |
| 17         | ,,,                                          | सूत्रपाठविचारः                             | "          |
| ८ च        | भुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद         | ।प्रचलाप्रचलाप्रचलास्यानगृद्धिवेद्नीयानि च | १३४        |
| "          | ,,                                           | दर्शनावरणस्य नवोत्तरप्रकृतयः               | "          |
| **         | **                                           | वेदनीयशब्दयोगे हेतुः                       | १३५        |

| सूत्राङ्गः      | स्त्रपाठः                       | अधिकारः                                                            | र्ष्टाइ:           |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6               | ,,                              | पाठान्तरपरामर्शः                                                   | १३५                |
| ९ र             | सद्सद्वे <b>चे</b>              |                                                                    | 37                 |
| ,,              | , ,,,                           | वेदनीयस्य द्वे उत्तरप्रकृती                                        | "                  |
|                 |                                 | नोकषायवेदनीयाख्यास्त्रिद्विषोडशनवभेदाः । सम्यक्तिमध्यात्वत         |                    |
| •               |                                 | तानुबन्च्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणसञ्चलनविकल्पाश्चेकराः क्रोधम |                    |
|                 |                                 | ोकभयजुगुप्साः स्त्रीपुंनपुंसक्वेदाः                                | १३६                |
| ,,              | ,,                              | मोहनीयस्याष्टार्विशतिरुत्तरप्रकृतयः                                | <b>y</b> ,         |
| "               | ,,                              | <b>अक्</b> षायस्यार्थः                                             | 77                 |
| ;,              | ,,                              | दर्शनमोहनीयस्य त्रैविध्येऽपि बन्धैकता                              | १३७                |
| "               | "                               | सम्यक्वप्रकारप्रपञ्चः                                              | १३९                |
| "               | "                               | अनन्तानुबन्ध्यादिकषायाणामुदये सम्यग                                | द-                 |
| •               | ,,                              | र्शनादीनामुपघातः                                                   | १४२                |
| "               | ,,                              | क्रोधस्य पर्यायाः तद्भावानुसारीणि निव                              | (र्श-              |
| ,,              | <i>"</i>                        | नानि च                                                             | १४३                |
| ••              | ,,                              | मानशब्दस्य पर्यायाः                                                | ३४५                |
| "               |                                 | मायाशन्दस्य पर्यायाः                                               | १४६                |
| "               | "                               | लोभशब्दस्य पर्यायाः                                                | "                  |
| "               | "                               | क्रोधादीनां सचरणोपायाः                                             | ₹8 <b>७</b>        |
| "               | "                               | सूत्रलाघवपरामर्शः                                                  | ,,                 |
| 99 <del>-</del> | ,,<br>गरक-तैर्यग्योन-मानुष-दैवा | <del>-</del> '                                                     |                    |
|                 | •                               | <br>आयुषो व्युत्पत्यर्थः                                           | ,,<br>१४८          |
| "               | ,,,                             | नामकर्मणः ६७ उत्तरप्रकृतयः                                         | -                  |
| 77              | **                              | नामशब्दस्य न्युत्पत्त्यर्थाः                                       | "                  |
| "               | • 5                             | गत्यादिनामकर्मणामवान्तरभेदसङ्ख्या                                  | ग<br>१४९           |
| 27              | 7.7                             | सूत्रपाठभेदः                                                       | -                  |
| "               | "                               | अङ्गाष्टकम्                                                        | "'<br>የ <b>५</b> የ |
| 77              | "                               | अर्धवज्रर्षमनाराचव्याख्यायां मतभेदः                                | १५४                |
| 7.7             | 57                              | साधारणगन्धनिरासः                                                   | १५५                |
| - 3.            | "                               | आनुपूर्वीन्याख्यायां मतान्तरम्                                     | १५६                |
| * ** ,          | "                               | पर्यातिसङ्ख्यापरामर्शः                                             | १६०                |
| . **            | >>                              | नेनायस <b>्</b> रित्नानसम्                                         | 17-                |

| ज्ञाङ्क    | ः सूत्रपाठः                           | अधिकारः ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रष्ठाङ्कः      |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| १२         | गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माण          | ।बन्धनसङ्घातसंस्थानसंहननस्पर्शरसगन्धवर्णानुपूर्व्यगुरुलयूपघातपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाघाता-         |
|            | तपोद्द्योतोच्छ्वासविहार               | गोगतयः प्रत्येकरारीरत्रससुभग <mark>सुस्वरराुभसूक्ष्मपर्याप्तस्थिरादे</mark> य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | यशांसि         |
|            | सेतराणि तीर्थकुत्तं च                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६०            |
| १३         | उचैनींचेश्व                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६३            |
| "          | , ,,,                                 | गोत्रप्रकृती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,             |
|            | दानादीनाम्                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६४            |
| ,,         | 77                                    | अन्तरायस्य प्रकृतिपश्चकत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,             |
|            |                                       | व त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६५            |
| ,,         | "                                     | सूत्रगतशब्दप्रयोजनानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,             |
| "          | ,,<br>,,                              | ज्ञानावरणीयादिप्रकृतीनामबाधाकालः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६६            |
|            | सप्ततिमोहनीयस्य                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,             |
| •          | नामगोत्रयोविंशतिः                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "              |
| -          | त्रयित्रशत् सागरोपमाण्यायुष्व         | तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| , -        |                                       | सातासातयोः परापरौ बन्धौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "<br>१६७       |
| १९         | भपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "              |
| -          | ,                                     | सूत्रपाठभेद:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 7.5        | "                                     | नामकर्मोत्तरप्रकृतीनामुत्कृष्टा स्थितिर्वाधा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "<br>च         |
| 55         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | नामप्रकृतीनां जघन्या स्थितिरबाधा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . ,,<br>१६८    |
| ,,<br>50   | ,,<br>नामगोत्रयोरष्टो                 | A MONTH IN THE INTERNATIONAL PROPERTY OF THE INCIDENCE OF |                |
| ·          |                                       | ज्ञानावरणादीनां उत्तरप्र <b>कृ</b> तीनां जघन्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "              |
| 77         | "                                     | स्थितिरबाधा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>5</b> 9 | शेषाणामन्तर्मुहूर्तम्                 | स्वास्त्राचा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ः<br>१६९       |
|            | विपाकोऽनुभावः                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 11         | 14441034141                           | केषाञ्चित् कर्मणां पुद्रलादिषु विपचनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,<br>१७०      |
| "          | · ***                                 | सङ्क्रमस्थानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १७१            |
| "<br>22    | स यथानाम                              | राष्ट्रभागत्यागर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७२            |
|            | ततश्च निर्जरा                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७३            |
| 7.8        | राराभ्य गिर्भारी                      | निर्जराद्वयस्य व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •              |
| ))         | भः<br>स्थापनायाः सर्वनो गोगनिना       | ानजराष्ट्रपत्य व्याख्या<br>भात् सूक्ष्मेकक्षेत्रावगाढस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेषु अनन्तानन्तप्रदेशाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17<br>9 (6 (2) |
| 17         | गानप्रथमाः तपता पागावरा               | भात् सूरमकद्वात्रावनाढास्यताः सवासम्प्रदशकु अनन्तानन्तप्रदशाः<br>प्रदेशबन्धविचारोऽष्टविधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७४            |
| "          | 79                                    | अद् <b>राष</b> न्यायपाराऽष्टावयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33             |

| सुत्राङ्कः | <b>स्</b> त्रपाठः                        | अधिकारः                                                | पृष्ठाङ्क: |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| २५         | **                                       | ' सर्वतः 'पदस्य व्याख्याने मतभेदः                      | १७५        |
| २६ सद्देर  | य-सम्यक्त-हास्य-रति पुरुष <sup>हे</sup>  | दि-शुभायु-र्नाम-गोत्राणि पुण्यम                        | १७७        |
| "          | "                                        | मतान्तरम्, तत्समाधानस्याशक्यत्वम्                      | १७८        |
| **         | "                                        | ८२ पापप्रकृतयः                                         | , 77       |
| "          | **                                       | अभिप्रायभिन्नता<br>                                    | १७९        |
|            |                                          | नवमोऽध्यायः ९                                          |            |
| १ आस       | प्रवनिरोधः संवरः                         |                                                        | १८०        |
| "          | ,,                                       | संवरलक्षणम्                                            | ,,         |
| "          | "                                        | संवरद्वेत्रिष्यम्                                      | "          |
|            | प्रति-समिति-धर्मा- <b>ऽनुप्रेक्षा</b> -प |                                                        | १८१        |
| 7,         | ,,                                       | संवरस्य उपायाः                                         | 73         |
| ३ तपस      | ।। निर्जरा च                             |                                                        | १८२        |
| "          | "                                        | संवरस्य अपर उपायः                                      | . ,,       |
| ,,         | ,,                                       | उत्तरसूत्रस <b>म्ब</b> न्धः                            | १८३        |
| ४ सम्य     | ग्योगनिप्रहो गुप्तिः                     |                                                        | . ,,       |
| ,,         | ,,                                       | गुप्तिलक्षणम्                                          | . ,,       |
| "          | ,,                                       | गुप्ते: प्रकारत्रयं कायगुप्तेर्रुक्षणं च               | १८४        |
| 77         | ,,                                       | शयनिवतरणम्                                             | 55         |
|            | -भाषै-षणा-SSदाननिक्षेपो-ल                | सर्गाः समितयः                                          | १८६        |
| ,,         | **                                       | पञ्चविधत्वं समितीनाम्                                  | ,,         |
|            |                                          | व-सत्य-संयम-तप-स्त्यागा-ऽऽिकञ्चन्य-ब्रह्मचर्याणि धर्मः | १८९        |
| "          | "                                        | धर्मस्य दशत्रिधता                                      | . ,,       |
| "          | ,,                                       | क्षमायाः पर्यायाः                                      | "          |
| "          | ,,                                       | क्षमाकरणे अन्यान्यालम्बनानि                            | १९०        |
| "          | ,,                                       | अप्टवित्रता मानस्य                                     | १९२        |
| "          | "                                        | प्रशमस्तौ मतान्तरम्                                    | १९३        |
| "          | ,,                                       | औरपत्तिकीप्रमुखबुद्धिचतुष्टयम्                         | "          |
| "          | "                                        | संयमस्य सप्तद्शविधवम्                                  | १९७        |
| ,,<br>,,   | ??<br>??                                 | पृथ्वीकायिकशब्दस्य सिद्धिः                             | १९८        |
| • •        | , ,                                      |                                                        |            |

### तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्

| स्त्राङ्कः | सूत्रपाठः                                     | अधिकारः                                                            | प्रष्टाङ्कः |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| ६          | "                                             | पुस्तकप्रहणे हेतुः                                                 | 196         |
| **         | "                                             | तपोरुक्षणे मतान्तरम्                                               | १९९         |
| "          | ,,,                                           | कनकावलीखरूपम्                                                      | 200         |
| 77         | "                                             | कनकावल्याः पारणाविधिः                                              | ,,          |
| "          | "                                             | रत्नावलीखह्रपम्                                                    | २०१         |
| "          | ,,<br>,,                                      | मुक्तावलीस्वरूपम्                                                  | २०२         |
| "          | >7                                            | <u>शु</u> लुकसिंहविकीडितस्वरूपम्                                   | "           |
| "          | ,,<br>,,                                      | महासिहविक्रीडितस्वरू <b>पम्</b>                                    | "           |
| "          | ,,                                            | एकमासिक्याः स्वरूपम्                                               | २०६         |
| "          | "                                             | सप्तरात्रिक्याः खरूपम्                                             | ,,          |
| "          | "                                             | भाष्यपाठपरामर्शः                                                   | ,,          |
| "          | <b>5</b> 7                                    | आचार्याणां पञ्चविधत्वम्                                            | २०८         |
| "          | »,                                            | ब्रह्मचर्यस्य परिपूर्गतायां साधनानि                                | २०९         |
| ,,<br>હ    |                                               | <b>ऽन्यत्वा-ऽशुचित्वा-ऽऽस्त्रब-संवर-निर्जरा-छोक बोधिदुर्छम</b> -धर | <b>н</b> ̂- |
|            | स्वाख्यातत्वानुचिन्तनम                        |                                                                    | "           |
| "          | **                                            | द्वादश भावनाः                                                      | 77          |
| "          | **                                            | अनित्यभावनायाः स्वरूपम्                                            | ,,          |
| "          | 77                                            | अशरणभावनायाः स्त्ररूपम्                                            | २११         |
| "          | "                                             | स्वजन-परजनिववेकः                                                   | <b>२१</b> २ |
| "          | "                                             | ८४०००० योनयः                                                       | "           |
| 27         | <b>33</b>                                     | शरीरस्याञ्चित्वे हेतुपञ्चकम्                                       | <b>२१५</b>  |
| ))         | ,,<br>,,                                      | <b>उत्तरार्घस्य अर्थद्वयम्</b>                                     | २१८         |
| "          | **                                            | जिह्वादिविषयप्रस्तानां विडम्बनाः                                   | २१९         |
| "          | "                                             | गीतसङ्गीतयोर्विशेष:                                                | ,,          |
| "          | **<br>**                                      | निर्जरायाः पर्यायाः                                                | "           |
| "          | **************************************        | विपाकस्य द्वैविच्यम्                                               | २२०         |
| "          | ,,                                            | उत्पत्ते <b>द्वै</b> विष्यम्                                       | २२१         |
| "          | "                                             | पाठभेद:                                                            | <b>२२२</b>  |
|            | ार्ग <del>ाच</del> ्यवन-निर्जरार्थे परिषोढव्य | ाः परीषहाः                                                         | <b>२२३</b>  |
| . ,,       | 77                                            | परीषहसहने हेतू                                                     | "           |

|            |                                                |                                                 | 401              |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| सुत्राङ्क  | : सूत्रपाठः                                    | अधिकारः                                         | पृष्ठाङ्कः       |
| ९          | क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाम्यारतिस्त्री       | चर्यानिषद्याराय्याऽऽक्रोराववयाचनाऽद्यभरोगतृणस्प | र्श-             |
| -          | मलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानदर्श              | नानि                                            | २२४              |
| ,,         | ,,                                             | २२ परीषहाः                                      |                  |
| "          | "                                              | स्थविरकल्पः                                     | भ<br>२२५         |
| "          | "                                              | कल्पे उपधि:                                     |                  |
| "          | "                                              | अवस्थितकरूपस्य चातुर्विष्यम्                    | "                |
| "          | ,,                                             | अनवस्थितस्य षाद्विष्यम्                         | ,,<br>२२६        |
|            |                                                | व<br>जिनकल्पः                                   | • • • •          |
| "          | "                                              | धर्माद्यदर्शने हेतवः                            | "<br>२२८         |
| 97         | "<br>सूक्ष्मसम्पराय-छद्मस्थत्रीतरागयोश्चतुर्दश | चनावयराम एउटा                                   |                  |
| -          | _                                              |                                                 | २२ <i>९</i>      |
| <i>{ }</i> | एकादश जिने                                     | <del></del>                                     | २३०              |
| "          | "                                              | केविलनः परीपहाः                                 | 17               |
|            | बादरसम्पराये सर्वे                             |                                                 | "                |
|            | ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने                      |                                                 | "                |
| -          | दर्शनमोहा-ऽन्तराययोरदर्शनालाभौ                 | _                                               | २३१              |
| _          | चारित्रमोहे नाग्न्या-ऽरति-स्त्री-निषद्या-ऽऽ    | क्रोश-याचना-सत्कारपुरस्काराः                    | "                |
|            | वेदनीये शेषाः                                  |                                                 | ,,               |
| १७         | एकादयो भाज्या युगपदैकोनविंशतेः                 |                                                 | २३२              |
| 77         | "                                              | यौगपद्येन परीषहा:                               | ,,               |
|            | सामायिक-च्छेदोपस्थाप्य-परिहारविशुद्धिर         | नुहमसम्पराय-यथाख्यातानि चारित्रम्               | ,,               |
|            |                                                | चारित्रस्य पञ्चविधत्वम्                         |                  |
| "          | "                                              | सूत्रपाठविमर्शः                                 | "<br>२३ <b>३</b> |
| "          | ,,                                             | •                                               | 774              |
| "          | "                                              | सामायिकशब्दस्य निष्पत्तिः                       | "                |
| **         | ,,                                             | सामायिकस्य द्वैविध्यम्                          | "                |
| "          | "                                              | छेदोपस्थाप्यस्य द्विविधता                       | "                |
| "          | "                                              | परिहारविशुद्धेः द्विविधत्वम्                    | 77               |
| ,,         | ,,                                             | परिहारविशुद्धिसंयमस्य सीमा                      | २३४              |
| "          | 17                                             | औपरामिकी श्रेणी                                 | "                |
| "          | "                                              | क्षपकश्रेणीवर्णनम्                              | <b>ર</b> ર્રેષ   |
|            |                                                | सपरित्याग-विविक्तराय्यासन-कायक्केशा बाह्यं तपः  | "                |
| **         | "                                              | बाह्यतपसः षड्विधता                              | "                |

### तस्वार्थाविगमस्त्रम्

| स्त्राङ्कः  | सूत्रपाठः                    | अधिकारः                                               | पृष्ठाङ्कः  |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| १९          | "                            | सम्यग्प्रहणे हेतत्रः                                  | २३६         |
| "           | ,,                           | इत्वरमनशनम्                                           | "           |
| ,,,         | "                            | यावजीविकानशनस्य भेदप्रभेदाः                           | ,,          |
| "           | "                            | पादपोपगमनानशनम्                                       | "           |
| "           | ,,                           | इङ्गिन्यनशनम्                                         | <b>२</b> ३७ |
| "           | ,,                           | भक्तप्रत्याख्यानानशनम्                                | "           |
| "           | **                           | अवमौदर्यस्य त्रैविष्यम्                               | 93          |
| "           | <b>77</b>                    | पुरुषप्रमदानां कवलसङ्ख्या                             | **          |
| "           | ,,                           | दत्तिभिक्षयोर्विशेषः                                  | २३८         |
| 77          | ,,                           | उ <b>त्क्षिप्तवृ</b> त्तिः                            | ,,          |
| "           | **                           | मांसभक्षणे निषेघः                                     | २३९         |
| "           | 77                           | मधुनस्त्रेविच्यं नवनीतस्य च चातुर्विच्यम्             | "           |
| ,,          | <b>&gt;</b> 1                | क्षीरादिविकृतिनां त्रिविधता                           | ,,          |
| "           | 77                           | बाह्यतपसोऽनेकविधं फल्रम्                              | २४१         |
| "           | "                            | कायक्केशस्य विफलतासाधकः पूर्वपक्षः                    | २४२         |
| "           | 77                           | उत्तरपक्षः                                            | २४३         |
| "           | "                            | तपोलक्षणम्                                            | ,,          |
| "           | 77                           | तपसः सार्थकता                                         | ,,          |
|             |                              | य-स्त्राच्याय-व्युत्सर्ग-च्यानान्युत्तरम्             | २४९         |
| •           |                              | अम्यन्तराणि षट् तपांसि                                | ,,          |
| "           | "                            | अभ्यन्तरतपोलक्षणम्                                    | "           |
| 31          |                              | प्रायश्वित्तादीनां व्युत्पत्तिः                       | "           |
| "<br>28 :   | ''<br>त्र-चतर -दश-पश्च-द्विः | मेदं यथाकमं प्राग् ध्यानात्                           |             |
|             | •                            | अभ्यन्तरतपोभेदनिर्देशः                                | ) <b>)</b>  |
| ່ ;;<br>ຊຊ: | ''<br>आलोचन-प्रतिक्रमणं-त    | ादुभय-वित्रेक्त-व्युत्सर्ग-तप-इछेद-परिहारो-पस्यापनानि | "<br>२५०    |
|             |                              | प्रायश्चित्तस्य नव भेदाः                              | -           |
| "           | "                            | आलोचनस्य पर्यायाः                                     | "           |
| "           | "                            | वित्रेकस्य पर्यायाः                                   | रूप१        |
| "           | "                            | न्युत्सर्गस्य पर्यायाः                                |             |
| "           | <b>77</b>                    | छेदस्य पर्यायाः                                       | ग<br>२५२    |
| 57          | "                            | A. J. i. i. d.                                        | ,           |

| स्त्राङ्क | : सूत्रपाठ:                                  | अधिकारः                             | पृष्ठाङ्कः  |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| २२        | ,,                                           | उपस्थापनस्य पर्यायाः                | २५२         |
| ,,        | ,,                                           | अनवस्थाप्यपारञ्चिकयोरन्तर्भावः      | २५३         |
| "         | "                                            | प्रायश्चित्तप्रकाराणां सङ्ख्या      | "           |
| ,,        | "                                            | प्रायश्चित्तरान्दस्य न्युत्पादनम्   | २५४         |
| २३        | ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः                     |                                     | 77          |
| ,,        | "                                            | विनयस्य चातुर्विघ्यम्               | "           |
| "         | "                                            | <b>ज्ञानविनयस्य पञ्च</b> त्रिघत्वम् | २२५         |
| ,,        | "                                            | दर्शनविनयस्य एकविधत्वम्             | "           |
| २४        | आचार्यो-पाध्याय-तपस्व-शैक्षक-ग्लान-गण        | -कुळ-सङ्घ-साधु-समनोज्ञानाम्         | २५६         |
| ,,        | "                                            | वैयावृत्त्यस्य दशविधता              | "           |
| "         | "                                            | गच्छकुलयोरर्थः                      | २५७         |
| २५        | वाचना-प्रच्छना-ऽनुप्रेक्षा-ऽऽम्नाय-धर्मोपदेश | τ:                                  | २५८         |
| 7,        | "                                            | स्वाध्यायस्य पञ्चविधत्वम्           | "           |
| . 99      | ,,,                                          | धर्मोपदेशस्य पर्यायाः               | "           |
|           | बाह्या-ऽभ्यन्तरोपच्योः                       |                                     | २५९         |
| २७        | उत्तमसंहननस्यैकाप्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्      |                                     | "           |
| ,,        | "                                            | ध्यानस्य लक्षणम्                    | ,,          |
| २८        | आ मुहूर्तात्                                 |                                     | २६०         |
| **        | 55                                           | ध्यानस्य कालमानम्                   | "           |
| ,,        | ,,,                                          | दुःशब्दस्य <b>अर्थाः</b>            | "           |
| २९        | आर्त-रौद्र-धर्म्य-शुक्कानि                   |                                     | "           |
| ,,        | "                                            | ध्यानस्य चतुर्विधता                 | ,,          |
| "         | ,,,                                          | आर्तादीनां व्युत्पत्तिः             | <b>२६१</b>  |
| -         | परे मोक्षहेतू                                |                                     | "           |
| ३१        | आर्तममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तिद्वप्रयोगाय स्  | •                                   | २६२         |
| "         | "                                            | आर्तस्य प्रथमो विकल्पः              | "           |
| ,,        | "                                            | ' आर्त 'शब्दस्य निष्पत्तिः          | "           |
| ३२        | वेदनायाश्व                                   |                                     | "           |
| "         | "                                            | आर्तस्य द्वितीयो विकल्पः            | "           |
| ३३        | विपरीतं मंनोज्ञानाम्                         |                                     | <b>२६</b> ३ |

### तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्

| स्त्राङ्कः | स्त्रपाठः                                     | अधिकारः                                         | विष्ठा 🛣 : |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| ३३         | "                                             | आर्तस्य तृतीयो विकल्पाः                         | २६३        |
| ३४ निद     | ानं च                                         |                                                 | "          |
| "          | ,,                                            | आर्तस्य चतुर्थो विकल्पः                         | 31         |
| ,,         | <b>,</b> ,                                    | ' निदान 'शब्दस्य सिद्धिः                        | "          |
|            | विरत-देशविरत-प्रमत्तसंयतानाम                  |                                                 | २६४        |
| "          | ,,                                            | आर्तध्यानस्य स्वामिनः                           | "          |
|            | ॥-ऽनृत-स्तेय-विषयसंरक्षणेभ्यो                 | रौद्रमविरत-देशविरतयोः                           | २६५        |
| ,,         | 77                                            | रौद्रच्यानस्य स्वामिनः                          | ,,         |
|            | ग-Sपाय-वि <mark>पाक-संस्थानविच</mark> याय     | । धर्ममप्रमत्तसंयतस्य                           | र६६        |
| ,,         | ,,                                            | धर्मध्यानस्य चातुर्विष्यं तत्स्वामिनश्च         | "          |
| "          | 7)                                            | 'विषय'शन्दस्य निष्पादनम्                        | २६७        |
| ,,         | "                                             | कर्माष्ट्रकस्य फलानि                            | २६८        |
|            | गान्तक्षीणकषाययोश्च                           |                                                 | २६९        |
| ३९ शुक्र   |                                               |                                                 | २७३        |
| ४० पूर्वि  | ोद:                                           |                                                 | २७५        |
| ४१ परे     |                                               |                                                 | ,,         |
| ,,         | ,,                                            | अन्तिमशुक्रम्यानद्वयस्य स्वामिनः                | "          |
|            | त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्म <b>क्रि</b> याप्रतिपाति | व्युपरत्तकियानिवर्तीनि                          | २७८        |
| "          | ,,                                            | शुक्रन्यानस्य चातुर्विष्यम्                     | "          |
|            | <del>त्र्येककाययोगायोगानाम्</del>             |                                                 | રહેટ       |
|            | श्रयं सवितर्के पूर्वे                         |                                                 | રંહ૬       |
| ,,         | ,,,                                           | ' प्रति 'शब्दस्य अर्थनानात्वम्                  | ,,         |
| ४५ वितर्व  |                                               | ·                                               | <b>२८०</b> |
|            | रोऽर्थब्यञ्जनयोगसङ्कान्तिः                    |                                                 | ,,         |
|            |                                               | र्शनमोहक्षपकोपरामकोपराान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः | • •        |
|            | क्रमशोऽसङ्ख्येयग्                             |                                                 | २८१        |
| ,,         | ,,                                            | विषमाणि निर्जरणानि                              |            |
| ,,         | ;;                                            | श्रावकस्य व्याख्या                              | "          |
|            | ,,,<br>क-बकुश-कुशील-निर्प्रन्थ-स्नातक         | _                                               | "<br>२८२   |
| "          | "                                             | निर्प्रन्थानां पञ्चविधलम्                       | 7,         |
|            | - •                                           |                                                 | 17         |

|           |                                                      | ·                                      | , - ,            |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| सूत्राङ्क | ः सूत्रपाठः                                          | अधिकारः                                | पृष्ठाङ्कः       |
| 85        | पुलाक-नकुरा-कुशील-निर्प्रन्थ-स्नातका निर्प्रन्थाः    | निर्प्रन्थशब्द।र्थः                    | २८२              |
| ,,        | "                                                    | पुलाक-बकुशयोः स्वरूपम्                 | >1               |
| ,,,       | "                                                    | पुलाकशब्दार्थ:                         | "                |
| "         | "                                                    | व्याख्याभेद:                           | ,,               |
| >>        | "                                                    | बकुशशब्दार्थः                          | २८३              |
| "         | **                                                   | बकुशस्य द्वैविष्यम्                    | "                |
| ,,        | "                                                    | शरीरबकुशस्य स्वरूपम्                   | "                |
| 27        | ,,                                                   | उपकरणबकुशस्य स्वरूपम्                  | "                |
| "         | "                                                    | कुशीलस्य द्वैविष्यं प्रतिसेवनाकुशीलस्य | "                |
|           | ,,                                                   | खरूपं च                                |                  |
| ,,        | <b>?</b> ?                                           | ईर्यायाः पर्यायाः                      | "<br><b>२८</b> ४ |
|           | नंयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्घलिङ्गल्रेश्योपपातस्थानविकल्प |                                        | २८५              |
| "         |                                                      | <br>अनुगमत्रिकल्पाष्टकम्               |                  |
|           | "                                                    | व्याख्यान्तरम्                         | "                |
| "         | "                                                    | पुराकस्य पञ्चविधता                     | "<br>२८६         |
| "         | **                                                   | बकुशादेः पाञ्चविध्यम्                  | 704              |
| "         | 77                                                   | मतान्तरम्                              | 77               |
| "         | ,,                                                   | •                                      | . ;;             |
| 55        | 77                                                   | आगमे मतभेदः                            | २८७              |
| "         | **                                                   | मतान्तरम्                              | "                |
| 77        | "                                                    | बकुशस्य द्वैविध्यम्                    | २८८              |
| >>        | ,,                                                   | आगमे मान्यताभेदः                       | २८९              |
| >>        | 77                                                   | मतान्तरम्                              | ,,               |
| "         | "                                                    | मतभेद:                                 | "                |
| 7>        | **                                                   | निर्प्रन्थानामध्यवसायस्थानानि          | २९०              |
|           |                                                      | उपऋम:                                  | २९३              |

### तस्वार्थाधिगमसूत्रम्

| स्त्राङ्कः      | स्त्रपाठः                                              | अधिकारः                                                                        | पृष्ठाङ्कः          |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                 |                                                        | दशमोऽध्यायः १०                                                                 |                     |
| =               | भ्रयात् ज्ञानदर्शनावरणान्तरा<br>हेत्वभाव-निर्जराभ्याम् | यक्षयाच केवलम्                                                                 | २ <b>९</b> ३<br>२९४ |
| "<br>३ क्रत्स   | ः<br>नकर्मक्षयो मोक्षः                                 | कर्मपरिक्षये हेतू                                                              | ,,<br>२९६           |
| "<br>४ औप       | ः,<br>शसिकादिभव्यत्वाभावाच्चान्य                       | कस्मिन् गुणस्थाने कस्याः प्रकृतेः<br>त्र केवलसम्यक्ल-ज्ञान-दर्शन-सिद्धत्वेभ्यः | क्षयः १२९७          |
| ५ तदन           | ान्तरमूर्चे गच्छया लोकान्ता                            | •                                                                              | <b>२९८</b>          |
| "<br>६ पूर्वप्र | ः,<br>योगाद् , असङ्गत्वाद् , बन्ध                      | मतान्तरम्<br>च्छेदात् , तथागतिपरिणामाच तद्गतिः                                 | २ <b>९९</b><br>३००  |
| "               | "                                                      | मुक्तिगमने हेतवः<br>अलाबुनोऽत्रस्थाः                                           | ,,<br>३०२           |
| "<br>৩ क्षेत्र  | "<br>-काल-गति-लिङ्ग-तीर्थ-चारि                         | त्र-प्रत्येक-बुद्धबोधित-ज्ञान-ऽत्रगाहना-ऽन्तर-सङ्ख्याऽल्प                      | बहु-                |
|                 | त्वतः साध्याः                                          | सिद्धस्य १२ अनुयोगद्वाराणि                                                     | ३०४                 |
| 77<br><b>77</b> | 77<br>77                                               | तिसूर्य १२ जनुवानक्षासाण<br>संहरणस्य द्वैतिध्यम्                               | ,,<br>३०६           |
| 77              | "                                                      | मतान्तरम्                                                                      | "<br>३०८            |
| <b>91</b>       | ??<br>??                                               | श्रमण्यादिसप्तानां संहरणाभावः<br>आचार्यस्य स्वलना                              | ٠,                  |
| ;7              | "                                                      | प्रत्येकबुद्धबोधितस्य व्याख्यायाश्र                                            |                     |
| "               | <b>"</b>                                               | चतुर्विकल्पानां द्वयेऽन्तर्भावः<br>तीर्थकरः।णामवगाहना                          | ३१०<br>३११          |
| 99              | "                                                      | <b>उपसं</b> हार:                                                               | ३१५                 |

## श्वेताम्बरीय-दिंगम्बरीयसूत्रपाठभेदसूची

सूत्राङ्कः सूत्रपाठः

सूत्राङ्कः

स्त्रपाठः

#### प्रथमोऽध्यायः

#### दिगम्बराम्नाय: श्वेताम्बराम्नाय: ९ मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवलानि ज्ञानम् । ९ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् । १५ अवप्रहेहावायधारणाः १५ अवप्रहेहापायधारणाः। २१ द्विविधोऽवधि:। २२ भवप्रत्ययो नारकदेवानाम् । २१ भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् । २३ यथोक्तनिमित्तः पड्डिकल्पः शेपाणाम् २२ क्षयोपरामनिमित्तः पड्डिकल्पः रोपाणाम् । २४ ऋजुविपुलमती मनःपर्यायः।\* २३ ऋजुविपुलमती मन:पर्यय:। २६ विद्युद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽविधमनःपर्याययोः । २५ विद्युद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽत्रविमनःपर्यययोः । २७ मतिश्रुतयोर्निबन्धः सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु । २६ मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु । २९ तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य। २८ तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य । ३४ नैगमसङ्ग्रहन्यवहारर्जुसूत्रशब्दा नयाः। ३३ नैगमसङ्ग्रहव्यवहारर्जुसूत्रशन्दसमभिरुद्धैवम्भूता नयाः ।

#### द्वितीयोऽध्यायः

श्रानाज्ञानदर्शनदानादिल्ञ्धयश्चतुित्रिपञ्चभेदाः
 यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च
 मतिकपायिलङ्गिमिध्यादर्शनाङ्गानासंयतासिद्ध क्ष्याश्चतुश्चतुष्ट्येकैकैकैकप्रइ्भेदाः ।
 जीवभव्याभव्यत्वादीनि च ।
 शृध्विव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ।
 तेजोवाय् द्वीन्द्रियादयश्च त्रसाः ।
 त्रिकपायलिङ्गिमध्यादर्शनाञ्चानासंयतासिद्ध लेश्याश्चतुश्चतुष्ट्येकैकैकेकपर्भेदाः ।
 जीवभव्याभव्यत्वानि च ।
 शृध्विव्यसेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ।
 त्रिध्विद्यादयश्च त्रसाः ।
 द्वीन्द्र्यादयश्चसाः ।
 प्रभागः स्पर्शादिषु ।

| सूत्रा | ङ्कः सूत्रपाठः                                  | स्त्राङ्कः स्त्रप                                              | ाठः          |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|        | श्वेताम्बराम्नायः                               | दिगम्बराम्नायः                                                 |              |
| २१     | स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तेषामर्थाः ।             | २० स्पर्शरसगन्ववर्णशब्दास्तदर्थाः ।                            |              |
| २३     | वाय्वन्तानामेकम् ।                              | २२ वनस्पत्यन्तानामेकम्।                                        |              |
| ३०     | एकसमयोऽविप्रहः।                                 | २९ एकसमयात्रिप्रहा ।                                           |              |
| ३१     | एकं द्वी त्राऽनाहारकः।                          | ३० एकं द्वौ त्रीन् वाऽनाहारकः।                                 |              |
|        | सम्मूच्छीनगर्भीपपाता जन्मः।                     | ३१ सम्मूर्छनगर्भोपपादाजन्म ।                                   |              |
| ३४     | जराव्वण्डपोतजानां गर्भः।                        | ३३ जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ।                                  |              |
| ३५     | नारकदेवानामुपपातः।                              | ३४ देवनारकाणामुपपादः                                           |              |
| ३७     | <b>औ</b> दारिकवैक्रियाहारकतैजसकार्मणानि         | ३६ ओदारिकवैक्रियिकाहारकतैजकार्मणानि                            |              |
|        | शरीराणि ।                                       | शरीराणि ।                                                      |              |
| 8 \$   | अप्रतिचाते ।                                    | ४० अप्रतीघाते ।                                                |              |
| 88     | तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः।         | ४३ तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः                   | l            |
| ८८     | वैक्रियमौपपातिकम्                               | ४६ औपपादिकं वैक्रियिकम् ।                                      |              |
|        | * *                                             | ४८ तैजसमपि ।                                                   |              |
| ४९     | द्युमं विद्युद्धमञ्याघाति चाहारकं चतुर्दशपूर्व- | ४९, शुभं विशुद्धमञ्याचाति चाहारकं प्रमत्तसंयतर                 | यैव ।        |
|        | धर एत्र ।                                       |                                                                |              |
|        | * *                                             | ५२ शेषास्त्रिवदाः।                                             |              |
| ५२     | औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुपासङ्खययवर्षा-            | <mark>५३ औपपादिकचरमोत्तमदेहास<b>ङ्ख्</b>येयत्रपा</mark> युवोऽन | [ <b>q</b> - |
|        | युपोऽनपत्रर्त्तायुपः ।                          | वर्त्यायुपः।                                                   |              |
|        |                                                 |                                                                |              |
|        |                                                 |                                                                |              |

### तृतीयोऽध्यायः।

- १ रत्नशर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ता-घोऽवः पृथुतराः
- २ तासु नरकाः।
- ३ [तेषु नारका] नित्याग्रुभतरलेश्यापरिणाम-देहनेदनाविकिया: ।
- १ रत्नशर्करात्रालुकापङ्कायूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो धनाम्बुत्राताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः ।
- २ तासु त्रिंशत्पञ्चाविंशातिपञ्चदशदशत्रिपञ्चोनैकनरक-शतसहस्त्राणि पञ्च चैव यथाकमम्।
- ३ नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनावि-क्रिया: ।

| स्त्राङ्कः | सूत्रपाठः                                                  | स्         | त्राङ्कः सूत्रपाठः                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ŕ          | वेताम्बराम्नायः                                            |            | दिगम्बराम्नाय:                                                                                                           |
| ७ जम्ब     | द्भीपळवणादयः शुभनामानो<br>द्रीपसमुद्राः ।                  | ૭          | जम्बृद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुदाः ।                                                                              |
| १० तत्र    | भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतै-<br>रावतवर्षाः क्षेत्राणि । | १०         | भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः<br>क्षेत्राणि ।                                                                 |
| *          | *                                                          | १२         | हेमार्जुनतपनीयवैडूर्यरजतहेममयाः ।                                                                                        |
| *          | *                                                          |            | मणिविचित्रपार्था उपिर मूळे च तुल्यविस्ताराः ।                                                                            |
| *          | *                                                          |            | पद्ममहापद्मतिगिञ्छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका                                                                              |
| *          | *                                                          |            | हदास्तेषामुपरि ।                                                                                                         |
| *          | *                                                          | १५         | प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदर्धविष्यस्मो हदः।                                                                                |
| *          | *                                                          |            | दशयोजनावगाह:।                                                                                                            |
| *          | *                                                          | १७         | तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ।                                                                                                |
| *          | *                                                          | १८         | तद्द्रिगुणद्विगुणा हदाः पुष्कराणि च ।                                                                                    |
| *          | *                                                          | १९         | तित्रवासिन्यो देव्यः श्रीहीधृतिकीर्तिबुद्धिटक्ष्म्यः<br>पल्योपमस्थितयः ससामानिकपरिपत्काः।                                |
| *          | <b>*</b>                                                   | २०         | गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतो-<br>दानारीनरकान्तासुवर्णरूप्यक्रूटारक्तारक्तोदाः<br>सरितस्तन्मध्यगाः । |
| *          | *                                                          | २१         | द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः ।                                                                                                  |
| *          | *                                                          |            | शेपास्त्वपरगाः।                                                                                                          |
| *          | *                                                          | २३         | चतुर्दशनदीसहस्त्रपरिवृता गङ्गासिन्वादयो नद्यः।                                                                           |
| *          | *                                                          | <b>२</b> ४ | _                                                                                                                        |
| *          | *                                                          | २५         | तद्द्रिगुणद्रिगुणविस्तारा वर्षथरवर्षा विदेहान्ताः।                                                                       |
| *          | *                                                          | २६         | उत्तरा दक्षिणतुल्याः ।                                                                                                   |
| *          | *                                                          | २७         | भरतेरावतयोर्वेद्धिहासो पट्समयाम्यामुत्सर्पण्यवसर्पि-<br>णीभ्याम् ।                                                       |
| *          | *                                                          | २८         | ताम्यामपरा भूमयोऽवरियताः।                                                                                                |

तस्त्रार्थश्राकवातिंकेऽस्य चतुर्दशसूत्रक्षेण पृथग् निर्देशः ।

### तस्वार्थाधिगमसूत्रम्

| मुत्रा | ङ्कः सूत्रपाठ             | <b>:</b>                      | सूत्रा     | ₹:                |                             | स्त्रपाठः               |
|--------|---------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
|        | श्वेताम्बराम्नायः         |                               |            |                   | दिग                         | <b>म्बराम्नायः</b>      |
|        | *                         | *                             | २९         | एकद्वित्रिपल्योपम | मस्थितयो हैमवत              | तकहारिवर्षकदैवकुरु-     |
|        |                           |                               |            | वकाः।             |                             | •                       |
|        | *                         | *                             | ३०         | तथोत्तराः ।       |                             |                         |
|        | *                         | *                             | ३१         | · -               |                             |                         |
|        | *                         | *                             | ३२         | भरतस्य विष्कम्    | भो जम्बूद्वीपस्य            | नवतिशतभागः ।            |
| १७     | नृस्थिती परापरे त्रिप     | ल्योपमार्न्तमुहूर्ते          |            | नृश्यिती परावरे   |                             | र्नुहुर्ते ।            |
| १८     | तिर्यग्योनीनां च ।        |                               | ३९         | तिर्यग्योनिजानां  | च।                          |                         |
|        |                           | -                             |            | <del></del>       |                             |                         |
|        |                           | चतुर्थ                        | र्गिऽध्य   | ायः ।             |                             |                         |
| २      | तृतीयः पीतल्स्यः ।        |                               | :          | र आदितस्त्रिषु    | पीतान्तलेश्याः ।            |                         |
| Q      | पीतान्तलेश्याः ।          |                               |            | *                 |                             | *                       |
| ९      | शेपाः स्पर्शरूपशब्द       | मनःप्रवीचारा द्वयोर्द्वयोः ।  | ۱ ‹        | ८ शेषाः स्पर्शस्  | पशब्दमन:प्रत्रीच            | त्राराः ।               |
| १३     | ज्योतिष्काः सूर्याश्चन    | इमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीर्ण-     | <b>१</b> : | २ ज्योतिष्काः     | सूर्याचन्द्रमसौ             | प्रहनक्षत्रप्रकीर्णक-   |
|        | तारकाश्व                  |                               |            | तारकाश्च          | 1                           |                         |
| २०     | सोधमैराानसानत्कुमा        | (माहेन्द्रब्रह्मलोकलान्तक-    | ?          | ९ सोधर्मेशानस     | <b>ान</b> त्कुमारमाहेन्द्रव | ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्त- |
|        |                           | <b>ान</b> तप्राणतयोरारणाच्युत |            | _                 | _                           | ारसहस्रारेष्ट्रानत-     |
|        | _                         | जयवैजयन्त जयन्तापराजि         | तेपु       | _                 |                             | सु प्रवेयकेषु विजय-     |
|        | सर्वार्थसिद्धे च ।        |                               |            |                   |                             | सर्वार्थसिद्धौ च ।      |
| , -    | ब्रह्मलोकालया लोका        |                               |            | ४ ब्रह्मलोकालय    |                             |                         |
|        | <b>औपपातिकमनुष्येम्यः</b> | शेपास्तिर्यग्योनयः।           |            | ७ ऑपपादिका        |                             | _                       |
| २९     | स्थिति: ।                 |                               | २          | ८ स्थितिरसुरन्    | -                           |                         |
|        |                           |                               |            | त्रिपल्य          | ोपमार्द्धहीनमिता            | 1                       |
| •      | - · ·                     | ातीनां पल्योपममध्यर्थम्       | 1          | *                 |                             | *                       |
| . •    | शेषाणां पादोने ।          | ٥.                            |            | *                 |                             | *                       |
|        | असुरेन्द्रयोः सागरोप      |                               |            | *                 |                             | *                       |
|        | सौधर्मादिषु यथाक्रम       | म् ।                          | २          | ९ सौधर्मेशानये    | ाः सागरोपमेऽधि              | रेके ।                  |
|        | सागरोपमे ।                |                               |            | *                 |                             | *                       |
| ३५     | अधिके च ।                 |                               |            | *                 |                             | *                       |

| सूत्राः | ह्रः सूत्रपाठः                                                       | स्त्राइ | <b>F:</b>                                                      | सूत्रपाठः              |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|         | श्वेताम्बराम्नायः                                                    |         |                                                                | दिगम्बराम्नाय:         |
| • •     | सप्त सानत्कुमारे ।<br>विशेषित्रसप्तदशैकादशत्रयोदशप्<br>भिरधिकानि च । |         | सानत्कुमारमाहेन्द्रये<br>त्रिसप्तनवैकादशत्रय<br>भिरधिकानि तु । | ोदशपञ्चदश-             |
| • •     | अपरा पत्योपममधिकं च ।                                                | ३३      | अपरा पल्योपमर्गा                                               | धेकम्                  |
| 80      | सागरोपमे ।                                                           |         | *                                                              | *                      |
| 88      | अधिके च।                                                             |         | *                                                              | *                      |
| 80      | परा पल्योपमम् ।                                                      | ३९      | परा पल्योपममधिक                                                | 刊                      |
| 85      | ज्योतिष्काणामधिकम् ।                                                 | ४०      | ज्योतिष्काणां च ।                                              |                        |
| ४९      | प्रहाणा <b>मेकम् ।</b>                                               |         | *                                                              | *                      |
| ५०      | नक्षत्राणामर्थम् ।                                                   |         | *                                                              | *                      |
| ५१      | तारकाणां चतुर्भागः।                                                  |         | *                                                              | *                      |
| पुर्    | जघन्या त्वष्टभागः।                                                   | 88      | तदृष्टभागोऽपरा ।                                               |                        |
| ५३      | चतुर्भागः शेपाणाम् ।                                                 |         | *                                                              | *                      |
|         | * *                                                                  | ४२      | <sup>3</sup> लौकान्तिका <b>ना</b> मधौ                          | सागरोपमाणि सर्वेषाम् । |

### पश्चमोऽध्यायः ।

| २  | द्रव्याणि जीवाश्व ।                   | २ द्रव्याणि ।                            |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    | * *                                   | ३ जीवाश्च।                               |
| Ø  | असङ्ख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मयोः ।    | ८ असङ्खेयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम्  |
| <  | जीवस्य च ।                            | * *                                      |
| १६ | प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत् ।   | १६ प्रदेशसंहारविसपीभ्यां प्रदीपवत् ।     |
| १७ | गतिस्थित्युपप्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। | १७ गतिस्थित्युपप्रही धर्माधर्मयोरूपकारः। |
| २६ | सङ्घातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते ।           | २६ भेदसङ्घातेभ्य उत्पद्यन्ते ।           |
|    | * *                                   | २९ सद् द्रव्यलक्षणम् ।                   |
| ३६ | बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ              | ३६ बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च ।             |

#### तस्वार्थाधिगमसत्रम

मुत्रपाठः सुत्राङ्कः स्त्रपाठः सुत्राङ्कः दिगम्बराम्नायः श्वेताम्बराम्नायः ३९ कालश्चेत्येके। ३९ कालक्ष। ४२ अनादिरादिमांश्व। ४३ रूपिष्त्रादिमान् । ८८ योगोपयोगी जीवेषु । पष्टोऽध्यायः ३ शुभः पुण्यस्य । ३ शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य । ४ अशुभः पापस्य । ६ अव्रतकपायेन्द्रियितयाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चीवशति-५ इन्द्रियकपायावतिक्रयाः पश्चचतुःपञ्चपञ्चविंशति-सङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः । सङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः । ७ तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभाववीर्याधिकरणविशेषे-६ तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्त-भ्यस्तद्विशेषः । द्विशेष: । १५ कषायोदयात् तीत्रात्मपरिणामश्चारित्रमोहस्य । १४ कपायोदयात् तीवपरिणामश्चारित्रमोहस्य । १६ बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुपः । १५ बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुपः। १८ अल्पारम्भपरिप्रहत्वं स्वभाव-१७ अल्पारम्भपरिप्रहृत्वं मानुपस्य। मार्दनार्जनं च मानुपस्य । १८ स्त्रभावमार्दवं च। २१ सम्यक्तं च। २३ तद्विपरीतं शुभस्य। २२ विपरीतं शुभस्य । २३ दर्शनविशुद्धिवनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनति-२४ दर्शनिवशुद्धिर्भनयसपन्नता शील्वतेष्वनतिचारोऽ चारोऽभीदगं ज्ञानोपयोगसंत्रेगां शक्तित-भीक्ष्णज्ञानोपयोगसंत्रेगौ शक्तितस्त्यागतपसी स्यागतपसी सङ्घसाधुसमाधिवैयादृत्य-साधुसमाविवैयावृत्त्यकरणमईदाचार्यबहुश्रुत-करणमईदाचार्यबद्धश्रुतप्रवचनभक्तिरा-प्रवचनभक्तिरावस्थकापरिहाणिर्मार्गप्रभावना वस्यकापरिहाणिर्मार्गप्रभावना प्रवचन-

वत्सल्विमिति तीर्थकृत्वस्य।

प्रवचनवत्सललमिति तीर्थकरत्वस्य ।

| स्त्रा | ट्टः सूत्रप                      | ाठः स                                      | त्राङ्क | <b>:</b>                       | स्त्रपाठः                       |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|
|        | श्वेताम्बराम्नाय:                |                                            |         |                                | दिगम्बराम्नायः                  |
|        |                                  | सप्तमोऽ                                    | ध्यार   | <b>यः ।</b>                    |                                 |
|        | *                                | *                                          | 8       | वाष्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षे     | गणसमित्यालोकितपान-              |
|        |                                  |                                            |         | भोजनानि पञ्च।                  |                                 |
|        | *                                | *                                          | ч       | क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत       | गाख्यानान्यनुत्रीचिभाषणं        |
| ,      |                                  |                                            |         | च पश्च।                        |                                 |
|        | *                                | *                                          | ६       | शून्य!गारविमोचितावास           | परोपरोघाकरणमैक्ष्यशुद्धि-       |
|        |                                  |                                            |         | सद्धर्माविसंवादाः प            | ম্ব (                           |
|        | *                                | *                                          | v       |                                | ोहराङ्गिनिरीक्षणपूर्वरतानु-     |
|        |                                  |                                            |         | स्मरणवृष्येष्टरसस्बद           | ारीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ।       |
|        | *                                | *                                          | <       | मनोज्ञामनोज्ञन्द्रियविपय       | रागद्वेपवर्जनानि पञ्च।          |
| 8      | हिंसादिष्विहामुत्र ा             | पायावचदर्शनम् ।                            | 6       | , हिंसादिष्यिहामुत्रापाया      | वचदर्शनम् ।                     |
| હ      | जगत्कायस्वभावौ च                 | संवेगवैराग्यार्थम् ।                       | १२      | जगत्कायस्वभाव <u>ी वा</u>      | संत्रेगत्रैराग्यार्थम् ।        |
| १६     | दिग्दशानर्थदण्डविरि              | तसामायिकपौपघोपवासोप-                       | २१      | दिग्देशानर्थदण्डवि <b>र</b> ति | सामायिकप्रोषधोपत्रासोप-         |
|        | भोगपरिभोगपरि                     | माणातिथिसंत्रिभागत्रतस-                    |         | भोगपरिभोगपरिम                  | ाणातिथिसंविभागवतसम्प-           |
|        | म्पन्नश्च ।                      |                                            |         | নশ্ব                           |                                 |
| १७     | मारणान्तिकी संलेख                | नां जोषिता ।                               | २२      | मारणान्तिकीं सहेरेखन           | ं जोपिता ।                      |
| १८     | शङ्काकाङ्क्षाविचिकि              | त्साऽन्यदृष्टिप्रशंसासंस्त-                | २३      | शङ्काकाङ्क्षात्रिचिकित्स       | ।ान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः      |
|        | वाः सम्यग् <b>ट</b> ष्टेरति      | चिराः।                                     |         | सम्यग्द्षेष्टरतीचाराः          | 1                               |
| २५     | <b>ऊ</b> र्चाधस्तिर्यग्र्थतित्र  | तमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तर् <u>धानानि।</u> | ३०      | <i>ऊर्चाचस्तियग्</i> यतिऋम     | क्षित्रवृद्धिसमृत्यन्तराघानानि। |
| २३     | परविवाहकरणेत्वरपरि               | रेगृहीताऽपरिगृहीताग-                       | २८      | परविवाहकरणेत्वरिकाप            | रिगृहीतापरिगृहीतागमना-          |
|        | <b>मनाऽङ्ग</b> त्रीडातीव         | कामाभिनिवेशाः।                             |         | नङ्गकीडाकामतीव                 | ाभिनिवेशा: ।                    |
| २७     | कन्दर्पकौत्कुच्यमौखय             | र्शिसमीक्ष्याधिकरणोप                       | ३२      | कन्दर्पकोल्कुच्यमोखर्या        | समीक्ष्याधिकरणोपभोग-            |
|        | भोगाधिकः वानि                    | ₹ {                                        |         | परिमोगानर्थक्या                | ने ।                            |
| २८     | योगदुष्प्रणिधानानाद              | रस्मृत्यनुपस्थापनानि ।                     | ३३      | योगदुष्प्रणिधानानादर           | स्मृतन <del>ुस्</del> थानानि ।  |
| २९     | <b>अप्र</b> त्यवेक्षिताप्रमार्जि | तोत्सर्गादाननिक्षेप-                       | ३४      | अप्रत्येत्रक्षिताप्रमार्जित    | ोत्सर्गदानसंस्तरोपक्रमणा-       |
| •      | संस्तारोपऋमणा                    | नादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ।                  |         | नादरस्पृलुनुपस्                | गपनानि ।                        |
| ३२     | जीवितमरणाशंसामि                  | त्रानुरागसुखानुबन्ध-                       | ३७      | <b>जीवितमर</b> णशंसामित्रा     | नुरागमुखानुबन्धनिदा-            |
|        | निदानकरणानि                      | i                                          |         | नानि ।                         |                                 |

सुत्रपाठः सुत्राङ्कः सूत्राङ्कः मुत्रपाठः दिगम्बराम्नायः श्वेताम्बराम्नायः अष्टमोऽध्यायः । २ सकपायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलाना- २ सकपायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः । दत्ते। ३ स बन्धः। ५ आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्य- ४ आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रा-नामगोत्रान्तरायाः न्तरायाः । ६ मतिश्रतावधिमनःपर्ययकेवलानाम्। ७ मत्यादीनाम्। ७ चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रच-८ चक्षुरचक्षुरवधियेवलानां निदानिदानिदा-लात्रचलास्यानगृद्धयश्च । प्रचलाप्रचलाप्रचलास्यानर्द्धिवंदनीयानि च। १० दर्शनचारित्रमोहनीयकपायनोकपायवेदनीया- ९ दर्शनचारित्रमोहनीयाकपायाकपायवेदनीयाख्यास्त्रि द्वि नवपोडशभेदाः सम्यक्वमिथ्यात्वतद्भयात्य-ख्यास्त्रिद्विपोडशनवभेदाः सम्यक्त्वमियात्व-तदुभयानि कपायानोकपायावनन्तानुबन्ध्य-कपायकपायी हास्यरत्यरातिशोकभयजुगुप्सार्खापुं-नपंसक्वेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याच्यानप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणसं ज्वलनविक-संज्वलनविकल्पार्श्वेकराः क्रोधमानमायालोभाः । ल्याश्चैकराः क्रोधमानमायालोगाः हास्परत्य-रतिशोकभयजुगुप्सार्ख्वापुनपुंसक्वेदाः । १३ दानलाममोगोपमोगवीर्याणाम् । १४ दानादीनाम्। १६ विंशतिर्नामगोत्रयोः । १७ नामगोत्रयोत्रिंशतिः । १८ त्रयास्त्रिशत् सागरोपमाण्यायुष्कस्य । १७ त्रयास्त्रिशत् मागगोपमाण्यायुपः । २० शेपाणामन्तर्भहर्ता । २१ शेपाणामन्तर्मुहर्तम्। २५ नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सृक्ष्मैक- २४ नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सृक्ष्मैकक्षेत्रावगाह-स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्त्रनन्तानन्तप्रदेशाः । क्षेत्रावगाढास्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्ता-नन्तप्रदेशाः । २६ सद्देयसम्यक्वहास्यरतिपुरुपंवदशुभायुर्नाम- २५ सद्देयशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् । गोत्राणि पुण्यम् । २६ अतोऽन्यत् पापम् नवमोऽध्यायः।

६ उत्तमः क्षमामार्दवार्जवर्गोचसस्यसंयमतप- ६ उत्तमक्षमामार्दवार्जवर्गोचसस्यसंयमतपस्यागाकिञ्चन्य-

ब्रह्मचर्याणि धर्मः ।

स्त्यागाकिश्वन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः।

| सुत्राः | हु: सूत्रपाठः                                                                | स्त्राङ्कः                                                            | सूत्रपाठः                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|         | श्वेताम्बराम्नायः                                                            |                                                                       | दिगम्बराम्नायः             |
| १८      | सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धसूक्ष्म-<br>सम्पराययथाख्यातानि चारित्रम् । | · १८ सामायिकछेदोपस्थापनापरिहा<br>यथाख्यातमिति चारित्रम्               |                            |
| २२      | आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतप                                        | _                                                                     | विकव्युत्सर्गतपश्छेदपरि-   |
| ्२७     | इछेदपरिहारोपस्थापनानि ।<br>उत्तमसंहननस्यैकाप्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्           | हारोपस्थापनाः ।<br>। २७ उत्तमसंहननस्यैकाप्रचिन्तानि<br>र्मृहूर्तात् । | रोधो ध्यानमान्त-           |
| २८      | आ मुहूर्तात्।                                                                | *                                                                     | *                          |
| ३३      | विपरीतं मनोज्ञानाम् ।                                                        | ३१ त्रिपरीतं मनोज्ञस्य                                                |                            |
| ३७      | आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्त्र<br>संयतस्य ।                       | त- ३६ आज्ञापायविपाकसंस्थानविच                                         | याय धर्म्यम् ।             |
| ३८      | उपशान्तक्षीणकपाययोश्च ।                                                      | *                                                                     | <del>*</del>               |
| ₹•.     | शुक्ले चाचे ।                                                                | ३७ शुक्ले चाद्ये पूर्वविद:                                            |                            |
|         | पूर्वविदः ।                                                                  | *                                                                     | *                          |
| ४२      | पृथक्तेकलवितर्कसृक्ष्मित्रयाप्रतिपातिब्युप<br>त्रियानिवृत्तीनि ।             | रत- ३९ पृथक्त्वेकत्विवर्कसृक्ष्मिकर<br>क्रियानिवर्तीनि ।              | गप्रतिपातिन्युपरत-         |
| 83      | तत्त्र्येककाययोगायोगानाम् ।                                                  | ४० त्र्येकयोगकाययोगायोगानाग                                           | <b>₹</b>                   |
| 88      | एकाश्रये सवितर्के पूर्वे ।                                                   | ४१ एकाश्रयं सवितर्कवीचारे पू                                          | र्ने ।                     |
|         |                                                                              |                                                                       |                            |
|         | बन्धहेत्वभावनिर्जराम्याम् ।                                                  | २ वन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां क्रत्स                                     | नकर्मत्रिप्रमोक्षो मोक्षः। |
| ३       | कृत्नकर्मक्षयो मोक्षः।                                                       | *                                                                     | *                          |
| 8       | औपरामिकादिभव्यत्वाभावाचान्यत्र                                               | ३ औपशमिकादिभन्यत्वानां च                                              | 1                          |
|         | केवलसम्यक्तज्ञानदर्शनसिद्धत्वेम्य: ।                                         | •                                                                     |                            |
|         | <b>*</b> *                                                                   | ८ अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानद                                         |                            |
|         | तदन्तरमूर्चे गच्छत्या लोकान्तात्।                                            | ५ तद्नन्तरमूर्च गच्छत्यालोक                                           |                            |
| દ્દ     | पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद् बन्धच्छेदात् तथागति<br>णामाच तद्गतिः ।               | तपरि- ६ पूर्वप्रयोगादसङ्गलाद् बन्ध<br>णामाच ।                         | च्छेदात् तथागतिपरि-        |
|         | * *                                                                          | ७ आविद्धकुलालचक्रवद् न्यप<br>वदग्निशिखाव <b>च</b> ।                   | गतलेपालाबूत्रदेरण्डवीज-    |
|         | * *                                                                          | ८ धर्मास्तिकायाभावात्।                                                |                            |

### पाठान्तराणि —≣∜झ—

| पृष्ठम्     | पङ्किः     | मूलपाठः                      | पाठान्तरम्                         |
|-------------|------------|------------------------------|------------------------------------|
| 8           | २०         | तत्प्रणाडिक्येवास्त्रव०      | तत्प्रनाडिक्येत्रास्त्रव <b>०</b>  |
| २           | ረ          | साधक०                        | साधकतमत्वाद्                       |
| ३           | २८         | स्वातन्त्र्यस्वाभाव्यात्     | स्वातन्त्र्याभावात्                |
| ३           | २९         | निश्चयन्यवहारो यथार्थः       | निश्चयन्यवहारयोर्यथार्थः           |
| ३           | २९         | विरत्वयिमिति                 | विरन्तब्यमिति                      |
| 8           | ३          | विना न चिन्तयते              | विना चिन्तयते                      |
| 8           | २७         | सम्भवात्                     | सम्भवी                             |
| ч           | १३         | वसामः                        | वत्स्यामः                          |
| ч           | <b>१</b> 8 | सापाय उत्पादनारम्भो          | सोपाय उच्छेदनारम्भो                |
| ६           | १          | कुशळचारी                     | कुशलां चारित्रतपसी                 |
| ६           | १२         | इत्युपप्रदर्शने              | इत्युपदर्शने                       |
| ७           | २६         | च                            | च पराजयनेवत्                       |
| १०          | २५         | ਰੀ॰                          | पञ्च हिंसाऽनृतस्तेयाब्रह्मपरिप्रहा |
|             |            |                              | इत्यादि ।                          |
| १२          | ३          | तत्त्रार्थश्रद्धानं          | तत्त्वार्थाश्रद्धानं               |
| १२          | 6,         | वध्यमानवेद्यमानस्य           | वध्यमानस्य वेद्यमानस्य वा          |
| <b>\$</b> 8 | १२         | गणित०                        | गणति०                              |
| १५          | ц          | महाप्राणस्य, अतो वीर्यातिशयः | महाप्राणस्याभोगवीर्यातिशयः         |
| १५          | १५         | मात्रादिभेदेन                | मात्राचिमात्राभेदेन                |
| <b>१</b> ÷. | ११         | स्त्र एव स्फुटी०             | सूत्रावयवस्फुटी०                   |
| २२          | 88         | करण <del>स</del> ्येतरोऽपि   | करणं स्मरतोऽपि                     |
| २ ३         | १०         | कस्यापि                      | 0                                  |
| २३          | १५         | तथैकप्रयोगचितेऽस्य           | तथैकप्रयोगचितस्य                   |
| २९          | 8          | भयस्य                        | भयवेदनीयस्य                        |
| २९          | ч          | <b>कु</b> राल <b>०</b>       | शिएवर्ग <b>कु</b> शल <b>०</b>      |

| <b>पृ</b> ष्ठम् | पङ्किः     | मूलपाठः                    | पाठान्तरम्                                                                                               |
|-----------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>२</b> ९      | २८         | एवमेव                      | एवमेते                                                                                                   |
| ३१              | <b>१</b> २ | पदम्                       | <b>प्र</b> तिपदं                                                                                         |
| ३३              | २          | अनुरोधात्                  | अनुरोघो                                                                                                  |
| ४२              | २          | निवृत्ते                   | निवृत्तौ                                                                                                 |
| ४२              | 8          | नानुतिष्ठतीति              | नानुतिष्ठन्तीति                                                                                          |
| ४३              | હ          | मर्मादि                    | नर्मादि                                                                                                  |
| ४३              | <b>१</b> ६ | गुणा:                      | गुण:                                                                                                     |
| ४९              | <b>१</b> ३ | अलीकं                      | अलीकमत्याख्यानम्                                                                                         |
| ५१              | <b>१</b> ३ | एव                         | इव                                                                                                       |
| ५१              | १६         | कृतवि <b>कृ</b> त <b>०</b> | <b>क</b> त्यविकृत्य ०                                                                                    |
| ५१              | २१         | अर्जनं                     | अर्जनमुपादानं                                                                                            |
| ५३              | १९         | स्वभावानि,                 | स्वभावानि तथात्मकत्वान्मैथु <b>नं</b><br>दुःखमेवेत्यादि ।                                                |
| 48              | ۷          | भेप्रजोपयोगः               | <b>भैप</b> ज्योपयोगः                                                                                     |
| ५४              | ٧,         | भेपजा ०                    | भैषज्या ०                                                                                                |
| ५७              | <b>१</b> 8 | यशस्तत्प्रथ <b>न</b> म्    | यशस्तदवाद:                                                                                               |
| ६१              | २०         | अपरः कायस्वभावाद्          | अपरकायस्य स्वभावो                                                                                        |
| ६१              | २६         | तदभावादयं                  | तद्भावादयं                                                                                               |
| ६५              | ٩,         | प्रमत्तः                   | प्रमत्ते योगं दुष्प्रणिधानं च<br>प्रमादोऽष्टविधः स्मृतस्तेन योगात्<br>प्रमत्तः स्यादप्रमत्तस्ततोऽन्यथा । |
| ६६              | २०         | क्रमेण त्यज्यन्ते          | क्रमेण व्यज्यते                                                                                          |
| ६७              | १५         | पशुपुष्टी                  | पशुपुष्टिपांशुमुष्टी                                                                                     |
| ६८              | - 8        | तस्मादेन:पद०               | तस्मादेनपद ०                                                                                             |
| ६८              | ৩          | सुतरामविहिता ०             | भोक्तुराप्तविहिता०                                                                                       |
| ६८              | १८         | अवदोन, वय०                 | अवद्येन युज्यते वघ०                                                                                      |
| ७६              | ३          | वेन्द्रादिभिः कस्मैचिद्    | वेन्द्रादिभिः परिगृही <b>तृभिः</b><br>कस्मैचिद्                                                          |
| 60              | १९         | लोभ इति ।                  | लोभ इति <b>नि</b> रवायि।                                                                                 |
| <b>Ć8</b>       | ३          | <b>नादिभा</b> वतः          | वनाशैसावतः                                                                                               |

३५८

## तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्

| पृष्ठम् | पङ्क्तिः   | मूलपाठः पाठान्तरम्      |                                 |  |
|---------|------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| ८५      | १४         | गारिणो भगवती-           | गारिणोऽङ्गगत <b>भगवती-</b>      |  |
| ८६      | १६         | श्राम्यति—तपश्चरति      | श्राम्यति तपति-तपश्चरति         |  |
| ९३      | १५         | कर्मणां कार्यम्         | कर्मणां परिमाणं कार्यम्         |  |
| ९६      | 4          | स्यन्ते वा              | स्यन्ते अभ्यासमाधीयन्ते वा      |  |
| ९६      | <b>२</b> २ | व्यतिक्रमः              | व्यतिक्रमः—उल्र <b>ङ्घनं</b>    |  |
| ९७      | १५         | सिद्ध( जाय ? )मानाः     | भिद्यमानाः                      |  |
| १०२     | २          | जनादिषु                 | जनादिषु कुलेषु                  |  |
| ११३     | १०         | प्रतीत <b>मिति</b>      | प्रतीतमिति भाष्यम्              |  |
| 888     | २१         | विशिनप्टि भाष्येण       | विशिनप्टि सचित्ताहार इत्या-     |  |
|         |            |                         | दिना भाष्येण                    |  |
| ११५     | १५         | अन्नादेरित्यादि         | अनादेरित्यादि भाष्यम्           |  |
| १२२     | ø          | कष्यते यत्र             | कष्यते प्रमादप्रत्ययो यत्रात्मा |  |
| १३९     | ৩          | स्यादास्यचेतना(१)       | स्यादस्य यानना                  |  |
| १४१     | १८         | तिनिशलवालेह०            | तिनिशलात्रालेह०                 |  |
| 886     | 4          | विषयत्वादेव             | विरोपत्वादेव                    |  |
| १५४     | ३          | सादिनाम०                | साचिनाम०                        |  |
| १५९     | २३         | विद्यावतां जीवानामित्र  | जीवानां                         |  |
| १६१     | २८         | परिनिष्ठायाऽऽसामित्याह  |                                 |  |
| १६९     | २६         | कात्स्न्यप्रहणम्        | कार्य <b>प्रह</b> णम्           |  |
| १७०     | २०         | पूर्वकर्म०              | पूर्वककम्०                      |  |
| १७१     | २०         | सङ्क्रमति               | सङ्कामति                        |  |
| १७५     | १8         | येन                     | ये ते                           |  |
| १८४     | १७         | यत्रावस्थानं            | यन्नावस्थानं                    |  |
| १८४     | २५         | पीठिकाद्यमुयैव          | पीठिकाद्यसुर्येत्र              |  |
| १९६     | १८         | दोपाक्षेपि              | दोपादरेऽपि                      |  |
| १९६     | २२         | पदलोप०                  | पद्गाद्याप०                     |  |
| २१०     | ₹          | धर्मध्यानादिष्त्रासङ्गो | धर्मयानादिषु व्या <b>सङ्गो</b>  |  |
| २१०     | 4          | शय्याशरीरादि०           | बाह्या—शय्याशरीरादि०            |  |
| २१४     | २४         | ममत्वो                  | ममत्वाद्                        |  |
| २१६     | ६          | अशुचित्वे               | किञ्चान्यदशुचित्वे .            |  |

|             |            |                          | ``                           |
|-------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| पृष्ठम्     | पङ्क्तिः   | मूलपाठः                  | पाठान्तरम्                   |
| २१७         | <b>२</b> ४ | आस्नूयते                 | आस्रवानिहामुत्रापाययुक्तानि- |
|             |            |                          | त्यादि । आ <b>स्तूयतं</b>    |
| २२६         | 4          | कालभवाः                  | कालभावाः                     |
| २३४         | २          | परिहाराचारिण०            | परिहारिण०                    |
| २३६         | 9          | प्रवचनोदितशु( श्रा )द्व० | प्रत्रचनोदितं श्राद्ध०       |
| . २३६       | २८         | अयमपि हि                 | अयमपि हि प्रतिपत्ता—अस्याः   |
| २३७         | રૂ         | ज्ञानपरायणः              | ज्ञानध्यानपरायणः             |
| २५८         | २२         | सृत्रार्थः               | सृत्रमर्थ:                   |
| २७१         | 8          | यावद् बादर०              | यावद् द्वादश बादर०           |
| २८२         | ५          | अस्य                     | अधास्य                       |
| २८५         | ۷          | दुःस्वरमुचैर्नीचै        | दु:स्वरमुस्वरनीचै            |
| २८८         | १८         | तस्य                     | विभूपार्थ तस्य               |
| २९१         | १७         | प्रदेशक                  | प्रदेशाम्रं                  |
| २९१         | २६         | प्रदेशगं                 | प्रदेशाम्रं                  |
| २९३         | १३         | प्रकृतीनां               | कर्मप्रकृतीनां               |
| २९४         | १२         | यथाऽऽगमे                 | यथा गग्येत                   |
| <b>२</b> ९६ | 85         | शतम्—एतत्                | शतमे <b>वमेतत्</b>           |
| ३००         | १३         | मुखस्य                   | मुख्यस्य                     |
| ३११         | १०         | सिध्यमा <b>नानां</b>     | सिष्यमानानामनन्तरं           |
| <b>३</b> ११ | १०         | मन्तरं                   | मन्तरं सिध्यतां              |
| <b>३</b> ११ | १५         | सिध्यतो                  | सिध्यन्तो                    |
| ३१७         | २२         | अविरत                    | विरत                         |
| ३२२         | ६          | सि <b>द्धात्रयुक्ता</b>  | मिद्धा च युक्ता              |
| ३२३         | २०         | सुखे                     | सुखौ                         |
| ३२३         | २३         | सुखो                     | मुखो वायु                    |
| ३२४         | 4          | सुखप्रसुप्त              | सुस्वाप्र <b>सुप्त</b>       |
| ३२५         | २०         | प्रत्यायाति              | प्रत्ययावि                   |
| ३२५         | <b>3</b> 8 | दिहित                    | दाहित                        |
|             |            |                          |                              |

### अनुभवाधारेणाशुद्धिशोधनपत्रकम्

#### (Emendations & Alterations)

#### **-4>**

| पृष्ठम्    | पङ्किः     | अग्रुद्धिः                    | शुद्धिः                               |  |
|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| 8          | २३         | तेषु                          | तेषु भेदेषु                           |  |
| ६          | <b>२</b> ६ | विवररन्ध्रं                   | विवरं-रन्ध्रं                         |  |
| ø          | <b>२</b> २ | निर्वर्तनं, शक्ती०            | निर्वर्तनशक्ती                        |  |
| 4          | 8          | गत्यानुपूर्वी                 | गत्यानुपूर्वी तिर्यमातिस्तिर्यमात्या- |  |
|            |            |                               | नुपूर्वी                              |  |
| 4          | १२         | भवेद्                         | भवो वा                                |  |
| 4          | २०         | धगतिः उपादानं कर्मकपायस्य     | धगत्युपादानं कर्माकषायस्य             |  |
| 6          | २२         | कर्मकदम्बकौ                   | कपायकदम्बकौ                           |  |
| 4          | २३         | भावत्त्रमनुद्रा-              | भावन्वाद्नुद्रा-                      |  |
| ९          | ۷          | प्रऋतोपयोगा०                  | प्रकृत उपयोगा०                        |  |
| १२         | 4          | वलनादिः                       | वल्गनादिः                             |  |
| १२         | 88         | निवर्तने० निवर्तने            | निर्वर्तने० निर्वर्तन                 |  |
| १२         | १८         | परितापिका तु                  | परिनापनिका तु                         |  |
| १२         | २३         | क्रोधाविष्टा                  | क्रोघाविष्टैः                         |  |
| १२         | २६         | शयत्रपुस्ताचा <i>०</i>        | शयवित्तपुस्ताद्या०                    |  |
| <b>\$8</b> | १०         | स्तीवः                        | स्तोकः                                |  |
| १५         | ३          | तस्य                          | तस्य वीर्यस्य                         |  |
| १५         | ९          | प्रकर्षवर्तिनः                | प्रकर्षापकर्पवर्तिनः                  |  |
| १६         | १२         | कल्पस्येत्य।श <b>ङ्का</b> यां | कल्पनेत्याश <b>ङ्गा</b> यां           |  |
| १६         | १३         | जीता:                         | जीवाजीवाः                             |  |
| १७         | १८         | सत्रक्रम०                     | सूत्रक्रम०                            |  |
| १७         | २३         | नि <b>वृत्ति</b> ०            | निर्वृत्ति०                           |  |
| १७         | २३         | क्रियाव्यावृ-                 | कियाभ्यावृ-                           |  |
| १७         | २६         | वाक्संरम्भाविकरणम             | वाक्संरम्भःधिकरणं मनःसंरम्भा-         |  |
|            | •          |                               | <b>धिकरणम्</b>                        |  |

### अनुभवाधारेणाग्चद्धिशोधनपत्रकम्

| पृष्ठम्    | पङ्किः        | <b>अ</b> शुद्धिः          | ग्रुद्धिः                            |
|------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|
| १९         | 8 8           | सारणमवसायैव               | सरणमवसायैव                           |
| १९         | १३            | क्रियात्रादिपदार्थान्त-   | ऋियात्राचिपदार्थान्त-                |
| १९         | १५            | <b>मिद्यात्</b>           | भिन्द्यात्                           |
| २०         | १७            | शस्त्रकल्पश्च             | शस्त्रकलापश्च                        |
| २१         | १५            | संस्थानादि                | संस्थापनादि                          |
| , २१       | २४            | योग्यनिर्भापितौ           | योग्यद्रव्यनिर्मापितौ                |
| २३         | <b>१</b> ६    | अनन्तराय                  | अन्तराय                              |
| २४         | ३             | वर्मप्रस्तावात्           | कर्मबन्धप्रस्तावात्                  |
| २४         | २०            | सद्वेद्यस्यास्त्रयाः      | असद्देचस्यास्त्रवाः                  |
| <b>२</b> ४ | २३            | असद्वेयस्यास्त्रवाः       | सद्देद्यस्यास्त्रवाः                 |
| २४         | २३            | संयमादि योगः              | संयमादियोग:                          |
| २५         | १६            | द्युत्पादयन्ति० दयन्ति    | बुत्पादयति० दयति                     |
| २५         | १८            | एव                        | इत्र                                 |
| २६         | ष             | वनीयकादिपु                | वनीपकादिषु                           |
| २६         | १९            | रक्तस्यात्म०              | लोभकपायर <b>क्तस्या</b> त्म <b>०</b> |
| २७         | १३            | दुरुपचार ०                | दुरुपचर०                             |
| २८         | २             | तेन                       | अतो न                                |
| २८         | હ             | चारम्भकस्य                | वाऽऽरम्भकस्य                         |
| २८         | २७            | योपित्सव्यमिचा <b>र</b> ० | योपित्सु व्यभिचार०                   |
| ३१         | २             | व्रतत्वं मर्वेषाम्        | व्रतत्वं च सर्वेषाम्                 |
| ३३         | १८            | शीततपनलेश्या०             | पीतपद्महेश्या०                       |
| ३३         | २७            | वोपाय                     | वोपायेन                              |
| ३४         | १५            | ू धूपादिचार्य०            | घूपादिचौर्य <b>०</b>                 |
| ३४         | <b>१</b> 8–२५ | त्रिंशदुदयस्यास्त्रवा     | त्रिशद्भेदस्यास्त्रवा                |
| <b>३</b> ६ | १८            | दिवस ०                    | प्रतिदिवस०                           |
| ३६         | २४            | स्वगुणदोपाक्ट ०           | स्वगुणसन्दोहाक्चष्ट०                 |
| ३७         | 8             | चरणदर्शन-                 | चरणद्रशनज्ञान-                       |
| ३७         | २३            | बाधकल्याण०                | बाघककल्याण०                          |
| ३९         | १३            | तद्विपर्ययौ               | तद्विपर्ययो                          |
| 8 \$       | २१            | विपरीतकसाव <b>द्या</b> दि | विपरीतकटुकसावद्यादि                  |

३६२

### तस्वार्थाधिगमसूत्रम्

| पृष्ठम्     | पङ्किः | <b>अগ্র</b> িৱ:       | ग्रद्धिः                 |
|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| ४१          | २६     | विरति:                | विरतिः साच्या            |
| ४९          | १०     | करणच्छेद०             | करचरणच्छेद <b>०</b>      |
| ५०          | 4      | पातालीकास्तेय ०       | पातालीकस्तेय <b>०</b>    |
| ५१          | 8      | दिप्रहणात् नाना ०     | दिप्रपणाद् यातना नाना०   |
| ५१          | २१     | पालनं                 | परिपालनं                 |
| ५२          | ९      | सुखार्थ               | <b>सु</b> खा <b>र्थी</b> |
| ५२          | १७     | नोपेक्ष्यन्ते         | नापेक्ष्यन्ते            |
| <b>પુપ્</b> | १९     | ं परिग्रहता           | परिप्रहः                 |
| ५५          | २२     | रक्षणे                | रक्षणं                   |
| ५७          | १      | विपयोदय:              | विषयपादपः                |
| ५७          | ९      | कारार्थे              | कारार्थः                 |
| ५९          | 8      | पायनात्रोघ०           | पायेन बोघ०               |
| ६०          | 6      | भवन्त्यशुभपरि ०       | भवन्यशुभशुभपरि०          |
| ६०          | २२     | ब्याख्यातौ            | न्या <u>च्यास्य</u> ेते  |
| ६३          | 4      | ष्यनभिष्यङ्गो         | वराग्यमभिष्वङ्गो         |
| ६३          | 6,     | तेषु गार्घ्यमिति      | तेष्वगार्स्यमिति         |
| ६४          | २७     | वाक्यपरि०             | श्चयपरि०                 |
| ६५          | २      | दढायुष्यकर्म <b>०</b> | दृढायुष्कं कर्म०         |
| ६६          | 8      | दर्शनस्पर्शने         | देशर्न स्पर्शने          |
| ६६          | १७     | परित्यागाकारणं        | परित्यागाकरणं            |
| ६७          | ৩      | हन्यमानेष्यधर्मी      | हन्यमानेष्येतेष्ययमी     |
| ६७          | १५     | फलत                   | फलित                     |
| ६७          | २३     | विक्षिपतं             | <b>ब्रिकाण्य</b> अं      |
| ६७          | २४     | वाससतं                | वाससयं                   |
| ६८          | 8      | वसुबन्धा( १ )रामिष    | वसुबन्धोरामिष            |
| ६९          | ९      | पातहेतुक०             | पात <b>निर्हेतुक</b> ०   |
| ६९          | 8 8    | शरश्र <b>ङ्गर</b> येव | खरशृङ्गस्येव             |
| ७१          | १      | मन्तरेण स्पष्ट०       | मन्तरेणास्पष्ट०          |
| ७१          | ৩      | मप्रकृष्टं च          | मप्रकृष्टं प्रकृष्टं च   |
| ७१          | १८     | स्तावच मद०            | स्तावद् भ्रमरमद्०        |

### अनुभवाधारेणाशुद्धिशोधनपत्रकम्

| पृष्ठम्       | पङ्किः | अञ्जद्धिः                           | शुद्धिः                                          |  |
|---------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| ७२            | १      | प्राणिनां                           | प्राणिनां प्राणानां                              |  |
| 98            | १७     | <b>मृ</b> षात्रादादि <b>वृ</b> त्तय | मृपावादादिनि <del>वृ</del> त्तय                  |  |
| ७६            | 6      | लक्षणं                              | लक्षं                                            |  |
| ७७            | १०     | सत्यम् । गृहिणा                     | सत्यम् , तद् गृहिणा                              |  |
| ७९            | 8      | परिमाणबृहं०                         | परिमाणो बृह्०                                    |  |
| ७९            | Ę      | आमरणं                               | आरमणं                                            |  |
| ७९            | १६     | तीब्रदेहपरि-                        | तीववेदपरि-                                       |  |
| ७९            | २५     | परम्परा रागात्                      | परम्पराकारिरागात्                                |  |
| 60            | १७     | दूरवर्ति                            | दूरदेशव <b>ती</b>                                |  |
| 60            | २३     | द्वित्रिचतु:पाद्गाण्डाख्य           | <sup>प्</sup> द्वित्रिचतुःपाद्गाण्डा <b></b> ख्य |  |
| 60            | २५     | वंताऽऽत्मनो                         | वैताऽऽत्मनो                                      |  |
| ८०            | २८     | 0                                   | त्रिपादिति पाठोऽसङ्गतः प्रति-                    |  |
|               |        |                                     | भाति, परिप्रहाधिकार त्रिपादा-                    |  |
|               |        |                                     | <b>ख्यस्यासम्भत्रात्</b>                         |  |
| 60            | २८     | ५ 'वत्                              | ६ 'वत्                                           |  |
| ८२            | १      | गार्घ्यम्                           | गर्धः                                            |  |
| ८२            | ३      | गृद्धस्य                            | गर्वस्य                                          |  |
| <b>5</b> 8    | 4      | ततोऽप्यात्म०                        | सतोऽप्यात्म०                                     |  |
| <b>&lt;</b> 8 | २७     | भवेत्                               | भावतः                                            |  |
| 64            | २३     | विविधमेव                            | द्विविधमेव                                       |  |
| ८९            | 4      | गुणव्रतसंख्या                       | गुणव्रतसञ्ज्ञा                                   |  |
| ८९            | १३     | सूर्योपलक्षिता                      | सूर्योदयोपलक्षिता                                |  |
| ८९            | १८     | कायापेक्षया                         | कार्यापेक्षया                                    |  |
| ९०            | २०     | करणापेक्षया                         | कारणापेक्षया                                     |  |
| ९१            | ११     | पुनर्भोगो वा                        | पुनर्भोगो वसनादेः                                |  |
|               |        |                                     | परिभोग इति बहिर्भोगो वा                          |  |
| ९१            | १६     | आदराधानार्धं दण्ड०                  | आद्राधानार्थमनर्थद <sup>0</sup> ड०               |  |
| ९१            | २१     | समायः प्रति०                        | समायः, समो हि प्रति०                             |  |
| ९२            | १२     | तस्य                                | यस्य                                             |  |
| ९२            | १३     | माख्याते                            | माख्यायते                                        |  |

### तस्वार्थाधिगमसूत्रम्

| पृष्ठम् | पङ्किः | अशुद्धिः                     | शुद्धिः                           |  |
|---------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| ९२      | २६     | संस्तर:                      | सेंस्तारः                         |  |
| ९२      | ३०     | 0                            | २ घञविधानात् ' संस्तार ' इति      |  |
|         |        |                              | पदं शुद्धं प्रतिभासते ।           |  |
| 68      | ३      | पोपधोपवास०                   | <u>योषघोपवास०</u>                 |  |
| 6.8     | ৩      | वादप्रवचन०                   | वादप्रपञ्च०                       |  |
| 68      | १६     | मृट्येत्तरसम्प <b>न्ना</b> ० | मूल <del>ोत्तरगुणसम्पन्ना</del> ० |  |
| 98      | २३     | घञ्                          | <i>ত</i> স্                       |  |
| 68      | २६     | कोडिक                        | कोडि <b>कं</b>                    |  |
| ९५      | २      | मरणपर्यन्ते                  | मरणाय पर्यन्ते                    |  |
| ९८      | १५     | युज्यते, साधीयान्            | युज्यत इति साधीयान्               |  |
| ९८      | २३     | <b>ही</b> त्याहि             | <b>ही</b> त्यादि                  |  |
| १००     | १०     | मेत्रोपदर्श <b>नं</b>        | भेदोपदर्शनं                       |  |
| १०३     | १९     | नातिगाढमूढ                   | नातिगाढगूढ—                       |  |
| ७०१     | ३      | वर्घरका याभि०                | घर्वरकादि <b>भि०</b>              |  |
| 999     | १३     | इव                           | एव                                |  |
| ११३     | १२     | सम्बध्य                      | सम्बन्धते                         |  |
| ११५     | 8      | तिलानां                      | तिछादिना                          |  |
| १२०     | १६     | क्लवात्                      | भूतत्वात्                         |  |
| १२२     | દ્     | कलापयोगा—                    | कपाययोगा—                         |  |
| १२२     | १९     | सूत्रोपात्तम्                | नोपात्तम्                         |  |
| १२४     | २१     | केवलं                        | केवलं तु                          |  |
| १३०     | 8      | प्रकृतेरादौ                  | प्रस्तूतरादौ                      |  |
| १३३     | १९     | करणरूपाः                     | कारणक्र्पाः                       |  |
| १३७     | २      | संज्वलनाः                    | o                                 |  |
| १३७     | १२     | धता                          | - धाना                            |  |
| १४३     | ११     | शक्यते                       | शङ <del>्क्</del> यते             |  |
| १४८     | ९      | पात्राधार्—                  | पात्राधारा—                       |  |
| १५२     | ۷      | <b>म</b> स्तुलुङ्गकं         | मुस्तु <b>लुङ्ग</b> कं            |  |
| १५३     | १      | कर्म, पुद्रल०                | कर्मपुद्गल०                       |  |
| १५६     | १८     | कुल्जादीना ०                 | कुन्थ्वादीना०                     |  |

### अनुभवाधारेणाशुद्धिशोधनपत्रकम्

| पृष्ठम् | पङ्किः     | अग्रुद्धिः                | ग्रुद्धिः                                     |
|---------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| १५६     | १६         | लघृनि                     | ट्यूनि, न गुरूट्यूनि                          |
| १५६     | २०         | नियामकतमतत्               | नियामव मेतत्                                  |
| १५८     | २३         | त्रसेत्यादि               | त्रसभावित्र्वर्तिकं त्रसनामेत्यादि            |
| १६८     | <b>१</b> १ | भागभागन                   | भागेन                                         |
| १७७     | 8          | स्कन्ये वति               | स्कन्धेष्त्रिति                               |
| १८४     | २६         | पूर्वकै निरवद्ये          | पूर्वको निरवद्यो                              |
| १८५     | ч          | विरतिस्तयो <u>र</u> ्गतिः | निरतिस्ततो गुप्तिः                            |
| १८६     | २०         | वर्जितो                   | वज्जंतो                                       |
| १८६     | २७         | प्राणितश्चोदकं            | प्राणिनश्चोदकं                                |
| १८६     | २८         | अवमानं विजल               | अवपातं ० विजलं                                |
| १८७     | ७          | अत्रश्यकार्य ०            | अत्रश्यकार्थ ०                                |
| १८७     | २५         | बुद्धैरनाचिरता नेमां      | बुद्धैरनाचीर्णा नेनां                         |
| १९७     | 4          | <u>અર્થ</u>               | અર્શ્વ                                        |
| २०१     | ų          | एप पिण्डित:               | एकपिण्डित:                                    |
| २०९     | १६-१८      | अपरे० इति                 | पाठोऽयमत्रासङ्गतः, तत्स्थानं तु               |
|         |            |                           | २६तमपिङ्गगत'सम्प्रति पद्यन्ते' पदस्य उत्तरतः। |
| २१०     | २०         | कदाचित् कश्चित्           | कदाचित् कचित्                                 |
| २१६     | १४         | किञ्चान्यत्               | ٥                                             |
| २१७     | १८         | स्वतोऽशुचि                | स्वतः शुचि                                    |
| २२५     | १६         | एकादशविधो                 | 0                                             |
| २२५     | १७–१८      | निशीधि( पेधि ?)का         | नैपेधिका                                      |
| २३०     | १६         | कश्चिदुप० कश्चित्         | काश्चिदुप० काश्चित्                           |
| २३३     | १          | केचित्                    | केचित् ( किश्चित् )                           |
| २३३     | १७         | महाब्रतारोपणं             | महाब्रतारोपणात्                               |
| २३३     | १९         | शिक्षकस्य                 | शैक्षस्य                                      |
| २३३     | २१         | रोपणात्                   | रोप <b>ा</b>                                  |
| २३६     | २७         | पादपोगमना                 | पादपोपगमना—                                   |
| २३८     | २०         | खाद्यन्ते                 | स्वाद्यन्ते                                   |
| २३८     | २४         | परिहार्य द्रव्य०          | परिहार्य द्रव्य०                              |
| २३९     | لانع       | गो-ऽमहिष्य-               | गो-महिष्य-ऽ                                   |

३६६

## तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्

| पृष्ठम् | पङ्किः | अशुद्धिः                      | গুব্ধি:                                    |
|---------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| २४७     | १५     | द्वारेणैव सायु०               | द्वारेणैव न सायु०                          |
| २५१     | २४     | पर्यायः                       | पर्यायाः                                   |
| २५९     | ų      | संसक्तासंसक्तपा-              | संसक्तासंसक्तभक्तपा-                       |
| २६०     | १५     | विशोध्य वान्त०                | विशोध्य अद्धा वाऽन्त०                      |
| २६७     | २४     | विरतस्वामिकम्                 | विरतदेशविरत <b>स्वामिकम्</b>               |
| २६९     | २२     | विष्मातहुता०                  | त्रिध्यात <b>हुता ०</b>                    |
| २७२     | 9      | लि <b>ङ्ग</b> म् ।            | लिङ्गम् । यथोक्तम्—                        |
| २७२     | 88     | ऋज्यायम्य                     | ऋजायस्य                                    |
| २७७     | २३     | नाम्नि                        | नामानि                                     |
| २८०     |        | <b>जयात् , क्षु</b> त्पिपासा० | <b>जयात्</b> , सम्यक्क्कुत्पिपासा <b>०</b> |
| २८१     | ३      | सर्वे एव                      | सर्व एव                                    |
| २८१     | ų      | निर्जरणामाह                   | निर्जरणमाह                                 |
| ३०२     | २३     | गच्छत्या                      | गच्छत्यांऽऽ                                |
| ३०३     | 4      | दर्शनावरण                     | दर्शनचरण                                   |
| ३०३     | १९     | प्रतिष्टं                     | <b>प्र</b> तिष्ठं                          |
| ३०४     | 4      | स्पन्दस्तत                    | स्पन्दस्य तत                               |
| ३०४     | १५     | मिरनु०                        | <b>भिरनु</b> ०                             |
| ३१५     | ৩      | दृष्ट्य                       | दृष्टिवि                                   |
| ३२९     | २३     | 8९                            | ३९                                         |
| ३३१     | ३      | दैवस्य                        | देवस्य                                     |
| ३४२     | १३     | विक्रतिनां                    | विकृतीनां                                  |

#### अभिप्रायाः (Opinions)

"શ્રીઉમાસ્વાતિવાચકકૃત શ્રીતત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર (પ્રથમ વિભાગ) આ મહાન્ ગ્રન્થના દશ અધ્યાય છે. તમાંથી આ પ્રથમ વિભાગમાં પાંચ અધ્યાય છુકાકારે બહાર પાડેલ છે. ગ્રંથ રવાપત્ત ભાષ્ય સહિત અને બે આચાર્યાની કરેલી સંબંધકારિકાવૃત્તિ સહિત છે. તદુપરાંત શ્રીસિદ્ધસેનગિલાકૃત ભાષ્યાનુસારી વિસ્તૃત ડીકાયુક્ત છે. પ્રારંભમાં પ્રસ્તાવના વિગેરે પણ બહુ ઉપયોગી આપેલ છે. કીંમત રૂ. ૬) રાખેલ છે. પ્રાંતે અનુક્રમણિકા વિગેરે પણ ઉપયોગી આપેલ છે. ગ્રંથાંક ૬૭ છે. "

Prof. Hermann Jacobi, writes from Bonn in his letter, dated the 18th January 1927, as follows:—

"I have just been looking into the Tattvārthādhigamasūtra and think the edition a very good one, printed in the best style. It fulfils a great want long felt by all Jain scholars interested in philosophy."

In his letter, dated the 21st June 1927, he observes: --

"Your request to write a Foreword to the Tattvārthādhigamasūtra puts me at a great inconvenience, as I am overburdened with work through which I can hardly get, especially at my advanced age. Besides, I do not know what I should write in a Foreword of mine, since all that can be said has been so well said already by the editor."

Dr. Johannes Hertel, Professor of Sanskrit in the University of Leipzig makes the following remark in his letter of the 23rd August 1927:—

"I must congratulate you as well as Prof. Kapadia on publishing this magnificent edition of this highly interesting and importing Sūtra together with the gloss and the commentary and I hope that you will soon be able to publish the 2nd part as well."

"This new edition of Umāsvāti's work, so carefully established by you, is valuable to the greatest degree, because it contains the excellent commentary of Siddhasenagani, that was hitherto properly unknown to western scholars, a short extract from it having been only printed by the late Prof. P. Peterson in his third report.

Both the introductions, Sanskrit and English by Prof. Kapadia, when once completed by the second part at the end of the book, will be verily exhaustive, and according to my opinion a preface or Foreword by a European learned man becomes indeed neither necessary nor useful. Be pleased to believe that native men like Mr. K. P. Mody or Prof. Kapadia and others have really the same authority as any European one.

For my part, I am very little qualified to write whatever after Prof. Kapadia. All topics are soon or will be worn by him: Umāsvāti, his life and works; Tattvārthasūtra, nature and value of it; the commentaries and the commentators, particularly Siddhasena Gani, his age and works, etc. Truly, nothing is to be added. But, in order to be agreeable to you, I can only write a kind of afterword without significance for which I beg of you to improve the bad English language. Besides you may not print it."

-an Extract from Dr. A. Gue'rinot's letter of the 20th June, 1927.

મારે કહેવું જોઇએ કે આ સંરકરણ અમદાવાદના સંરકરણ કરતાં ઘણી દર્ષિએ મહત્ત્વનું છે. એના સંપાદકે શ્રમ કર્યો છે.......... વિસ્તારના ભય છતાં છેવટે જણાવી દઉં કે તમારી સંસ્થાએ પ્રશંસાપાત્ર પ્રકાશનનું ઘણું કામ કર્યા છતાં આદર્શપ્રકાશનનું કાર્ય હજી કર્યું નથી, જે કરી શકાય તેમ છે...... તમારી સંસ્થાનું આ તત્ત્વાર્થપ્રકાશન કાંઇક આશાપ્રદ છે. એને ગમે તેટલે ખર્ચ અને ગમે તેટલે બાગે વિશિષ્ટ પ્રસ્તાવનાથી અલંકૃત કરાવી આજ સુધીના સમય પુસ્તકપ્રકાશનોનો કલશ ળનાવો. "

—પં. **સુખલાલજ**ના તા. ૧૯ મા, ૨૭ ના પત્રમાંથી.

July 11th 1927.

Dear Sir,

I was glad to receive the large volume containing Srī Umāswāti's Tattvärthädhigamasūtra with his own Bhāshva, and his introductory Karikäs and commented upon by Siddhasena Gani. This volume being finished, the first half of a very praiseworthy work has been done, and by the forms No. 1-16 you kindly sent me too, I learn that the definitive completion is soon to be expected. Let me express my very best congratulations for the Trustees of sheth D. L. P. Fund and for Professor H. R. Kapadia, the learned editor. All scholars interested in the study of Jainism will be thankful to see a printed edition of the valuable commentaries which until now has to be studied from Manuscript copies only, as e.g. Professor Jacobi was obliged to do in 1906. An idea of Siddhasena's personality can best be acquainted when one thoroughly studies the whole text of his Tika. one of the reasons which, as I am sorry to say, prevent me from accomplishing to your kind request to write an introduction to the Second part of your work. Another one is this that my preparations for a journey to India do not give me the necessary leisure for undertaking a work equal to that of Professor Kapadia, who, according to my opinion, would be the best man to do it owing to his thorough knowledge of the subject. I beg to express my sincere thanks for the proposal with which you have honoured me. Let me add my request to send me the second volume when completed, for which you will get back the forms named above.

I remain,
Dear Sir,
Yours truly
W. Schubring.

" શ્રેષ્ઠિ શ્રીદેવચંદ લાલભાઇ જૈન પુસ્તકાહાર કંડ તરફથી પ્રગટ થયેલ પ્રાચીન જૈન પુસ્તકામાં તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રના નંભર ૬૭ મા આવે છે, અને તે એ કંડના એક સેક્રેટરી શ્રી. છવણચંદ સાકરચંદે પ્રગટ કર્યું છે. આ પુસ્તકના રચનાર પ્રસિદ્ધ જૈન વિદ્વાન મુનિરાજ શ્રીઉમાસ્વાતિ વાચક છે, જ્યારે તેના ઉપર શ્રીદેવયુપ્તસૂરિએ અને શ્રીસિદ્ધસેનગિણુએ ટીકા લખી છે. સંપાદકે આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના અંગ્રેજમાં અને સંસ્કૃતમાં આલેખી છે. પુસ્તક આસરે સાડી પાંચસા પાનાનું છે અને તે શ્રીનપાગચ્છાચાર્ય શ્રીમદ્દ ૧૦૦૮ વિજયસિદ્ધિસ્રીશ્વરને અર્પણ કરાયેલ દેવાથી તેમની અને શેઠ દેવચંદ લાલભાઇની ત્રિરંગી છબીએ તેમાં આપી છે.

"તત્ત્વાર્થા ધિગમસૂત્ર" એ નામ ઉપરથી જેકાઇ સમજી શકે એમ છે કે તેમાં જૈન ધર્મનાં મળ તત્ત્વોનું વર્જીન હોતું જોઇએ અને છે પણ તેમજ. આ પુસ્તક જૈન ધર્મના પાયારપ છે. તેમાં વિધનાં જુદાં જુદાં તત્ત્વો અને તેના સંખંધાનું લંખાલુંથી વર્જીન કરવામાં આવ્યું છે. પુસ્તકના પહેલા અધ્યાયમાં છ તત્ત્વોનું, જ નિક્ષેષાનું અને છ નયાના સ્વરૂપનું, બીજા અધ્યાયમાં આત્માનું, ત્રીજા અધ્યાયમાં નારકીના જીવાનું અને માનવસ્તિનું અને ત્રિ' ચાનું, ચાથા અધ્યાયમાં દેવાનું અને પાંચમા અધ્યાયમાં અજીવનું વર્જીન છે. આ પાંચે અધ્યાયો જૈન ધર્મના પાયારપ તત્ત્વોના વર્જીનરૂપે છે અને જે કાઈ તેના અભ્યાસ કરે તેને જૈન ધર્મ વિષે નવા પ્રકાશ મળ્યા વગર નહિ રહે. એ પછીના અધ્યાયોમાં પણ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષતે લગતી બાળતો સમજાવે છે. ડુંકમાં આખા પુસ્તકમાં સિપ્ટરચનાનું એવું અદ્ભુત કથન છે કે જે હાલની શોધોની સાથે સરખાવતાં પણ પ્રાચીન તત્ત્વનાનીએ માટે માન જ ઉત્પન્ન કરે.

સપાદકે પુસ્તક રચનાર શ્રીમદ ઉમાસ્વાિત વાચકનું જીવનવૃત્તાંત પણ સંરકૃત અને અંગ્રેજી ભાષા-મામાં આપ્યું છે જે પણ વાંચવા લાયક છે. સંપાદકે આ પુસ્તકનું ગુજરાતી ભાષાંતર કરી પુસ્તકમાં આવેલ તત્ત્વાની હાલની વૈજ્ઞાનિક શોધા સાથે સરખામણી કરી હોત તો સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી ભાષાથી અજબણ જીજ્ઞાસુઓને વધારે ઉપયોગી થઇ પડત. આ પુસ્તકમાં શ્રીસિદ્ધસેનગાણુકૃત ૧૮૦૦૦ લોકની ટીકા તેમજ શ્રીઉમાસ્વાિત વાચક રચિત ૨૨૦૦ લેલોકનું ભાષ્ય પણ આપવામાં આવ્યું છે, જેની સામગ્રી આગ્રામાં આવેલ શ્રીવિજયધમ લજ્ઞી ત્રાનમ દિરમાંથી મળેલી સંવત્ ૧૭૨૨ વર્ષમાં લખાયેલ પ્રત ઉપરથી મળી છે. શૃદ્ધિપત્રક તૈયાર કરવામાં ઉપાધ્યાય શ્રીમંગલવિજયજી મહારાજે ખહુ મહેનત લીધી જણાય છે. આ ગ્રંથમાં પુરાવાઓ સહિત આ પુસ્તક રચનાર લેતાંબર કે દિગંબર સંપ્રદાયના હતા તેની દલીલો આપીને, કર્તાને લેતાંબર સંપ્રદાયના સાખીત કરવામાં આવેલ છે."—તા. ૧૩–૯–૩૦, "એક શહેરી."

—તા. २०-૯-૩૦ તે દિને મું**બઈ સમાચારમાં** પ્રસિદ્ધ થયેલ.

### वोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालंग काल नं उभार-वार्तवान्वकी प्रवर्ग लेखक भी उभार-वार्तवान्वकी प्रवर्ग शीर्षक तत्वाल्याचिममस्त्रम् । खण्ड कम संख्या